

BALADEVA UPĀDHYĀYA

FELICITATION VOLUME

॥ आचार्यवलदेवापाध्यायाभितत्दतग्रवः॥

01523M991226 द्वं 159 M3 अम्बायेभूखदेवउद्याध्यायुजाम जन्द्रन ग्रन्थ विशेषांकः।

100

0152 3·M99x

| र वडल म                | वन बेट है | erer -      | mm     |     |
|------------------------|-----------|-------------|--------|-----|
| श्रीगत कमाक.<br>दिनांक | वाश्री    | 13 1        | नाकालय | 202 |
| आगत कमाक               | - W       | WY Y        | 30     | यु  |
| श्रागत कमाक.<br>दिनांक | ** ***    | *** *** *** |        |     |
| ~~~~·                  | ******    |             |        | ••  |

| क्रपया यह ग्रन | थ नीचे निर्देशित | तिथि के पू   | र्वं अथवा उक्त |
|----------------|------------------|--------------|----------------|
| तिथि तक        | वापस कर दें।     | विलम्ब से    | लौटाने पर      |
| प्रतिदिः       | न दसं पैसे विलम  | ब शुल्क देना | होगा।          |

| The second                              |              |
|-----------------------------------------|--------------|
|                                         | *            |
|                                         |              |
|                                         |              |
|                                         |              |
|                                         |              |
| . 95                                    |              |
|                                         |              |
| * * · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |
|                                         |              |
|                                         |              |
|                                         |              |
|                                         |              |
| Street Land                             |              |
|                                         |              |
|                                         |              |
|                                         |              |
| मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकाल       | य वाराणकी।   |
| 999 12 121 H 2/1/4/4                    | 3) 31/1/4/11 |

| \$ 868   | श्वता हेद<br>श्रद | वेदांग निवालय |
|----------|-------------------|---------------|
| े वाषव   | प्रनांक ि         | 559           |
| र् विनाय |                   | minimi        |



# ॥ आचार्यवलदेवोपाध्याया भितत्दतग्रत्यः॥

# BALADEVA UPADHYAYA FELICITATION VOLUME

## ISSN 0016-4461

Journal of
Ganganatha Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha
(formerly: Journal of Ganganatha Jha Research Institute
A Journal devoted to Oriental Studies in general
and Indological studies in particular



आचार्यं बलदेव-उपाध्याय अभिनन्दन विशेषाङ्क

Published by

G. C. Tripathi, M.A., PH.D., DR. PHIL.

Principal

Ganganatha Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha

Chandrashekhar Azad Park

Allahabad—2

India.



TANGORNAL
OF THE
GANGANATHA THA
KENDRIYA
SANSKRITA VIDYAPEETHA

Editor
G. C. Tripathi
Astt. Editor
Maya Malaviya



Ganganatha Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha

Chandrashekhar Azad Park

ALLAHABAD-2

1983

sonal and academic characteristics of such silent scholars to the public who shun public appearance and attach no importance to, name and fame.

In this context we express our deep gratitude to the numerous scholars, admirers and pupils of Pt. Baladeva Upadhyaya who have whole-heartedly co-operated with us in making this venture a success. To all such scholars whose articles are included in this volume, we express our sincere thanks. We also have to apologize with the scholars whose articles, though sent timely, could not be included in this volume. It is not because that their articles are not up-to the mark but because the extent of this volume could not be further increased. We assure all such scholars that their articles shall be published in the ensuing volume which is also contemplated to be a Special Number.

The Editorial Board thanks its colleagues of academic and administrative staff which always have co-operated with us in bringing out this volume expeditiously and nicely.

G. C. Tripathi Maya Malaviya

#### **JOURNAL**

## OF THE

### GANGANATHA JHA KENDRIYA SANSKRIT VIDYAPEETHA

| Vol. XXXVII                    | Parts 1—                               | 4              | July—Dec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1981           |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                | CONTE                                  | NTS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                                |                                        |                | TO THE STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Page           |
|                                | Section                                | ıI             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                                | Felicitat                              | ions           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                                | शुभाशिषःः सन                           | वेशाश्च        | pine mega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 9 12         |
| 74                             |                                        |                | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ब्ठा</b> नि |
| श्री रामकरण शर्मा              | ing                                    |                | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| काशीनरेश श्री विभूति नारा      | यग सिंह ***                            |                | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क              |
| डा॰ सुरति नारायण मिए।          |                                        |                | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ग              |
| पं • बदरीनाथ शुक्ल             | ••••                                   |                | THE STATE OF THE S | घ              |
| श्रीनारायण चतुर्वेदी           | MAN AND                                | 11227, 128.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ङ            |
| भाचार्यं प्रियवत शर्मा         | e milien in                            | satisfied in   | L THE STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | च              |
| श्री जयमन्त मिश्र              | ••••                                   |                | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ड              |
| श्री वासुदेव द्विवेदी शास्त्री |                                        |                | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ए              |
| <b>数</b>                       | प्रशस्त                                | и:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| श्री बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते   |                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | छ              |
| श्री शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी   | and some state of                      | that I was I'm | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ज              |
| श्री रतिनाथ झा                 | hedro. U.S.                            | MATERIAL S     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | झ              |
|                                | The second second second second second |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चारतग्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            | 8           |
| श्री विशुद्धानन्द पाठक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••         | १७          |
| डा॰ उदय नारायण तिवारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संस्मरणानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | २७          |
| डा॰ गोपाल शंकर उपाच्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E 11 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 28          |
| श्री गौरी शंकर उपाध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••         | 38          |
| हा० रवीन्द्र कुमार दुवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 30          |
| डा० कृष्णदेव उपाघ्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ४४          |
| डा॰ रविशंकर उपाध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••         | ४७          |
| श्री रामचन्द्र मालवीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••••         | ४३          |
| डा॰ भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••         | 49          |
| हा॰ जगन्नाथ पाठक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SET CITION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | <b>६३</b>   |
| डा॰ ब्रजमोहन चतुर्वेदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ****         | Ę¥          |
| डा॰ गंगासागर राय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,110         | Ęę          |
| डा० देवव्रतसेन शर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S particles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ••••         | 98          |
| श्री शिवदत्त त्रिवेदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ****         | ७३          |
| पं॰ सत्य नारायण मिश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 99          |
| डा० शम्भूनाथ पाण्डेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ****         | ७९          |
| हा • जनादंन उपाध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कृतय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | <b>=3-9</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Section II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | un fixed to  |             |
| no no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | English Articles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | THE REST     | der er      |
| 1. Dr. KAPILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VATSYAYANA, New                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Delhi-The    | PIRITE      |
| The state of the s | Practice in Indian A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | i i a i     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | the st      |
| Birth of Aga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Charan Swain, Blustya and Vasistha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ubaneswar—   | 29          |
| 3. Dr. S. G. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANTAWALA, Baroda—]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dw 1 154 C   |             |
| A Study in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sectarian Interpretat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ion          |             |
| 4. Dr. A. L. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RIVASTAVA, Allahabad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | . 69        |
| Chain Orna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ment in C=~ 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I—The Cross  | नाजीं ने    |
| its Identifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ment in Sāñchī Bas<br>ation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -Reliefs and | d           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |              |             |

77

| 5.    | D. V. CHAUHAN, Bombay—Rgvedic Parusnī and the Prasun River in Kafiristan              | 87  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.    | DR. U. P. ARORA, Allahabad—Greek Attitude towards the Indians                         | 97  |
| 7.    | LAL MANI DUBEY, Allahabad—A Fresh Approach to the concept and origin of Temple        |     |
|       | Architecture in India                                                                 | 112 |
| 8.    | S. V. Sohony—Verses 59 and 60 in Kālidāsa's Meghadūta                                 | 121 |
| 9.    | Dr. O. P. Srivastava, Allahabad—Sulka in                                              |     |
|       | Ancient and Early Medieval India                                                      | 129 |
| 10.   | VIJAY KUMAR SHARMA, Hoshiarpur—A Study of Mantras Cited in Pindapitr-Yajña            | 163 |
| 11.   |                                                                                       |     |
| 11.   | tionary Aspects of Vākyabheda                                                         | 169 |
| 12.   | Prof. Lallanji Gopal, Varanasi—Was there a Devala-Dharmasūtra?                        | 189 |
| 13.   | JYOTIRMOYEE BHATTACHARYA, Varanasi—Śāņ-<br>dilī: One of the Yoginī's in Ancient India | 199 |
| 14.   |                                                                                       |     |
| 17.   | Culture of the Middle Ganga Valley                                                    | 205 |
| 15.   | DR. M. SRIMANNARAYANA MURTI, Tirupati— The Import of the Negative Sentence Accord-    |     |
|       | ing to Bhartrhari                                                                     | 217 |
| 16.   | DR. U. N. DHAL, Bhubaneswar-Tulasi                                                    | 227 |
| Title | Legend Chandigarh—The Custom of                                                       |     |
| 17.   | USHA JAIN, Chandigarh—The Custom of<br>Biting Grass in Retrospect                     | 243 |
|       |                                                                                       |     |

| ा के नियान महिला सत का स्वर                              | ज्यः एतिहासिक   |      |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------|
| (43) डा॰ रामम्तिं त्रिपाठी, उज्जैन—वक्रोक्ति मत का स्वर  | ••••            | १२९  |
| और दार्शनिक पीठिकाएँ                                     |                 |      |
| (44) श्री जीवेश्वर सा, इलाहाबाद—शतरञ्जकुत्हलम्           |                 | १४४  |
| (44) बा जावश्वर सा, स्थाराया                             |                 | १५१  |
| (45) डा॰ चन्द्रमानु त्रिपाठी, इलाहाबाद, —मुरारिपदिचन्ता  |                 | 141  |
| (45) 810 421 118                                         |                 | १६१  |
| (46) डा॰ गोपराजु रामा, इलाहाबाद — रत्नाकराभिमता गैव      | णवासा गर्म      | 111  |
| - नियम                                                   | विकासञ्च        | १६५  |
| (47) डा॰ किशोरनाय झा, इलाहाबादनन्यन्यायस्त्रोद्भवी       |                 | 1234 |
| (48) डा॰ जानकी प्रसाद द्विवेद.—कातन्त्रज्याकरणस्य वैशिष  | ट्यम् ***       | १७३  |
| (40) 810 Mildi Mild 1847.                                |                 |      |
| (49) डा॰ सत्यवत सिंह -ग्राचार्यकोटल्यकृतराजसिद्धान्तापरन | ामकाथशास्त्रस्य |      |
| नीतिनिर्णीतिनाम्न्या व्यास्याया वैशिष्ट्यम्              | 2               | १९७  |
| dilla caracia a di di di                                 |                 |      |

(50) OUR CONTRIBUTORS

崌





आचार्य पं० बलदेव उपाष्याय

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

# समर्पणम्

स्फुरच्छास्त्राभ्यासः सकतनुधमान्यः सुरगवी-पयोनित्यस्नायी स्मितपरिचितस्वच्छहृदयः। उपाध्यायः श्रीमान् समिति वत्तदेवः सुमनसां 'विशेषाङ्कं' भक्तयोपहृतमिह गृह्वातु कृपया॥

अपरपृष्ठगतस्य दलोकस्य रचयिता—हा० जगन्नाथ पाठकः

# राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य जिदेशकमहाभागानां

# शुभाशिषः

महिद्दं प्रमोदस्थानं यद् राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानं गंगामाथझा केन्द्रीयसंस्कृतिवद्यापीठं चेदानीं प्रातःस्मरणीयानां पणिडत-प्रकाण्डानां श्रीमतां श्रीबलदेव-उपाध्यायमहोदयानां समर्चनया पुनाति आत्मानम् । प्राचार्यवर्याः श्रीगयाचरणित्रपाठिनो नूनमेतदर्थं वर्धापनाहीः ।

परमपावने संगमक्षेत्रे विद्यापीठिमित्तमवित्रिष्ठते । प्राच्य-प्रतीच्यविद्यावदातानां महायश्यां गंगानायञ्चाश्मिणाममूर्त्तस्य यशःशरीरस्यामरस्येयं विहारस्थली । सर्वथा समुचितिमदं सर्वथा चैतिद्विद्यापीठोठ्ज्चलपरम्परानुरूपिमदं यत् स्वनामधन्यानां विद्या-विनयजंगमसंगमानां श्रीवलदेव-उपाध्यायमहोत्वयानामिनन्दनं लक्ष्यीकृत्य विद्यापीठशोधपिनिकाविशेषाङ्कः प्राकाश्यमेति । विशेषाङ्कोऽयं कल्पतां प्रसाराय भारतीयविद्यानां भारतीयसंस्का-राणां सुरभारतीविलासानां चेत्याशास्ते श्रद्धाप्रसूनसमर्पणालालसः

-रामकरण शर्मा

बहुमुखी प्रतिभा के धनी उपाध्याय जी का सम्बन्ध सर्वभारतीय काशिराज न्यास से प्रारम्भ से ही रहा है और न्यास के कार्यक्रमों में वे समय-समय पर सिक्रय सहयोग देते रहे हैं। न्यास के प्रकाशनों का वे विधिवत् अवलोकन करते रहे हैं जिसका प्रमाण उनका ग्रन्थ 'पुराण-विमर्श' है। मुफें इस बात की प्रसन्नता है कि सम्प्रति वे सर्वभारतीय काशिराज न्यास के न्यासीमण्डल के एक प्रतिष्ठित न्यासी हैं।

बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि इस वार्धनय में भी पण्डित जी को स्वस्थ तथा प्रसन्न रखें जिससे वे संस्कृत-वाङ्मय की अविच्छिन्न रूप से सेवा करते रहें।

विभूति नारायण सिंह

हा0 सुरित नारायण मीण निपाठी भू॰ पू॰ उपकुलपित, संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी

ें ६-डी०, सिविल लाइन्स गोरखपुर

यह जानकर कि गङ्गानाथ का केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद अन्वार्यप्रवर बलदेव उपाध्याय को एक अभिनन्दन ग्रन्थ समपित कर रहा है बड़ी प्रसन्नता हुई। यह ग्रन्थ समर्पण एक योग्य, संस्कृत निष्ठ, विद्वान् का समुचित समादर है।

अाचार्यप्रवर उपाध्याय जी का नाम तो पहले ही से सुन रखा था, किन्तु मेरो पहली भेंट उनसे तबं हुई जब मैं काशी में १९६१ में संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपित (उस समय उपकुलपित) होकर गया। मेरे कार्य-भार ग्रहण करने के कुछ ही काल बाद संस्कृत विश्वविद्यालय में बुरागोतिहास विभाग में प्राचार्य और विभागाध्यक्ष का स्थान रिक्त हुआ और चयन समिति ने सर्वसम्मित से उपाध्याय जी का नाम संस्तुत किया जिसे कार्य परिषद ने सहर्ष स्वीकार किया। उपाध्याय जी ने इस पद की गरिमा और उत्तरदायित्व को बड़ी योग्यता और निष्ठापूर्वक निबाहा। उपाध्याय जी का भव्य व्यक्तित्व पहले ही साक्षात्कार में अमिट छाप डाल देता है। उपाध्याय जी निर्भीक, स्पष्टवादो, हंसमुख और एक जागरूक व्यक्ति हैं। जो भी काम इनके सुपुर्द किया जाता है, बड़े मनोबल से सम्पादन करते हैं। संस्कृत साहित्य और हिन्दी साहित्य की इन्होंने बड़ी सेवा की है। इनका साहित्यक कार्य सदा अनु-सन्वानात्मक रहा है।

मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वे उपाध्याय जी को स्वस्थ रखें और शतायु करें जिससे उपाध्याय जी समाज और साहित्य की सेवा जीवन-पर्यन्त करते रहें। ओम् शान्ति: शान्ति: शान्ति:।

सुरति नारायण मणि त्रिपाठी

आचार्य प्रियत्रत शर्मा बाराणसी

अाचार्य बलदेव उपाध्याय भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति हैं। उनकी सौम्य मुखमुद्रा एवं भारतीय परिधान से प्राचीन परम्परा के प्रति उनकी हढ़ निष्ठा प्रकट होती है। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय वाङ्मय के समुद्र से अनेक अनमोल रत्नों के अधिकार एवं प्रस्तुतीकरण में आपने अपनी समग्र विद्वत्ता तथा प्रतिभा का पूर्णतः उपयोग किया। वैदिक वाङ्मय, जुराण, दर्शन, साहित्य सभी आपके कार्यक्षेत्र की परिधि में आते गये और अपने गंभीर मनन-चिन्तन के द्वारा उनमें से सारामृत का आलोडन कर आपने जिज्ञासुओं की पिपासा को शान्त किया।

आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने अकेले जितने विशाल एवं महत्त्वपूर्ण वाङ्मय का मृजन किया है वह एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि एक संस्था के द्वारा साध्य है। इस अर्थ में आप एक विशाल संस्था के ही प्रतिरूप हैं। अपने जीवन में वाङ्मय मृजन के अतिरिक्त आपने सैकड़ों-हजारों विषयों का अध्ययन किया जो देश-विदेश में आपके यश का विस्तार कर रहे हैं तथा आपके अनेक शिष्य उच्च पदों पर देश की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार 'अधीतमध्यापित-मिजतं यशः' इन सभी अर्थों में आचार्य जी का जीवन सफल रहा है। अभी भी अश्रान्त भाव से आप चलते जा रहे हैं एक दूरवर्ती लक्ष्य की ओर, उपनिष्दों के 'चरैवेति' मन्त्र को हृदयंगम किये।

ऐसे सरस्वती तीर्थ के यायावर, महामनीषी, भारती के अश्रान्त साधक आचार्यजी का शतशः अभिनन्दन करता हूँ कि वह उन्हें दीर्घजीवन प्रदान करे जिससे आप समाज को अन्य अनेक ज्ञानरत्न उपहृत कर सकें।

> भवदीय प्रियव्यत शर्मा

# श्रद्धापसूनम्

प्रो0 बदुकनाथ शास्त्री रिवस्ते सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रज्ञामन्दरसाधनेन सुचिरं निर्मथ्य विद्याम्बुधीन् उद्घ तैस्तिमरापहैर्मिण्णगणप्रख्यैः प्रवन्धैर्नवैः । वाग्देग्याः सकलाङ्गमण्डनविधौ वद्घावधानः सुधी-राचार्यौ वलदेव इत्युद्यते वाराणसीमण्डनः ॥१॥ निस्तन्द्रा नवलेखगुम्फनविधौ यल्लेखनीवल्लरी स्ते नृतननृतनानि कुसुमान्यामोदयन्ती दिशः । विद्वद्घन्दमनोविनोदनपरा वाग्देवतावाटिका— मध्यस्था वयसाऽधिकाऽपि सततं ताकण्यमारोहित ॥२॥

अज्ञातान् बहुशो विशेषविषयान् विज्ञापयन्ती धिया—
मध्वानं परिशोध्य बोधसुषमां सम्प्रापयन्ती मुहुः।
विद्वद्वृन्दशिखामणेरविरतप्रन्थावलीनिर्मितिः
साश्चर्यं सकुत्हलं सविनयं सर्वैः समभ्यस्यते॥३॥

काशीपण्डितमण्डलीपरिचयप्राप्तप्रगल्मोल्लसद् वेदुष्यश्रियमाप्य शिष्यिनवहे तां वर्धयन्नन्वहम् । स्वाध्यायैकरतिर्विकस्वरतरोपाध्यायवंशांशुमान् आचार्यः सुखमेधतां क्षितितले वालेन्दुमौलेर्हशा ॥४॥

तस्याऽस्मिश्वभिनन्दनोत्सवनवग्रन्थावतारे मिलन्नानालेखविचित्रिते कृतिधयां वेंदुष्यपोषावहे।
श्रद्धामात्रसमुद्गतं किमिप मे वाक् पुष्पमास्तां विदामामोदाय सरस्वती रसवती जीव्यात्सहस्रं समाः॥५॥

"आदर्शाणां प्रभापुञ्जः"

हा ० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदः

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

आचार्यप्रवरं तं वन्दे विद्याचमत्कारम् । विदुषामपि गुरुवर्यं मान्यानां माननीयतमम् ॥१॥

यन्नामाक्षरमाला संस्कृतसंघे विलासमायाता । विमुखमतीनिप निखिलान् विद्याभक्तान् समातनुते ॥२॥

विद्वत्प्रवरे नित्यं यशोवितानैविभासिते दिव्ये । वित्तसति संस्कृतशोभा हर्षोल्लासैः प्रकाशिता भव्या ॥३॥

विद्वद्वरैविंरिचता प्रन्थाः शुक्रप्रभावपरिपूर्णाः । विश्वस्मिन् विद्यायाः प्रभाविलासं वितन्वन्ति ॥४॥

अविरतगत्या गुरुरयममलां स्वीयां सुलेखिनीं रुचिराम् । नवनवभावविलासैदींप्तिमतीमद्य चालयति ॥५॥

इतिहासे साहित्ये दर्शनशास्त्रे चरित्रलालित्ये। आगम-निगमविभेदे प्रन्थास्तेनेह संरचिताः ॥६॥

सारस्वतसाम्राज्यं यावत्कालं समातन्वन् । गुरुवयाँऽयं नितरामादर्शाणां प्रभापुक्षः ॥७॥

वाराणस्यामस्यां सर्वेद्वैर्विकसितायाम्। जङ्गमदेवो विमक्तः श्रीवलदेवः प्रणम्यते सर्वेः ॥वा।

# पशस्ति-गीतिः

रितनाथ झाः

वाराणसी

यद् भूमीतलवैभवं यद्खिलक्लेशापहं यत् स्थिरं यत् सर्वार्थसमपंगेऽतिनिपुणं यद् सौमनस्यं श्रियः। यहलोकोत्तरसत्फलेन सुभगं यद् भुक्तिमुक्तिप्रदं तज्ज्योतिस्तमसः क्षयाय मनसः सारस्वतं धीमहि॥१॥

पीता नो मदिरा कदापि, न तनुर्नीलाम्बरेणाचूता न स्कन्धे निहितं हलं न मुसलं हन्तुं परानुद्धृतम् । नो वा मन्मथलीययैव लिसतं तारुण्यमास्वादितं भूयः श्रीवलदेव एव विबुधाधीशोऽधुना राजते ॥२॥

भालं कुक्रुमविन्दुभूषितमनायासं सहासं मुखं, सोष्णीषं च शिरः, करोऽतिनिरतः सल्लेखनीचालने । मश्रान्ता मतिष्ण्यवला नवनवोन्मेषोत्सवा चिन्तने कर्मण्यो विबुधार्चितो विजयते सोऽयं सुधीन्द्रो महान् ॥३॥

काथं नास्पृशदामयो, न द्वृदयं चिन्तानलोऽदीदहन्, न प्रत्यूह्परम्परा व्यघटयत् सत्कर्मसम्पादनम् । नव्यं नव्यमतीवभव्यरचनासङ्करूपपूर्तिप्रथा-पाण्डित्यं, न कदाचिदस्य समयं मोघं चकार क्षणम् ॥४॥ मुद्रा मुद्रग्गकर्भणा निजनवग्रन्थाकरस्यार्जिता वर्धन्ते प्रतिवासरं सुरगवीसेवार्थमेवार्पिताः । लक्ष्मीकीर्तिसरस्वतीप्रभृतयो देव्योऽनुरकात्मना सेवन्ते निभृतं कलाविलसितं धीमन्तमेनं सदा ॥५॥

यस्याध्यापनकौशलेन विजितो वाचस्पतिः स्वर्गतो व्याख्यानाच्च विभेति वाग्मितिलको भूमोतलस्याञ्चले । सद्मापात्रितयो त्रयीव वदनान्निः व्यन्दमाना विदां श्रोत्रद्वारमुपेत्य साधु हरते सान्द्रान्धकारं हृदः ॥६॥

शिष्या यस्य परः शताः प्रतिदिशं तन्वन्ति बोधित्वर्षं प्रन्थाश्चापि समादता मितमतां छिन्दन्ति मोहं धियः। वाणी यस्य निराकरोति नितरां मुग्धां सुधामाधुरीं सत्कीर्तिर्धवलीकरोति धरणीं, सोऽयं जयत्युक्ततः॥अ।

साहित्ये रसमेदुरे गुणवित प्रोचत्प्रभावाञ्चितेऽत्तङ्कारप्रभयोज्ज्वलोकृतवपुष्यौचित्यचर्चोर्जिते ।
निदीषे वरवकताविलसिते कल्याणकल्पद्र्मे
शश्विष्ठप्रेलजीवनेन भवता मूलं भृशं सिच्यते ॥=॥

सर्वं संस्कृतवाङ्मयं नवनवैर्व्याख्याय सत्पुस्तकै-जिज्ञासोः करयोर्व्यधायि भवता रत्नप्रदीपोऽद्भुतः । यस्यासाय तमोनिवारणपरामालोकमालां स्फुटां गाइन्तेऽखिलशास्त्रकाननमितश्रीणा अपि प्राणिनः ॥ स्॥

एकः कोऽपि तथाविधो न लिखितो ग्रन्थोऽमुना धीमता यो नेहास्ति पुरस्कृतोऽर्थानिचयैनी वार्चितः संविदा । छात्राणां विदुषां गवेषण्वतामालोचकानां मुद् तन्वन् राजति हर्षवर्धनकरो विद्यावतां प्राणदः ॥१०॥ रागद्वेषपरायणेऽद्य भुवने प्रापश्चिकीं प्रक्रियां प्रोत्सुज्यामरभारतीपदमनुष्यातुं गृहीतव्रतः। दातुं संविद्मार्जवेन मनसो लोकाय शोकापद्दां देशेऽस्मिन् विपुले भवानिव भवानेकोऽधुना भ्राजते ॥११॥

सौजन्ये, विनये, नये, प्रवचने निर्देशने घीमतां पाण्डित्ये, सुकृतोमिमेदुरगिरामुद्दाममोदापेखे। दाक्षिण्ये, प्रण्ये, समस्तविबुधवातोदयाशेसने, नान्यः कोऽपि भवादशोऽधिभुवनं कुत्रापि संदश्यते ॥१२॥

संस्यातीतमहार्हरतन निकरैक्द्भासितो वाङ्मय-श्रीरान्धिर्भवताऽधुनाधिधरणि प्रासारि संविन्मयः। सर्वाश्चर्यकरेण भव्यविधिनाऽगस्त्यो सुनिर्निर्जितः पीतस्तेन पयोनिधिः पुनरहो! स्फारीकृतोऽसौ त्वया॥१३॥

गुह्णश्वश्वररत्नमन्वहमृणं त्वचोऽधमर्णांकृतः
सम्मानादिसमपंणेऽपि लसते मुक्तिं न विद्वद्गणः।
निःशेषं परिपीतघोरतमसः पूर्णोपकारं रवेः
कश्चित् प्रत्युपकर्त्तुमहीति जनः किं दीपकस्यापंणात् ॥१४॥

ऐतिह्य ऽथ गिरो गरीयसि, शुभाम्नाये पडङ्गाश्चिते, कामं दुर्गमदर्शनेऽति विशदे पौराणिके वाङ्मये। शास्त्राणामवनेऽथ काव्यविषयस्यालोचनोपक्रमे, दुर्वोधे वत नाट्यशास्त्रमहिमोद्गारेऽस्ति कस्त्वादृशः?॥१५॥

गाम्भीये मदमम्बुधेर्गिरिवरस्योत्तुङ्गश्रङ्कोच्चता-मौन्नत्ये, शकलीकरोति यशसा यः पूर्णचन्द्रश्रियम्। माधुर्ये त्वधरीकरोति वचसां द्राक्षां सितां माक्षिकं सौजन्ये स विभित्तं सर्वविबुधाधीशाईणां निश्छलाम्॥१६॥ पात्रं इन्त ! तदेव राजतमयं, स्वच्छा दशाप्युत्तमा, किन्तु स्नेहसमपंगेऽतिकृपणैः खद्योतितो दीपकः । आलोकाय शिखामशेषितिमिरध्वंसाय कत्तुं नवां यस्य प्रेरण्यापयनित विबुधाः स्नेहामृतं, तं नुमः ॥१७॥

यत् सुस्वादुरसायनं यद्मृतं यच्चारुचन्द्रोज्ज्वलं यत् स्निग्धं मधुरं यदाज्यलसितं यत्सर्वलोकस्तुतम् ! यन्मङ्गल्यमनाविलं यद्तुलं यद्वन्दनीयं गुणै हां तत् पित्तलपात्रसङ्गनिहितं द्ध्यद्य संरक्ष्यताम् ॥१८॥

उद्दीप्यत्यवसम्प्लवेऽथ शिथिलप्राये सतां मानसे, लुप्यच्चारुतरे नितान्तरुचिरे चारित्र्यचामीकरे, । सर्वत्र प्रसरत्प्रगाढितिमिरे, व्यर्थीभवत्यक्षिणि, प्राणानां परिरक्षणे सुरगिरस्त्वं त्वादशो दृश्यसे ॥१६॥

सदैव स्वाध्याये निरतमुक्सद्ग्रन्थरचने
कृतारममं सम्भावितममलसंरम्ममहितम् ।
स्वमाषां सम्भासा ललितलितां कीर्तिकलितां
वितन्वन्तं वन्दे बुधवरमुपाध्यायचरणम् ॥२०॥

नित्यं नूननतत्त्ववीधनपरैरावश्यकैः पुस्तकैः स्वान्तध्वान्तिवारणे सुपदुभिर्विद्यानुरक्तात्मनाम् । श्रेयांसि प्रथयन् भवान् सुमनसामामोद्मुद्वर्धयन् प्रीत्या वर्षशताधिकं सुखमयं जीव्याज्जनाभ्यचितः ॥२१॥

# त्र्याचार्य श्री बलदेवउपाध्यायः यथाइमेनं जाने

डा० जयमन्त्रिभश्रः

#### दरमंगा

आचार्यप्रवरं पण्डितवरं स्वनामधन्यं श्रीवलदेवीपाघ्यायं न केवलं भारतीयाः संस्कृतप्रणियनः विद्वांसः शिक्षकारछात्राश्च जानते, अपितु वैदेशिका अपि प्राच्यविद्याविशा-रदा विजानतेतराम् । महाभागस्यास्य अनेकानि संस्कृतशास्त्र-दर्शन-साहित्य-सम्बद्धानि पुस्तकानि विश्वस्मिन् विलसन्ति यानि समधीत्य जना-विशेषतो विजानते परिचिन्वते चैनम् ।

खिष्टीयद्वाचत्वारिशे सम्वत्सरे वाराणसेय-राजकीय-संस्कृत-कालेजीय-शास्ति-परीक्षायां निर्धारितम् संस्कृत-कविचर्चा नामकं पुस्तकं समधीतं मया ज्ञातञ्च उपाघ्याय-महोदयस्य संस्कृत-कवि-काव्य-सम्बन्धि-विपुलं-ज्ञानम् । सरलसुललित-भाषया विषयोप-स्थापननेपुण्यञ्च एतदीयमतिप्रशंसनीयम् । तदनन्तरमदसीयं-समधीतं प्रसिद्धसंस्कृत-कवि-काव्य-संक्षिप्तपरिचयात्मकं संस्कृतवाङ्मयम् ।

ततश्चाभ्यवर्षन् -उपाघ्याय- गभीर- ज्ञान- महासागर- गृहीत- प्रज्ञाम्बुराशिघरात् भारतीयदर्शन-बौद्धदर्शनमीमांसा-भारतीयकाव्यशास्त्र-संस्कृतसाहित्येतिहास-वैदिकसाहित्य-संस्कृति-भारतीयधर्मदर्शन- पुराणविमर्श-महाकविभासाघ्ययन-वैष्णवसम्प्रदाय -साहित्यिति-द्वांत- संस्कृतशास्त्रेतिहास-सूक्तिमञ्जरी - सुकविसमीक्षा - धारा - भारतीय - दर्शन-धर्म-संस्कृति-पुराण-साहित्यादिज्ञान-पिपासु-तृष्तिकराः ।

श्रीमान् उपाध्यायमहोदयः आचार्यप्रवर-इति तत्परिचितजनाः सर्वे विजानन्ति । 'आचार्यः आचारं प्राहयति, आचिनोति अर्थान्, आचिनोति बुद्धिमिति वा' इति यास्कीया आचार्यपदिनक्तिः १ एतस्मिन् महाभागे सर्वथान्वर्थतां याति । महाभागोऽयं

१. निरुक्ते-१. २. २. ।

स्वसम्पर्किणो नूनमेव आचारं ग्राहगति । तेषां बुद्धिमाचिनोति-अनुकृष्य एकत्र लगयति । तस्मान्निश्चितोऽयमाचार्यः ।

संस्कृतवाङ्मयपरिशीलनपरिपक्वबुद्धेरुपाध्यायमहोदयस्य विविधां संस्कृत-सेवां समवलोक्य भारतसर्वकारः ससम्मानमेनं पुरस्कृत्य सम्मान्येनानेन स्वसम्मानमेव सम्मानितवान्।

विदेशमन्त्रालयान्तगंतभारतीयसहयोगितयोगे नेपाले काष्ठमण्डपे (काठमाण्डुनगरे)
तिभुवनविश्वविद्यालये संस्कृतविभागे प्राचार्यपदे कार्यं विद्यता मया तद् विश्वविद्यालयीय-कार्यसम्पादनाय श्रीमान् उपाध्यायमहोदयः तत्र अनेकवारमामन्त्रितः । श्रीपशुपितदश्नं-चिकीर्षता मिय स्निद्धता च उपाध्यायमहाभागेन तत्र ममावासे सकृपमवस्थाय
कनुप्रहः कृतः । तेष्ववसरेषु अतिसमीपतः महानुभावस्यास्य आचारं विचारं वैदुष्यं प्रतिपादन-शैलीं शिशुभिः सह प्रमोदावहां परिहासविजल्पन् सरणिञ्चावगत्य श्रद्धावनतोऽभुवम् । अधुनापि कथाप्रसङ्गे अस्मत् परिवारसद्दस्यैः अवसरास्ते समोदं
समनुस्मयन्ते ।

एकस्मिन्नवसरे त्रिभुवनविश्वविद्यालये विद्धत्समाजे संभाषमाणेन उपाध्याय-महाभागेन पुराणीयप्रह्लादोपाख्यानरहस्यं समुद्धाटि । हिरण्यक्तशियोः अति समृद्धि-शालिन एव प्रासादे प्रह्लादः समुदेति नाकिञ्चनस्य गृहे । यदि नाम सार्वजनिकं तं प्रह्लादं हिरण्यकशिपुः केवलं स्वीयमेव कर्तुमिच्छति तदा प्रह्लादेन सह विद्वोहो जायते इति प्रकारान्तरेण सम्यगववोधयता उपाध्यायमहोदयेन तत्रत्यश्रोतृ-समाजश्चमत्कृतः ।

द्वितीयस्मिन्नवसरे तत्रैव भाषमाणेन उपाध्यायमहाभागेन जामातृणा-पशुपितना सह श्वगुरस्य दक्षप्रजापतिविरोधस्य रहस्यं समुद्धाटयता प्रत्यपादि—दक्षेण (कुशलेन) प्रजापितना सर्वजनकल्याणकरेण भाव्यम्। तेन सार्वजिनकयज्ञे न केवलं देवा देवर्षयो वा आमन्त्रणीयाः, अपितु पशुपितः सर्वजनशङ्कर शङ्करोऽपि आमन्त्रणीयः। तेन तथा न कृतम्। अतएव यज्ञविष्वंस इति तद् भाषणस्य श्रवणं मननञ्च विधाय विलक्षणां प्रतिपादनशैलीं समवलोक्य श्रोतारश्चमत्कृता अभूवन्।

आचार्यपण्डितश्रीवलदेवोपाच्यायाभिनन्दन-सारस्वत-यागोऽयं जायतां जगन्मङ्ग-साय विद्वत्समाज-कल्याणाय चेति शम् ।

# संस्कृतपचारत्तेत्रे मम पेरगादातारः

वासुदेव द्विवेदी शास्त्री

#### वाराणसी

सर्वविधसुखसौविध्यसाधनीभूते वित्तार्जने सहायकानि सर्वाण्यपि सेवादिकर्माणि परित्यज्य, गृहं पिवारश्च उपेक्ष्य केवलं सुरभारतीसेवाया या मिय प्रवृत्तिरूपन्ना तत्र द्वयोविद्वोर्व्यक्तित्वमहं प्रवानं कारणं मन्ये । तत्र एकं व्यक्तित्वं दिवञ्जतानां महा-महोपाघ्यायश्रीगिरिधरशमं चतुर्वेदिमहोदयानां तथा द्वितीयं च एतद्ग्रन्थद्वाराअभिनन्द-नीयानां श्रीमदाचार्यवलदेवोपाध्यायमहोदयानां वर्तते । एतयोः श्रीचतुर्वेदिमहोदयानां व्यक्तित्वस्य प्रभावो मम प्रारम्भिकछात्रावस्थायामेव सञ्जातो यदा जयपुरस्य एकस्यां विद्वत्सभायां मया सर्वप्रथमं तेषां दर्शनं कृतं भाषणञ्च आकणितम् । ततः प्रभृत्येव मम हृदये संस्कृतसेवां प्रति निष्ठा जागरिता, एतस्मिन्नव च पुण्यकर्मणि जीवनं याप-यितुं दृढो निश्चयो विहितः । परन्तु संस्कृतप्रचारौपयिकानां कर्तंव्यानां निर्धारणं तदुपयोगिसाधनसम्पादनविषये च या प्रेरणा प्राप्ता, यः प्रकाशो लब्धः या च काचित् सफलताऽधिगता तत्र माननीयानां श्रीमदाचार्योपाध्यायमहोदयानां व्यक्तित्वमेव मम परमं सहायकमभूदिति मे सुनिश्चितो विचारः । न केवलं वाराणसीनिवासकाले तेषां सम्पर्केण संस्कृतसम्बन्धिनी भिविविधचर्चाभिस्तथा तदीयनिबन्धानामध्ययनेनैव प्रत्युत विभिन्नप्रदेशीयसंस्कृतसम्मेलनानामनेकेषु आयोजनेष्विप तैः सह गर्मनेन, अवस्थानेन, नानाविधकाव्यशास्त्रचर्चया च मदीये ज्ञाने, उत्साहे कर्तृत्वे च सुमहती अभिवृद्धिजतिति महान्तमुपकारमहं मन्ये माननीयानामुपाध्यायमहोदयानाम् । एतदतिरिक्तं मम संस्कृत-भाषासाहित्यसंस्कृतिविषयकज्ञानवर्धनाय अनेकवारं बहवो दुर्लंभग्रंथा अपि सस्नेहं प्रदत्ता ये मम संस्थायाः पुस्तकालयस्य गौरवं वर्धयन्ति बहूनां शोधच्छात्राणां च जिज्ञा-सापूर्ती सहायका भवन्ति ।

माननीयानामुपाध्यायमहोदयानां सुदीर्घंकालात् परिचयेन तेषां स्नेहातिशय-लब्धेन सम्पर्कातिश्येन च तत्सम्बद्धानि सुबहूनि संस्मरणीयवृत्तानि मम स्मृतिपथे विरा-जन्ते परं सम्प्रतिं दुर्देववशात् मस्तिष्कगतिवकारग्रस्ततया अधिकं लिखितुमशवयत्वा-देताबदेव तेषां श्रीचरणयोरपंथित्वा विरमामि ।

> एभिः कतिपयवर्णेः श्रद्धासम्मानभक्तिभरितानि । श्रीमत्पदपङ्कजयोः शतशतमभिवन्दनानि विद्धामि ।।

### आचार्य परिडत बलदेव उपाध्याय

### जीवन परिचय

हा० विशुद्धानम्ब पाठक

काशी विश्वविद्यालय

#### वाराणसी

मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संस्कृत किव राजशेखर को इस बात का गर्वे और आत्मसन्तोण था कि वे कन्नीजराज प्रथम महेन्द्रपाल के 'गुरु' और 'उपाध्याय' थे —

रहुउलचूडामणिणो महिन्दवालस्स को अ गुरू। बालकई कइराओ णिब्भरराअस्स तह उवज्काओ ॥\*

प्रस्तुत लेखक को इस बात का गर्व और संतोष है कि उसे आचार्य पण्डित वलदेव उपाध्याय जी जैसा अपने छात्र-जीवन में एक 'गुरु' और 'उपाध्याय' प्राप्त हुआ। सभी अर्थों में गुरु और उपाध्याय।

जपाध्याय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बिलया जिले के सोनबरसा नामक गांव में वि० सं० १९५६ की आश्विन शुक्ल द्वितीया को हुआ था। ईसा संवत् की गणना से वह तिथि १० अक्टूबर सं० १८९९ बैठती है। उपाध्याय जी के पिता पं० रामसुचित उपाध्याय और उनकी माता श्रीमती मूर्ति देवी पण्डिताई की पारिवारिक परम्पराओं के बीच जन्मे और पले थे। पण्डित रामसुचित उपाध्याय बैड्णव परम्परा के एक निष्णात कथावाचक थे, जिनकी कथाओं में श्रोता के रूप में बचपन से ही पण्डित बलदेव जी भी जाया करते थे। मागवतपुराण का दशमस्कन्ध पण्डित जी के पिता को बड़ा प्रिय था, जिसे सुन सुनकर उनकी भी रुचि उसमें प्रारम्भ से ही बलवती हो गयी। उनके पितृव्य श्री पं० रामउदित उपाध्याय भी

<sup>\*</sup> कर्प्रमंजरी, प्रथम ५ और ९।

संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे और पास के ही एक प्रसिद्ध एवं विशाल आयत्त वाले नगवा नामक गाँव में स्थित ताहिरपुर के राजा की कोठी में भारतधर्ममहामण्डल की ओर से चलायी जाने वाली ब्रह्मचर्याश्रम नामक संस्कृत पाठशाला के अध्यापक थे। अतः इन सारी पारिवारिक परम्पराओं का बालक बलदेव जी पर गहरा प्रभाव पड़ा।

आचार्यं जी की प्रारम्भिक शिक्षा गाँव के ही प्राइमरी स्कूल में हुई । उनका गाँव सोनवरसा (विहार) के ड्रमराँव राज्य की रियासत में पड़ता था। उस समय वह रियासत 'कोर्ट आफ् वार्ड्स' के अधीन चली गयी थी, जिसके 'रिसीवर' के रूप में एक ऐंग्लो-इण्डियन प्रवन्धक वहाँ प्रायः आया-जाया करता था। उस प्रवन्धक ने इस गाँव के प्राइमरी स्कूल में होने वालीं शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने हेतु, वहाँ प्राइमरी स्तर में ही अँग्रेजी पढ़ाने के लिये गाँव के ही एक मुन्शी जी को नियुक्त कर दिया, जो पेग्ने से मुख्तार थे और जस प्रवन्धक के मित्र तथा परिचित थे। इस प्रकार यह सौभाग्य ही की बात थी कि उपाध्याय जी को अपने छात्र जीवन की प्राथमिक सीढ़ियों पर ही अँग्रेजी के प्रारम्भिक ज्ञान का अवसर सुलभ हो गया। संस्कृत की परम्परा पारिवारिक विरासत में प्राप्त हुई ही थी। उपर्युंक्त स्कूल में हिन्दी की जो शिक्षा दी जाती थी वह भी उत्तम कोटि की थी।

अपनी अपर प्राइमरी परीक्षा गाँव के स्कूल से उत्तीर्ण कर चकने पर बालक बसदेव जी अपने पितृब्य श्री पं० रामउदिन उपाच्याय द्वारा काशी लाये गये और १९१९ ई॰ में एक वर्ष तक वे पाण्डेय हवेली में स्थित अंगाली टोला हाई स्कूल के छात्र रहे। स्कूल का कार्य कर चुंकने के वाद घर पर जो समय वचता था, उसमें चाचा जी उन्हें संस्कृत की लघुकौमुदी पढाया करते थे। इस प्रकार उन्हें पाइचात्य और पौरस्त्य दोनों ही परम्पराओं की विद्यायें प्राप्त होने लगीं। किन्तु काशी का यह प्रवास अल्पकालिक ही रहा। वे पृनः घर की ओर वापस लौट गये और ७वीं से ९वीं कक्षा तक की उनकी पढ़ाई बिलया जिला सरकारी स्क्ल में हुई। वहाँ प्रारम्भ में ही उन पर दृष्टि पडी बलिया के एक अन्य विद्वान् महामहोपाध्याय पण्डित शिवानन्द मिश्र की। मिश्र जी विलया के पण्डित समाज में अग्रणी थे और अँग्रेजों के कृपापात्र भी । उन्होंने विलया के जिला कलक्टर ड्यूटर्स्ट के अनुशंसात्मक पत्र के साथ वालक वलदेव जी को विलया जिला स्कूल से हटा कर फैजावाद के जिला सरकारी स्कूल की दसवीं कक्षा में १९१५ ई० की जुलाई में प्रवेश करा दिया। १९१६ की स्कूल-लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा अर्थात् हाई स्कूल परीक्षा में पण्डित बलदेव जी ने प्रथम श्रेणी तो प्राप्त की ही. सारे उत्तर प्रदेश के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में योग्यता क्रम से चौथा स्थान भी प्राप्त किया। हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी प्राप्त  करने और संस्कृत में सर्वाधिक अंक लाने पर उपाघ्याय जी को अगले चार वर्षों के लिए १५/- प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई।

आगे उपाध्याय जी की कालेज की पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम स्थान वाराणसी ही माना गया। उनकी संरक्षकता उनके चाचा पण्डित रामउदित उपाध्याय ने पुनः उठा ली।

१९१६ ई० की जुलाई में सेण्ट्रल हिन्दू कालेज की छत्रछाया में अगले चार वर्षों तक अपना अध्ययन उपाध्याय जी ने वहीं किया। उनके पिता को अपना परिवार चलाने भर की पूरी सामर्थ्य थी और स्वयं उपाध्याय जी को अपना पूरा खर्च चलाने भर की एक अच्छी छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही थी। अतः आधिक चिन्ताओं से पूर्णतः मुक्त रहते हुए उन्होंने १९१० ई० में इण्टरमीडियेट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यद्यपि बी० ए० की परीक्षा में प्रथम श्रेणी कुछ ही अंकों से उनसे दूर रही, ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने अध्ययन क्रम में कोई प्रमाद किया हो। बी० ए० कक्षा में उन्होंने अपने लिए जिन विषयों का चुनाव किया था—संस्कृत, अर्थशास्त्र और अँग्रेजी साहित्य—उन्हें लेकर कोई उन दिनों प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का स्वप्न भी नहीं देख सकता था। संस्कृत छोड़कर उनके दो अतिरिक्त विषय ऐसे थे, जिनमें प्रथम श्रेणी के अंक प्रायः दिये ही नहीं जाते थे। जब प्रस्तुत लेखक ने उनसे यह बात पूछी कि आखिर इन विषयों के चुनाव के पीछे उनका अभीप्सित क्या था तो उत्तर मिला कि ''न तो उसमें कोई योजना थीं और न कोई स्पष्ट उद्देश्य। वास्तव में वे अन्य मित्रों के साथ के कारण चुन लिये गये थे।''

१९२० ई० की जुलाई से सेण्ट्रल हिन्दू कालेज कमच्छा से हटकर नगवा स्थित हिन्दू विश्वविद्यालय के अपने नवीन भवन में चला गया और एम० ए० की कक्षाओं के लिए अब उपाध्याय जो को वहां ही जाना था। उनका विवाह अत्यन्त छोटी अवस्था (१४ वर्ष) में ही किया जा चुका था। १८-१९ की अवस्था में (जब वे बी० ए० के छात्र थे) उनका गवना (दिरागमन) भी हो चुका था और उनकी धर्मपत्नी उनके घर (सोनबरसा) आ चुकी थीं। अब इस सम्बन्ध का एक लाभ उपाध्याय जी ने उठाया। उनके श्वसुर के पिता जी, पण्डित यागेश्वर ओझा को बिहार के मुंगर राज्य से एक मकान काशों के दूध विनायक मुहल्ले में आवास हेतु प्राप्त हुआ था। इस समय यह खाली था और वहीं उपाध्याय जी अब रहने लगे। अगले दो वर्षों तक अपनी एम० ए० की परीक्षा के अध्ययन के समय में नित्य वहाँ पैदल ही लगभग ७ किलो मीटर दूर सेण्ट्रल हिन्दू कालेज (नगवा, विश्वविद्यालय) जाते और आते रहे। इस समय के उनके मित्रों में प्रमुख थे स्वर्गीय पण्डित गणेशदत्त शास्त्री, जो आगे चल कर अँग्रेजी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के एक अत्यन्त

लब्धप्रतिष्ठ अध्यापक सिद्ध हुए। १९२२ ई० में उपाध्याय जी ने संस्कृत विषय से अध्यापक सिद्ध हुए। १९२२ ई० में उत्तीर्ण की और अन्य सफल छात्रों अपनी एम० ए० की परीक्षा पुनः प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और अन्य सफल छात्रों में सर्वप्रथम योग्यता क्रम से भी रहे।

पण्डित बलदेव जी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की अपनी इण्टरमीडियेट, बी॰ ए॰ और एम॰ ए॰ की परीक्षाओं के साथ-साथ बनारस संस्कृत क्वीन्स कालेज की प्राच्य विद्यालयों की परीक्षायों भी देते रहे। उन दिनों विश्वविद्यालय में एक साथ एक ही वर्ष दो परीक्षाओं के देने का विघान स्वीकृत था। वास्तव में सुपठित संस्कृत समाज में उन दिनों संस्कृत की विद्या तब तक अपूर्ण मानी जाती थी, जब तक कोई बनारस संस्कृत क्वीन्स कालेज जैसी किसी प्राच्य विद्या संस्थान में दी जाने वाली प्राचीन पद्धित से प्राप्त होने वाली विद्या ग्रहण न किये हो। उपाघ्याय जी का सारा पारिवारिक सांस्कृतिक परिवेश भी उस प्रकार की विद्या के अनुशासन से ओतप्रोत था। अन्ततः उन्होंने १९२५ ई० में 'साहित्यशास्त्र' से प्राचीन पद्धित की आचार्य परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीणं की।

#### अध्यापन

महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय की यह विशेषता थी कि जहाँ वे हिन्दू विश्वविद्यालय में भारतवर्ष भर से चोटी के अन्याय विषयों के विद्वानों को जूटाने का हर संभव प्रयत्न करते थे, वहीं उनका यह भी यत्न होता था कि कोई सर्वथा मेघावी विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त कर वहाँ से, यदि वह अध्यापक बनने में रुचि रखता हो तो, वाहर न जाने दिया जाय। पण्डित वलदेव उपाघ्याय पर मालवीय जी की प्रारम्भ से ही दृष्टि थी और उनके एम० ए० पास करते ही उन्होंने उन्हें संस्कृत विभाग में प्रवक्ता पद पर नियुक्त कर दिया। पण्डित जी अपने छात्र जीवन में ही संस्कृत के तीन अन्यतम विद्वानों के सम्पर्क में आ चुके थे। एक थे पंडित रामावतार शर्मा, दूसरे थे पं॰ आनन्दशंकर बापू भाई घ्रुव और तीसरे थे पंडित गोपीनाथ कविराज। घ्रुव जी उस समय संस्कृत विभाग के अध्यक्ष ही नहीं, अपितु विश्वविद्यालय के प्रो वाइसचांसलर और सेन्ट्रल हिन्दू कालेज के प्राचार्य थे। गुरुवर बताते हैं कि इन तीनों महापण्डितों ने जो उन्हें सिखाया वह अन्यत्र दुर्लभ था। उनके अनुसार घ्रुव जी का संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन और फ़्रेंच के साहित्य का अपार ज्ञान, सभी साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन की बेजोड़ प्रतिभा एवं पाश्चात्य समालोच-नात्मक शैली में पूर्ण-दक्षतां तथा पं॰ रामावतार शर्मा की अद्भुत साहित्यिक प्रतिभा, दुर्लभ स्मरण शक्ति, आशु काव्य रचना की अप्रतिम क्षमता और विद्यार्थियों के मन को उद्देलित और उद्दीप्त कर सकने की अपूर्व क्षमता भूरि भूरि प्रशंसनीय है। तीसरे महापुरुष पं० गोपीनाथ कविराज के व्यक्तित्व में साधु-संत, विद्वान्,

भनीषी, चिन्तक-दार्शनिक, तांत्रिक और उपासक सबका एक दुर्लंभ समाहार प्राप्त होता था। तंत्रशास्त्र और भारतीय दर्शन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने वाला कौन सा जिज्ञासु था, जिसने काशी आकर उनका शिष्यत्व न ग्रहण किया हो। उपाध्याय जी भी दर्शन-ज्ञान के लिये उनके चरणों में बैठते थे। ऐसे गुरुओं की प्रेरणा से प्रेरित पं० वलदेव जी की मित्रता हुई एक अन्य वैसे ही विद्वान स्वर्गीय आचार्य पं० वदुकनाथ शर्मा से। परिणाम हुआ उनकी साहित्यिक और अध्यापकीय प्रतिभा का पूर्ण प्रस्फुटन, जिसकी अपेक्षाकृत एक छोटी चर्चा आगे की जायगी।

जव बी॰ ए॰ के छात्ररूप में मैंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में १९४४ ई॰ की जुलाई में अपना प्रवेश लिया तो सौभाग्य हुआ आचार्यप्रवर से उत्तर रामचरित नाटक के अध्ययन का। कपड़े का जूता, धवल घोती, लम्बा (जाड़े में रंगीन) कोट, गोल टोपी, उन्नत ललाट पर चन्दन का टीका, छरहरा किन्तु भरा-पूरा स्वास्थ्य, शरीर-सब मिलाकर एक अत्यन्त आकर्षक व्यक्तित्व और मुस्कान भरे मुख की आभा लिये जब पंडित जी कक्षा में घुसते थे, लगता था मानों हम सब देवलोक के प्राणी बन गये हों। तब संस्कृत की पढ़ाई भी अंग्रेजी के मार्घ्यम से होती थी और परीक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी ही था। पण्डित जी बढ़िया अंग्रेजी का जिस खूबी के साथ उच्चारण करते थे, वह कभी-कभी अंग्रेजी साहित्य की कक्षाओं (मैंने वह विषय भी बी॰ ए॰ में ले रखा था) में भी दुर्लभ प्रतीत होता था। किन्तु अंग्रेजी के प्रयोग के कारण संस्कृत साहित्य के भाव समाप्त हो जाँय, ऐसा कभी नहीं प्रतीत हुआ। आज भी याद हैं वे क्षण, जब पंडित जी वनवास में पड़े हुए राम द्वारा सीता से अयोध्या के दरबार में प्राप्त ऐश्वर्यशील एवं कीड़ापूर्ण जीवन के क्षणों की स्मृति के विवरणों को जीवन्तरूप में उपस्थित करते थे ('ते हि नो दिवसा गताः') अथवा प्रजारंजन हेतु सीता को बनवास देते समय राम के मनोभावों का सजीव चित्रण उपस्थित किया करते थे।

> स्नेहं वयां च सौस्यं च यदि वा जानंकीमिप । आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा ॥

सचमुच ही आचार्यंप्रवर के उत्तररामचरित पढ़ाते समय ''उत्तरे रामचरिते भव-मूर्तिविशिष्यते'' साकार हो उठता था।

१९४७-१९४८ ई० में डा० अमरनाथ झा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुल-पति पद पर प्रतिष्ठित हुए। अघ्यापकों की श्रेणियों में जो असंगति थी—उसे इन्होंने दूर किया। वे बड़े ही तेजस्वी व्यक्ति थे, अघ्यापन में ही नहीं, प्रत्युत प्रशासन में भी । उन्होंने आचार्य बलदेव जी के वैदुष्य को परखा और उन्हें संस्कृत विभाग में 'रीडर' का पद प्रदान किया।

१९६० ई० के ३१ मार्च को ३८ वर्षों की अविच्छिन्न एवं नैष्ठिक सेवा के अवन्तर उपाध्याय जी अपने अध्यापक के पद से ससम्मान निवृत्त हुए। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त होने के बाद उपाध्याय जी की विद्वत्ता का समुचित मूल्यांकन किया वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के उस समय के सुयोग्य, कर्मठ तथा प्रशासन-प्रवीण कुलपित पं० सुरित नारायण मणि त्रिपाठी ने। 'उपाध्याय जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक सम्पूर्ण साहित्य का ही निर्माण कर डाला है जिसमें वेद तथा पुराण, बौद्ध दर्शन तथा वैदिक दर्शन, संस्कृत साहित्य की आलोचना तथा सुसम्बद्ध इतिहास आदि नाना विषयों पर मौलिक, गम्भीर तथा प्रदर्शक ग्रन्थों की सत्ता उसकी उत्कृष्टता तथा विपुलता की सद्यः द्योतिका है'—इस तथ्य से त्रिपाठी जी नितान्त प्रभावित हुए। पहिले तो उन्होंने उपाध्याय जी को दो वर्षों (१९६२ ई०-१९६४ ई०) तक पुराणेतिहास' विभाग का अध्यक्ष बनाया। तदनन्तर ''अनुसंघान संचालक'' के रिक्त पद पर तीन वर्षों (१९६५ ई०-१९६८ ई०) तक इन्हें प्रतिष्ठित किया। इनके विषय में यह उक्ति सर्वथा चिरतार्थ होती है—''गुन ना हेरानो, गुन गाहक हेरानो है''।

#### उपाध्याय जी की महनीय रचनायें

आचार्य पं॰ बलदेव उपाघ्याय जी के ग्रन्थों का विषयगत अथवा आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करना वर्तमान लेखक की बुद्धि और प्रशिक्षा के परे है। तथापि उनका एक संक्षिप्त स्वरूप नीचे दिया जा रहा है। पण्डित जी के लिखे हुए ग्रन्थों की संख्या अब तक २८ हो चुकी है, जिनमें से अनेक उनके पूर्व के ग्रन्थों के नवीनी-कृत, संशोधित, पुनःप्रकाशित अथवा उनके ज्ञान अथवा अध्ययन की सीमा के विस्तार के साथ नया कलेवर प्राप्त करने वाले ग्रन्थ भी हैं। विषयगत दृष्टि से इनका निम्नलिखित समाहार किया जा सकता है।

# कवि, काव्य और साहित्येतिहास

१९३२ ई० में प्रकाशित संस्कृत किंव चर्चा (मास्टर खेलाड़ी लाल, वाराणसी) नामक ग्रन्थ संस्कृत विद्याधियों के लिये अत्यन्त उपादेय सिद्ध हुआ है। एक लम्बी अविव तक अप्राप्त होने के बाद पुनः इसका एक आघुनिक और संशोधित एवं प्राचीन संस्कृत किंवयों के अद्यतन मूल्यांकन से युक्त संस्करण संस्कृत सुकिंव समीक्षा (चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी) के नाम से १९६८ ई० में प्रकाशित हुआ। अपने

इस परिवर्तित नाम से इसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है। इन प्रन्थों में प्राचीन कवियों के जीवन परिचय, उनके प्रन्थों के परिचय तथा उनकी काव्य परीक्षा जैसे तत्त्वों के साथ ही साथ संस्कृत काव्य के आलोचनात्मक और विश्वसनीय चित्र उपस्थित किये गये हैं। अन्त में एक परिशिष्ट में मुख्य-मुख्य प्राचीन कवियों की लगभग १७० साधारण कवियों द्वारा कालान्तर में की गई प्रशस्तियों अथवा सूक्तियों और सुभाषितों का एक अत्यन्त उत्तम संकलन यहाँ दिया गया है।

१९३४ ई० में उपाध्याय जी ने हिन्दी का अपना एक अति प्रसिद्ध ग्रन्थ संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा। १९७ = ई० तक इसके दस संस्करण (शारदा संस्थान, वाराणसी) निकल चुके हैं। मैसूर विश्वविद्यालय के 'स्कूल आफ कन्नड स्टडीज' की ग्रन्थाविलयों में इस ग्रस्तक का कन्नड़ भाषा में अनुवाद हो चुका था। इसके अतिरिक्त इसका अनुवाद तेलगू में भी हुआ। कदाचित् इस विषय पर इस ग्रन्थ की समता का बिरला ही कोई अन्य ग्रन्थ हिन्दी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा में हो। इस ग्रन्थ में चार खण्ड हैं, जिनमें रामायण, महामारत, दृश्य-श्रव्य-काव्य तथा अलंकार शास्त्र के पाण्डित्यपूर्ण विवरण हैं। इसके अतिरिक्त जवनिका, भारतीय रंगशाला तथा भागवत पुराण के साहित्यक रूप के जो विवरण इस ग्रन्थ में प्राप्त होते हैं, वह ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी भाषा में प्रथम विद्वत्तापूर्ण प्रयत्न तो है ही, अनेक विषयों जैसे जवनिका पर भारतीय दृष्टि के प्रतिनिधि हैं। इस ग्रन्थ का एक संक्षिप्त संस्करण १९८२ ई० में संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नाम से शारदा संस्थान, काशी, से प्रकाशित हुआ है।

उपर्युक्त पुस्तक का सम्भवतः एक पूरक प्रयत्न है संस्कृत वाङ्मय (शारदा मिन्दर काशी, १९६५ ई॰)। इसमें संस्कृत महाकाव्य, गीतिकाव्य, नाटक साहित्य, गद्यकाव्य, कथासाहित्य एवं अलंकारशास्त्र का विस्तृत विवरण है। इसके अतिरिक्त भारतीय दर्शनों के इतिहास का भी एक संक्षिप्त विवरण इसमें समाहित है। संस्कृत शास्त्रों का इतिहास (शारदा मिन्दर, काशी, १९६९) के माध्यम से आचार्य प्रवर ने आयुर्वेद, ज्योतिष, अलंकार शास्त्र, छंदशास्त्र, कोष विद्या तथा व्याकरण इन छह शास्त्रों के उदय और विकास का एक वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है।

महाकि भास नामक अपनी कृति (चौखम्बा विद्याभवन, काशी, १९७० ई०)
में पण्डित प्रवर ने संस्कृत साहित्य के उस अमर नाटककार के जीवनचरित्र, उनके
ग्रन्थों का परिचय, नाट्यलेखन की विधा में भास को परिपक्वता तथा नाटक
साहित्य के विकास में उनके स्थान और योगदान पर वैदुष्यपूर्ण प्रकाश डाला है।
काव्यानुशीलन उपाध्याय जी के साहित्यिक और सांस्कृतिक निबन्धों का एक संग्रह
है, जिसमें आलोचनात्मक निबन्धों के साथ हिन्दी काव्य की मीमांसा, भोजपुरी

के लोककाव्यों की चर्चा तथा संस्कृत काव्य से सम्बद्ध विषयों का पाण्डित्यपूर्ण प्रतिपादन है।

अनेकशः ज्ञात, एवं अज्ञात प्राचीन भारतीय कवियों की सूक्तियों का संग्रह संस्कृत साहित्य की निजी विशेषताओं में एक रही है, जो अतीत से अद्यतन काल तक किसी न किसी रूप में और मात्रा में प्रत्येक सुधी को विभोर करती रही है। सुक्ति मंजरी नामक अपने संग्रह से उपाध्याय जी ने भी इस सरणि में एक कड़ी जोड़ी है, जिसके १५ परिच्छेदों में भिन्न-भिन्न विषयों के सुभाषित एक साथ रखे गये हैं। अनेक प्राचीन सूक्ति ग्रन्थों को हम प्रायः केवल संस्कृत मूल में प्राप्त करते हैं और संस्कृत न जानने वाले अथवा कम जानने वाले उनका लाभ नहीं उठा पाते। उपाघ्याय जी ने अपनी इस कृति में मूल का हिन्दी अनुवाद देकर उन्हें सुबोध बना दिया है।

### संस्कृत आलोचना शास्त्र

साहित्यिक आलोचना अथवा विमर्श का विशद अध्ययन, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विभिन्न साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन, आलोचना सिद्धान्त का प्रायोगिक उपयोग तथा तत्सम्बन्धी सिद्धान्तों और प्रयोगों का विद्वत्तापूर्ण विवेचन संसार के सभी साहित्यों की विशेषताओं का एक प्रमुख तत्त्व रहा है। अ।चार्य वलदेव जी ने इसी सरिण में भारतीय साहित्य शास्त्र नामक दो खण्डों वाले एक ग्रन्थ का प्रणयन १९४८-४९ ई० में किया और प्रसाद परिषद्, काशी से प्रकाशित कराया। हिन्दी भाषा के माध्यम से संस्कृत साहित्य के आलोचना शास्त्र का इतिहास उपस्थित करने वाला कदाचित् यह सर्वप्रथम प्रयत्न और साथ ही सर्वोत्तम ग्रन्थ है। इसमें साहित्य शास्त्र का श्रृंखलाबद्ध इतिहास, प्रारम्भ से १ पवीं शतीं तक के विभिन्न आचार्यों के जीवन चरित्र, साहित्यशास्त्र के विभिन्न सम्प्रदायों के उदय तथा विकास, कविरहस्य, काव्यरहस्य तथा रस आदि सिद्धान्तों का ऐतिहा-सिक, तिथिकमपरक और समालोचनात्मक विवेचन है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पाश्चात्य आलोचना पढित के सिद्धान्तों का भारतीय आलोचना विघा से तुलनात्मक विवेचन यथास्थान प्राप्त होता है। ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में उपर्युक्त शैलियों के प्रयोग को यथावत् अपनाते हुए प्रायः ऊपर की सभी विशेषताओं के साथ औचित्य, रीति, वृत्ति तथा वक्रोक्ति नामक काव्य पद्धतियों के विवेचन और उनके क्रमिक विकास दिखाये गये हैं। वंगलोर विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में इसका कन्नड़ भाषा में अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है।

संस्कृत आलोचना पर आचार्य प्रवर ने संस्कृत आलोचना (हिन्दी समिति,

•लखनऊ) नामक एक अन्य ग्रन्थ भी विद्वद्जगत् को दिया है, जिसके १९७७ ई० तक तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।

## धमें, संस्कृति, दर्शन और दार्शनिक

हिन्दी भाषा के माघ्यम से आचार्य वलदेव उपाघ्याय ने भारतीय धर्म और दर्शन के कुछ मूलभूत पक्षों को अपनी विभिन्न पुस्तकों द्वारा इतने विद्वत्तापूर्ण ढंग से उजागर किया है, जिसे यदि अद्वितीय कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति नहीं होगी। १९४७ ई॰ में लिखित और शारदा मन्दिर, वाराणसी से प्रकाशित आयं संस्कृति के मूलाधार नामक उनकी कृति इस दिशा में उनका प्रथम प्रयत्न था। नन्द किशोर एण्ड संस वाराणसी ने १९५५ में इसका दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया, जिसमें वेद, पुराण, धर्म-शास्त्र, दर्शन, जैन, बौद्ध और तंत्रग्रन्थों का विवरण है। १९५४ ई० में प्रकाशित वैदिक साहित्य और संस्कृति (शारदा मन्दिर, वाराणसी) इसी सरणि का अन्य ग्रन्थ है, जिसके अब तक पाँच संस्करण प्रकाशित हो चुके है। इन दोनों ही कृतियों में उपाध्याय जी का वैदिक साहित्य और भारतीय संस्कृति का मूल रूप विषयक गहन ज्ञान परिलक्षित होता है। लगे हाथ पण्डित जी ने अपनी वैदिक कहानियाँ (शारदा मन्दिर, वाराणसी, १९६५ ई०) नामक पुस्तक के माध्यम से भारत के प्राचीनतम कथा साहित्य को भी उपस्थित किया है। ललित शैली में निबद्ध इस ग्रन्थ में उपाध्याय जी ने वेदों में आने वाले आख्यानों को उपस्थित किया है, जहाँ कहानी साहित्य के समस्त उपादान प्राप्त होते हैं। यह पुस्तक वैदिक काल के समाज की जानकारी के लिए एक दर्गण जैसी प्रतीत होती है।

आचार्य प्रवर अगाध विद्वान् तो हैं ही, एक सद्गृहस्थ भक्त भी हैं। अपने वचपन में अपने कथावाचक पिता की कथाओं में वे भी उपस्थित हुआ करते थे। पिताश्री को भागवत् पुराण की कथा, विशेषतः उसके दशम स्कन्य की, विशेषस्प से प्रिय थी और पुत्र (पिण्डित बलदेव जी) पर भी उसकी छाप बचपन से ही पड़ी थी। स्वाभाविक था कि भारतीय धर्मों के अपने अध्ययन और उनके सिद्धान्तों के ऊहापोह के सिलसिले में 'भागवत सम्प्रदाय' उन्हें विशेषस्प से आकृष्ट करता। १९५४ ई० की उनकी पुस्तक भागवत् सम्प्रदाय (नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी) इस सिलसिले में उनकी एक विशेष कृति है। इसमें वैष्णव सम्प्रदाय के ऐतिहासिक विकास एवं उसके तात्त्वक सिद्धान्तों का प्रामाणिक विवेचन है और महाराष्ट्र एवं दक्षिण में प्रचलित वैष्णव सम्प्रदायों के अतिरिक्त निम्बार्क, वल्लभ तथा राधावल्लभीय सम्प्रदायों के विवरण दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त इसमें वैष्णवी राधावल्लभीय सम्प्रदायों के विवरण दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त इसमें वैष्णवी साधना के अनेक तत्त्वों का उद्घाटन भी प्राप्त होता है। वैष्णव सम्प्रदायों का साहित्य साधना के अनेक तत्त्वों का उद्घाटन भी प्राप्त होता है। वैष्णव सम्प्रदायों का साहित्य

कोर सिद्धान्त शीर्षंक से उपाध्याय जी ने १९८० ई॰ (चौखम्बा अमरभारती, वाराणसी) में इस महत्त्वपूर्ण अध्ययन को और भी अद्यतन रूप में प्रस्तुत किया है। वैष्णव साहित्य के समुद्र में डुबकी लगाते हुए उन्हें जो अनेक रत्न प्राप्त हुए, उसी का यह एक रूप है। उनकी पुस्तक भारतीय वाङ्मय में राधा (बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्, पटना) अपने विषय का आलोचनापूर्ण और अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है।

घम की सैद्धान्तिक परिणति उसके दर्शन में परिलक्षित होती है तथा उन सिद्धान्तों की तार्किक, बौद्धिक और सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवधारणाओं की पुरस्कृति एक अनोखे बृद्धि-व्यायाम की तो अपेक्षा रखती ही है, साधारण मेघा के लोगों को उन्हें बुद्धिगम्य कराने में सच्ची विद्वत्ता की कसौटी भी हो जाती है। उपाध्याय जी इस कसौटी पर परे खरे उतरे हैं। १९४२ का उनका ग्रन्थ भारतीय दर्शन (शारदा मंदिर, वाराणसी) हिन्दी साहित्य के अमर ग्रन्थों में एक सिद्ध हुआ है। उपनिषद, गीता, षड्दर्शन, बौद्ध, जैन, चार्वाक जैसे समस्त भारतीय दर्शनों के प्रामाणिक ऐतिहासिक विवेचन में परिपूर्ण यह ग्रन्थ स्व॰ डा॰ भगवानदास की सम्मति में "हिन्दी दर्शन के साहित्य में श्रेष्ठतम, अग्रगण्य ग्रन्थों की श्रेणी में ऊँचा स्थान रखता है।" तन्त्रशास्त्र की एक विशेष चर्चा इसे और भी महत्त्वपूर्ण बना देती है। इसकी गुणवत्ता से ही आकृष्ट होकर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने इसे 'मंगला प्रसाद पुरस्कार" से पुरस्कृत कर उपाध्याय जी को सम्मानित किया। इसकी उपादेयता और बहुमूल्यता इस बात से ही आंकी जा सकती है कि इसके अनुवाद कन्नड (मैसूर विश्वविद्यालय), तेलुगु एवं उड़िया (उत्कल साहित्य एकेडेमी, कटक) जैसी अन्य अनेक भाषाओं में भी हुए थे तथा इसके कम से कम नौ संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। धर्म और दर्शन नामक उपाध्याय जी की एक अन्य कृति (शारदा मन्दिर, १९४ ) उनके अमर ग्रन्थ भारतीय दर्शन का परिशिष्ट स्वीकार की जा सकती है, जिसमें नाना घर्मों के विस्तृत विवरणों के साथ, घर्म और दर्शन के पारस्परिक सम्बन्ध क्या हैं, इसका विवेचन है। भारतीय दर्शन सार की रचना (सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, १९६९ ई०) आचार्यं ने अपेक्षाकृत भारतीय दर्शन के साघारण ज्ञान पिपासा मात्र से प्रेरित व्यक्तियों के संतोष के लिये की । चौखम्बा विद्यामवन, काशी से १९७५ ई० में प्रकाशित भारतीय दर्शन की रूपरेखा कों भी इसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

भारतीय दर्शनों के साहित्य के विशाल भण्डार को खोजते समय पण्डित जी की दृष्टि उसके विशेष क्षेत्र वौद्ध दर्शन पर भी पड़ी और धीरे-घीरे उसके गहन तस्तों के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होते गये। परिणामतः उनकी एक अन्य अमूल्य कृति सामने आयी—बौद्धवशंन मीमांसा (शारदा मन्दिर वाराणसी, १९४६ ई०),

जिसका तीसरा संस्करण १९७६ में चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी ने निकाला। इसमें बौद्धदर्शन की विभिन्न शाखा-प्रशाखाओं के उदय, विकास और उनके सिद्धान्त का मौलिक प्रतिपादन है। स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज ने बौद्धदर्शन के सिद्धान्तों की जानकारी के लिये इसे एक 'लघु विश्वकोष' की संज्ञा दी थी। बर्मी तथा सिहली जैसी अनेक एशियायी भाषाओं में होने वाले इसके अनुवादों द्वारा इसकी गुणवत्ता और महत्ता स्वयं प्रकाशित होती है। अस्वाभाविक नहीं था कि हिन्दी में प्रणीत उत्तमोत्तम ग्रन्थों को प्राप्त होने वाले डालिमया पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की हिन्दी सिमित द्वारा दिये जाने वाले विशिष्ट पुरस्कारों के लिए इसे चुना गया।

शंकराचार्य भारतीय दर्शन के सिद्धान्त प्रतिपादकों में एक अत्यन्त दीप्तिमान नक्षत्र थे। आचार्य पण्डित बलदेव उपाध्याय स्वामी शंकराचार्य के प्रति बहुत ही आकृष्ट दिखायी देते हैं। उनके इस आकर्षण का प्रतीक है आचार्य शंकर नामक उनका ग्रन्थ (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, १९५० ई०), जिसमें शंकराचार्य के समय, उनके जीवन-चरित तथा ग्रन्थों का पूर्णतः प्रामाणिक विवरण प्राप्त होता है। इस बात की विशेष बल देते हुए परीक्षा की गयी है कि वास्तव में महान् शंकराचार्य के नाम पर प्रचलित अनेकानेक कृतियों में सचमुच कौन-कौन सी उनकी हैं। इस ग्रन्थ की महिमा इस बात से और बढ़ जाती है कि इसके अन्त में अद्वैत वेदान्त के अन्य आचार्यों का भी एक विवरण दिया गया है। इसका भी अनुवाद कन्नड़ भाषा में (काव्यालय प्रकाशन, मैसूर) हुआ है और इसके अब तक कई संस्करण प्रकाशित चुके हैं। शंकराचार्य के प्रति अपनी अपार श्रद्धा का परिचय देते हुए उपाध्याय जी ने माधवाचार्य कृत शंकर दिग्वजय नामक ग्रन्थ का एक बहुत ही सुबोध हिन्दी अनुवाद किया है। इसके आरम्भ में दी गई उपाध्याय जी की भूमिका तथा बीच बीच में दी गयी उनकी विद्वत्तापूर्ण टिप्पणियाँ इस ग्रन्थ के महत्त्व को और भी बढ़ा देती हैं।

इसी प्रकार १९४६ ई० में लिखित (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) आचार्य सायण और माधव नामक उपाध्याय जी की कृति में वेदों के इन दो अमर टीकाकारों के जीवन चरित, उनके वैदिक भाष्यों तथा अन्य ग्रन्थों के परिचय तथा उनके सिद्धान्तों को विश्लेषण सहित उपस्थित किया गया है।

#### पुराण साहित्य

उपाध्याय जी के जीवन के रहन-सहन का ढंग जिस रूप में वर्तमान लेखक ने देखा है, वह पौराणिक संस्कृति का एक जीवन्त प्रतिरूप प्रतीत होता है। किन्तु उनके व्यक्तित्व की यह विशेषता किसी अन्य माध्यम से उद्धृत नहीं, अपितु पुराणों के महत्त्व, गहन आत्मीय अध्ययन और उनके पारम्परिक प्रभाव की सहज अनुभूति एवं निजी जीवन में उतारी हुई पद्धति का एक पूर्ण प्रतिरूप ही है।

वास्तव में वैदिक साहित्य के सभी अंगों अथवा भागों की परिणति एक विश्वद और अनुश्रुतिक अथवा जनप्रिय रूप में पुराणों में ही हुई और सर्वसायारण उनके माध्यम से या कथाओं, आख्यानों अथवा वार्ताओं के श्रवण और मनन द्वारा भारतीय संस्कृति के मूलरूप को अंगीकृत करता रहा।

आचार्यं श्री की गूढ़ गवेषणा का ही परिणाम है उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ पुराण-विमर्श जिसकी विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। इसमें पुराणों की नवीन और प्राचीन दोनों ही दृष्टियों से समालोचना की गयी है और वैज्ञानिक विवेचन की पद्धति को प्राचीन पण्डिताऊ पद्धति की तुलना में अधिक महत्त्व दिया गया है। विषयगत दृष्टि से इसमें पुराणों का रचना-काल, उनके लक्षणों, उनसे ज्ञात भूगोल, वर्म तथा देवमण्डल का विवरण, उनके प्रतीकों का विवेचन तथा उनके द्वारा उपस्थित वेदार्थ का उपवृंहण अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। शोध खात्रों के लिए अत्यन्त उपयोगी इस ग्रन्थ की गुणवत्ता के कारण ही उत्तर प्रदेश शासन ने इसे २.००/- रुपयों के एक विशिष्ट पूरस्कार से सम्मानित किया था। काशी राज न्यास से चलाये जाने वाले पौराणिक शोध संस्थान की शोध पत्रिका पुराणम् के सहायक सम्पादक एवं इटली के बहुश्रुत और पौराणिक अध्ययनों के ममंत्र विद्वान् डा॰ जियाजियों वोनाजाँली ने अपनी समीक्षा में इस ग्रन्थ की भूरि-मूरि प्रशंसा की है।

#### सम्पादित ग्रंथ

पण्डित बलदेव उपाच्याय द्वारा सम्पादित ग्रंथों की संख्या भी बहुत है। आचार्य सायण द्वारा वैदिक संहिताओं के भाष्यों की भूमिकाओं का एक संग्रह (वेदभाष्य मूमिकासंग्रह) इनमें प्रमुख है, जिसकी एक विशेषता है कि इसके प्रारम्भ में संस्कृत और अँग्रेजी में पण्डित जी ने सम्पादकीय भूमिकाएँ लिखी हैं और साथ ही यहाँ सायणाचार्य के जीवन, कृतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। भासनाटकचक्रम्, भाग १ और २ में भास के नाटकों के परिचय और समीक्षा सहित हिन्दी में अनु-वाद दिये गये हैं। भास के समस्त उपलब्ध नाटक उनके काल और जीवन-परिचय के साथ यहाँ एकत्र उपलब्ध हो जाते हैं। कन्नीजराज हर्ष की प्रसिद्ध नाटिका नागानन्द मूल और हिन्दी अनुवाद के साथ लगभग ५० पृष्ठों की एक विद्वत्तापूर्ण भूमिका के साथ, पण्डित जी का एक अन्य सम्पादित ग्रंथ है। नाटकों की विधा और उनके लेखन की शास्त्रीय पढित पर सैद्धान्तिक विचार करने वाला कदाचित् \* सर्वप्रमुख प्राचीन भारतीय ग्रंथ भरतनाद्यशास्त्र है, जिसका मद्रास से प्राप्त होने वाली एक विशिष्ट हस्तिलिपि के आधार पर उपाध्याय जी ने सम्पादन किया है। इसी प्रकार अलंकार शास्त्रियों में भामह की मूल शास्त्रकार के रूप में प्रसिद्धि थी, जिनके अमरग्रंथ काव्यालंकार का भी अपनी अँग्रेजी में दी गई विस्तृत भूमिका के साथ पण्डित जी ने सम्पादन किया है। भामह के काल, कृतित्व की विवेचना के साथ ही साथ इस ग्रंथ के शुद्ध सम्पादन की पण्डित समाज में एक स्वर से प्रशंसा हुई है।

'पण्डित जी द्वारा सम्पादित ग्रन्थों में प्राकृत प्रकाश का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसकी विशेषता यह है कि इसके प्रकाशन में पहली बार इस ग्रन्थ की दो प्राचीन टीकाओं-संजीवनी और सुबोधिनी को भी स्थान दिया गया है। इस सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि इसकी संजीवनी टीका की एक मात्र हस्तिलिपि लंदन के ''इण्डिया लायब्रेरी'' में प्राप्त थी जहाँ उसकी प्राचीन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका था। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसंधान विभाग के निदेशक के रूप में आचार्यप्रवर ने सर्वप्रथम इसका पाठ उपस्थित कर इसे उसी विभाग के प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया।

पुराणों में शिवभिनतपरक अग्निषुराण का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। एक विस्तृत भूमिका सिंहत इस ग्रन्थ का भी एक विश्वसनीय पाठ के साथ पण्डित जी ने सम्पादन किया है। इनके अतिरिक्त भी दर्जनों ग्रन्थ ऐसे हैं जिनका सम्पादन उपाध्याय जी ने वाराणसेय सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसंघान विभाग के निदेशक के रूप में किया और जिनकी भूमिका अथवा आमुख लिखा है।

पण्डित जी का अद्यतन ग्रन्थ है काशी की पाण्डित्य परम्परा, जो मुद्रणालयान्तंगत है। इसके जिन छपे हुए पृष्ठों को देखने का अवसर मुझे लगा है उसके आधार
पर निःसंकोच कह सकता हूँ कि यह शोधार्थी छात्रों के लिये भी बहुत ही उपयोगी
होगा। वास्तव में भारती विद्या के इतने अधिक शोधपरक विकास के होते हुए भी
आज तक काशी के इतिहास को लिखने के कुछ इक्के-दुक्के अथवा छिटपुट प्रयत्न ही हुए
हैं। एक योजनाबद्ध रूप में प्राचीनकाल से लेकर आज तक के पूरे काल पर, विभिन्न
विषयों अथवा क्षेत्रों को ध्यान में रखकर कई खण्डों में काशी की इतिहास लिखा
जाना चाहिए, विशेषतः उसके सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी पक्षों पर। उपाध्याय
जी का उपर्युक्त ग्रन्थ मध्यकाल से प्रारम्भ कर आज तक के काशी के संस्कृत पण्डितों
के जीवन और चरित का तथा उनकी कृतियों और पाण्डित्य का एक बहुत ही अच्छा
परिचय देता है।

## पारिवारिक जीवन

आचार्य पण्डित बलदेव उपाध्याय एक पूर्ण, आप्तकाम सद्गृस्थ हैं। लेखक की दृष्टि में उनका एक बड़ा भारी सौभाग्य यह था कि उनकी सहर्घीमणी श्रीमती शिवमुनि देवी हुईं, जिनके पितामह श्री पण्डित योगेश्वर ओझा (महामहोपाघ्याय) संस्कृत के असाधारण विद्वान् थे और विद्वत्ता के लिए सारे उत्तरी भारत में विश्रुत थे। उपाच्याय जी के श्वसुर श्री पण्डित देवकृष्ण ओझा भी उसी विद्वत्ता की परम्परा में पले थे। यद्यपि उस समय स्त्री-शिक्षा के प्रति वह जागरूकता नहीं थी जो आज है, और श्रीमती शिवमुनि देवी को कोई औपचारिक शिक्षा दी गयी हो, ऐसा प्रतीत भी नहीं होता । एक बात जीव वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट है कि उपाध्याय-दम्पति दोनों ही ओर से विद्वानों की रक्तपरम्परा में जन्मे थे, जिनकी सन्तानों के भी मेघावी होने में कोई संदेह नहीं था। उनके बड़े पुत्र श्री पण्डित गौरी शंकर उपाध्याय उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में स्नातक सहायक निदेशक के पद से अभी अवकाश प्राप्त हुए हैं। द्वितीय पुत्र डा॰ गोपाल शंकर उपाध्याय कानपुर के इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालांजी में घातुकी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं। यही नहीं, यह परम्परा तीसरी पीढ़ी में भी चालू है। उनका बड़ा पौत्र (श्री गौरीशंकर उपाध्याय का पुत्र) डॉ॰ लक्ष्मी नारायण उपाध्याय घनवाद के ''गवर्नमेण्ट स्कूल ऑफ माइन्स'' में सांस्थिकी विषय का प्रवक्ता है और उसकी छोटी भगिनी सुश्री डॉ॰ सुषमा उपाध्याय उसी विषय में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में महिला महाविद्यालय में प्रवक्ता नियुक्त हो चुकी है। आचार्य-प्रवर के एक नप्ता डॉ॰ रवीन्द्र कुमार दुवे भी "कानपुर इण्डियन स्कूल ऑफ टेक्नालॉजी''में घातुकी विभाग में रीडर पद पर कार्यरत हैं।

इसके अतिरिक्त उपाध्याय जी के दो अनुज डॉ॰ कृष्णदेव उपाध्याय और स्व॰ डॉ॰ वासुदेव उपाध्याय हिन्दी के लोक साहित्य और प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के जाने माने विद्वान् हो चुके हैं, जिनकी अनेकानेक पुस्तकों अनेक क्षेत्र में प्रसिद्ध एवं पुरस्कृत हुई हैं।

उपाध्याय जी का निजी जीवन अत्यन्त मितव्ययी, सादा, साधु और प्रत्येक प्रकार से सरल है। लेखक को काशी के अत्यन्त घने पंचगंगा मुहल्ले में स्थित उनके पुराने मकान में और अब रवीन्द्रपुरी के आधुनिक ढंग से बसे हुए चौड़ी सड़कों वाले खुले और स्पृहणीय वातावरण वाले नये भवन में जाने का सुयोग मिला है। साथ ही कुछ दूरी से ही सही, १९४० ई० से ही उनके रहन-सहन को परखने का भी अवसर प्राप्त रहा है। इस आधार पर निःसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि उनके रहन-सहन में न तो कभी कोई परिवर्तन आया, न कोई उतार-चढ़ाव। प्रातः काल

 ब्रह्मवेला में उठ जाने वाले पण्डित बलदेव उपाध्याय की दिनचर्या प्रारम्भ से आज तक प्रायः एक प्रकार की रही है। उनके पंचगंगा घाट वाले मकान से गंगा जी अत्यन्त नजदीक थीं और नियमित रूप से प्रत्येक प्रातःकाल का तथा गर्मियों में सायंकाल का भी स्नान वहाँ वे किया करते थे। वहीं कुछ संघ्यावंदन और पुनः वापस लौटकर सरस्वती की सेवा तब तक जव तक कि भोजन करके विश्वविद्यालय जाने का समय न हो जाय। सायंकाल लौटकर पुनः उसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति। काशी के प्राचीन पद्धति वाले लोगों के लिये बाबा विश्वनाथ का दर्शन, विशेषतः सोमवार को, एक अत्यन्त आवश्यक पुण्यकार्य था। ठीक इसी प्रकार नवरात्रों में मन्दिरों में देवी के विभिन्न रूपों का दर्शन भी उनकी जीवन पद्धति का अंग था। पण्डित जी इन सारे धार्मिक नियमों का पालन करते थे। पण्डित जी के जीवन की इस पिटी हुई लकीर को कुछ खण्डित किया डॉ॰ राजवली पाण्डेय ने । कदाचित् १९५६ के आसपास डा॰ पाण्डेय उन दिनों काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे और उनके हाथों में विश्वविद्यालय में अघ्यापकों के आवासीय भवनों को आवंटित करने का भी कुछ सीमित अधिकार था। वे पहुँचे उपाध्याय जी के पंचगंगा घाट वाले घर पर और उनसे विश्वविद्यालय में निवास स्वीकार करने की उन्होंने प्रार्थना की। लेखक भी साथ था और उसे याद है उपाघ्याय जी के सहजस्मिति भरे वे शब्द ''अरे बच्चा एहि में हर सलिये एगी ग्रंथ निकलि जाला'' तथापि उन्होंने पाण्डेय जी का आग्रह मान लिया और विश्वविद्यालय परिसर में अपना निवास स्थानान्तरित कर लिया, जहाँ वे अपने अवकाश प्राप्ति के समय तक रहते रहे। १९६० ई० में अपनी सेवा से अवकाश प्राप्त करने पर पण्डित जी रवीन्द्रपूरी वाले अपने नये भवन में रहने लगे। इस नये भवन से भी गंगा जी का तुलसी घाट अथवा अस्सी घाट बहुत ही करीब है और आज से लगभग एक साल पूर्व तक उन्हें नित्य प्रति प्रात:काल नंगे पैर सपत्नीक गंगा स्नान हेतु जाते-आते देखा जाता था। पास ही हैं दुर्गामन्दिर, तुलसीमानस मन्दिर और संकटमोचन (हनुमान जी) के मन्दिर, जहाँ जाकर देवी देवताओं के दर्शन उनकी दैनिक दिनचर्या के अंग रहे हैं। अब शरीर के शिथिल हो जाने पर कदाचित नियमित गंगा स्नान तो उन्होंने छोड़ दिया है, किन्तू देवी-देवताओं का दर्शन अब भी नित्यक्रम में सम्मिलित है।

आचार्यप्रवर की एक विशेष रुचि का उल्लेख अति आवश्यक है। साहित्य के इस मनीषी का हृदय अत्यन्त सरस, कोमल, दयालु और साहित्यरस की तरह मधुर और करुणामय है। उस सरसता और मधुरता तथा साहित्यिक मिठास का उनके जीवन में उतार परिलक्षित होता है उनके संगीत प्रेम में। लेखक को अपने मित्रों से ज्ञात है कि चैत्रमास में हनुमान जयंती के अवसर पर स्थानीय संकटमोचन (हनुमान) मन्दिर के विद्वान् और उदात्त महन्त श्री पण्डित वीर भट्ट द्वारा आयो- जित संगीत सम्मेलनों में रात-रात भर जागकर वहाँ बैठे हुए पण्डित बलदेव जी संगीत के प्रत्येक पक्ष-गायन और वाद्य-के मधुर आनन्द में विभीर दिखायी देते हैं। यह क्रम एक रात्रि का नहीं, अपितु तीन रात्रियों का है, जब तक वह सम्मेलन चलता है। कहा जा सकता है कि उनकी साहित्यिक कृतियों के मूल में उनके संगीत-प्रेम की मधुरिमा भी व्याप्त है।

किन्तु पण्डित जी अपने विशाल भवन में रहते हैं अकेले। यद्यपि वे एक बड़े परिवार के मुिबया हैं, प्रायः वह सारा परिवार अलग-अलग रहने की दृष्टि से विभक्त ही है। किन्तु प्रत्येक प्रकार के सुख-दु.ख में सभी एक साथ हो जाते हैं, जो उन सब में आत्मीयता के तन्तु के कारण स्वाभाविक है। पैसों-रुपयों की दृष्टि से भी वे सन्तुष्ट और सम्पन्न हैं। वे ५३ वर्ष के हो चुके हैं, किन्तु शरीर से अब भी पूरी तरह ठीक हैं। सबेरे रवीन्द्रपुरी की चौड़ी सड़क पर जिज्ञासु पण्डितों के साथ नित्य प्रति प्रातः भ्रमण वे करते हैं, और उस समय उनकी बातों की मुख्य बिन्द्र होती है शास्त्रचर्चा। जाड़े के दिनों में अपना पुराना लालघारीदार कोट और लाल कनी शाल का धारण अपने प्राचीन कपड़ों के प्रति उनके गाढ़े प्रेम को भलींभाँति परिलक्षित करता है। उनका भोजन अत्यन्त सादा, लघु और सात्विक है तथा आवश्यकताएँ वहुत ही कम हैं। किसी भी प्रकार की पर-निर्भरता नहीं दिखायीं देती और यही उनके सुख और संतुष्टि का रहस्य है।

इस प्रकार के अपने 'गुरु' और 'उपाध्याय' को मेरा शतशत प्रणाम और अभिनन्दन निवेदित है और प्रार्थना है जगित्रयन्ता से कि उनके सहज मुखमण्डल के नित्यप्रति दश्नंन अभी बहुत वर्षों तक होते रहें।

PERSONAL PROPERTY OF THE PROPERTY.

Brender of the Contract of the

the transfer of material and many variety of the state of the

## आचार्य बलदेव उपाध्याय

## व्यक्तित्व एवं कृतित्व

#### हाँ० उदयमारायण तिवारी

#### इलाहाबाद

आचार्य वलदेव उपाध्याय के प्रथम दर्शन का अवसर मुझे सन् १९१९ में विलया के गवनंमेण्ट हाईस्कूल में मिला था। मैं उस समय सातवीं कक्षा का विद्यार्थी था। आप महामहोपाध्याय पं० शिवानन्द मिश्र के साथ स्कूल में आये थे। उस समय आपकी अवस्था लगभग बीस वर्ष की थी। आपका परिचय देते हुए पंडित मिश्र ने कहा था—'आप ''विलया जुिवली संस्कृत पाठशाला'' के प्राचार्य पण्डित रामउदित उपाध्याय के भतीजे हैं। आप ''फैंजाबाद इण्टरकालेज'' से इन्ट्रेंस (एस० एल० सी०) परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं तथा बिलया के मेघावी छात्र हैं'। उस समय की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना बड़ा कठिन कार्य था। अतएव युवक पंडित बलदेव उपाध्याय के प्रति हम लोग अत्यधिक आकृष्ट हुए। आपने छात्रों को सम्बोधित करते हुए, एक लघु किन्तु सारगित भाषण भी दिया था जिसका छात्रों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था।

उपाध्याय जी का दूसरी बार दर्शन करने का अवसर सन् १९२३ ई॰ में सोनबरसा गाँव में मिला था। सन् १९२३ ई॰ में हाईस्कूल की परीक्षा देकर, मैं बैरिया, अपने मित्र बाबू हरिकृष्ण राय से मिलने गया था। संध्या-समय हम दोनों पं॰ बलदेव जी से मिलने के लिए सोनबरसा गये। पंडित जी की नियुक्ति उस समय हिन्दू विश्वविद्यालय में, संस्कृत के व्याख्याता पद पर हो चुकी थी। उन दिनों लखनऊ से माघृरी पत्रिका का प्रकाशन हो रहा था। इस पत्रिका की अत्यधिक प्रसिद्धि थी। पंडित जी के लेख इस पत्रिका में प्रकाशित होते थे। पंडित जी द्वारा लिखित पुस्तकों की समीक्षाएँ माधुरी में प्रकाशित होती थीं। मैं माधुरी का नियमित रूप से पाठक था अतएव उपाध्यायजी से मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई।

### अद्भुत-मेघा

ऊपर कहा जा चुका है कि पंडित जी एक मेघावी व्यक्ति हैं। आपकी अद्भुत-

मेवा का परिचय सन् १९२२ ई० में उस समय मिला जब आप एम० ए० (संस्कृत) की परीक्षा में सिम्मिलत हुए थे। उपाध्याय जी ने दो भारत विख्यात संस्कृतजों- पाण्डेय रामावतार शर्मा एवं आचार्य वापू भाई घ्रुव के तत्त्वावधान में, संस्कृत- पाण्डेय रामावतार शर्मा एवं आचार्य वापू भाई घ्रुव के तत्त्वावधान में, संस्कृत- साहित्य का अध्ययन किया था। एम०ए० की मौिखक परीक्षा में पंडितजी के परीक्षक पंडित गंगानाथ झा एवं घ्रुव जी थे। परीक्षा का माध्यम संस्कृत-भाषा थी। पंडित पंडित गंगानाथ झा परीक्षा में कठोरता के लिए प्रख्यात थे। उन्होंने अपने जीवन में केवल एक व्यक्ति पंडित गोपीनाथ कविराज को प्रथम श्रोणी में उत्तीर्ण किया था। उसके वाद उन्होंने पं० बलदेव उपाध्याय को प्रथम श्रोणी प्रदान की थी। जहाँ तक मुझे जात है, श्री झा महोदय ने, इन दो व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य को अपने जीवन में प्रथम श्रोणी में उत्तीर्ण नहीं किया था। छात्र रूप में एम० ए० में ही, पं० बलदेव उपाध्याय को, संस्कृत-साहित्य का इतना अगाध ज्ञान था, यह सबसे बड़ा प्रमाण है।

## संस्कृत कालेज की आचार्य परीक्षा

सन् १९२५ ई० में पं० वलदेव जी "गवर्नमेंट संस्कृत कालेज" से आचार्य-परीक्षा में, उत्तीर्ण हुए। उस समय आचार्य-परीक्षा का एकमात्र केन्द्र क्वीन्स-कालेज था। यहाँ नेपाल तक के परीक्षार्थी परीक्षा देने आते थे। भारतवर्ष के उत्तर से दक्षिण तक तथा पश्चिम से पूरव तक के सभी संस्कृत के छात्र वाराणसी में ही परीक्षा देने के लिए आते थे। इस परीक्षा के परीक्षक भी उस युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध पंडित ही होते थे तथा उस युग में कतिपय व्यक्ति ही आचार्य-परीक्षा में सम्मिलत एवं उत्तीर्ण होते थे।

## देवप्रयाग में आचार्य उपाध्याय के साध

सन् १९४३ ई० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अघिवेशन हरिद्वार में हुआ था। इसके सभापित हिन्दी के राष्ट्रकिव पं० माखनलाल चतुर्वेदी थे। इसके पूर्व हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन अवोहर (हरियाणा) में सम्पन्न हुआ था जिसके सभापित प्रसिद्ध विद्वान् डा० अमरनाथ झा थे। हरिद्वार के सम्मेलन में डा० झा भी उपस्थित थे क्योंकि उन दिनों सम्मेलन के प्राण रार्जीष पुरुषोत्तमदास टण्डन सन् १९४२ के आन्दोलन में जेल में थे। इस सम्मेलन में आचार्य बलदेव उपाघ्याय भी सिम्मिलित हुए थे। झा महोदय की उपस्थित से सम्मेलन का अधिवेशन अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ था। स्वागत-सिमिति का सम्पूर्ण भार महन्त श्री शान्तानन्द नाथ के अपर था। सम्मेलन की समाप्ति पर एक दिन प्रतिनिधियों की देवप्रयाग की यात्रा सम्पन्न हुई थी। इस यात्रा में लगभग डेढ़ सौ साहित्यिकों के साथ आचार्य उपाध्याय भी सिम्मिलित हुए थे। रात्रि में देवप्रयाग में ही ठहरने की व्यवस्था थी। संयोग से

उस दिन पूर्णिमा थी। भोजनोपरान्त यह निश्चय हुआ कि अलकनन्दा के तट पर किंव-सम्मेलन किया जाय। यह सम्मेलन सम्पन्न हुआ। पं॰ बलदेव जी हिन्दी के किंव नहीं हैं किन्तु उस दिन आपने संस्कृत के अनेक भावपूर्ण श्लोक व्याख्या सहित सुनाये। आपने रवीन्द्रकृत गीताञ्जलि के मूल गीतों का वंगला में सस्वर पाठ किया। वहाँ समवेत साहित्यिक मन्त्र-मुग्ध होकर पंडित उपाध्याय की वाणी सुनते रहे। एक ओर वंगला का मधुर गायन तथा दूसरी ओर अलकनन्दा का कल-कल निनाद, दोनों में, अपूर्व स्पर्धा थी। आचार्य उपाध्याय उन दिनों तरुण थे। उस दिन की किंव-गोष्ठी के आप ही प्रसिद्ध नायक थे।

### संस्कृत के लिए समर्पित जीवन

आचार्य उपाध्याय जी संस्कृत-भाषा एवं साहित्य के अध्ययन-अध्यापन के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। आपने स्कूल एवं विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आधुनिक प्रणाली से किया था। उन दिनों संस्कृत के अध्यापन के लिए स्वीकृत-माध्यम अँग्रेजी भाषा थी। अतएव उपाध्याय जी को अपना अध्यापन अँग्रेजी के माध्यम से ही करना पड़ता था। इस सिलसिले में आप मैक्समूलर, वेबर, मैक्डॉनल, टॉमस, विन्टिनिट्ज आदि संस्कृत के अँग्रेज-विद्वानों की आलोचना-पद्धित से पूर्णतया परिचित हुए। इसके साथ ही पंडित जी ने पौरस्त्य पद्धित से वेद, वेदाञ्ज, वेदान्त, व्याकरण, उपनिषद्, न्याय दर्शन, एवं महाकाव्यों का अध्ययन मूल रूप में, परम्परा से सम्पन्न किया था।

#### बलिया हिन्दी-प्रचारिणी स्वागत-भाषग्र

विलया में हिन्दी के प्रबल समर्थक एवं प्रचारक बाबू हरिकृष्ण राय थे। आप जिले में, प्रथम विशारद परीक्षा-उत्तीर्ण व्यक्ति थे। आप पहले "बैरिया" (द्वाबा) में मिडिल-स्कूल के सहायक अध्यापक थे किन्तु बाद में हिन्दी के प्रचार-प्रसार कार्य को विस्तार देने के लिये आपने अपना स्थानान्तरण "बिलया मिडिल-स्कूल" में करा लिया था। आपने हिन्दी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी जो आज भी किसी न किसी रूप में चल रही है। इस सभा का अधिवेशन सन् १९२५ ई॰ में बिलया चौक में हुआ था। इसके सभापित वाराणसी के लाला भगवानदीन जी थे। स्वागताध्यक्ष का भार आचार्य बलदेव उपाध्याय पर था। मैं उन दिनों इंटरमीडिएट का छात्र था तथा इस वार्षिकोत्सव में सिम्मिलत हुआ था।

आचार्य उपाध्याय ने, सर्वप्रथम अपने भाषण में, सम्भाग के नाम 'बिलया'' की व्युत्पत्ति पर विचार किया। आपने इसका सम्बन्ध पौराणिक राजा बिल से जोड़ा। बालेश्वरनाथ के लिंग की प्राचीनता की ओर विद्वानों का घ्यान आकर्षित करते हुए आपने कहा था—''यह वही विग्रह है, जिसकी राजा विल पूजा करते थे।'' आपने बिलया स्थित ''कारों'' गाँव का भी उल्लेख किया था जहाँ भगवान् शकर ने काम का दहन किया था।

इसी भाषण में आचार्य उपाध्याय ने भोजपुरी भाषा के व्याकरण का भी संक्षिप्त एवं सारगिर्भत विश्लेषण किया था तथा उसकी विशिष्टता की ओर ध्यान आकर्षित किया था। भोजपुरी लोक साहित्य में बिरहा का स्थान निर्धारित करते हुए आपने कहा था—''विरहा'' बिरह एवं उमंग का गाना है। मैं आचार्य उपाध्याय का भाषण मन्त्रमुग्ध होकर सुन रहा था। बिलया के पुरातत्त्व एवं वहाँ की भाषा भोजपुरी के सम्बन्ध में इतने उच्चस्तर का भाषण सुनने का मेरा यह प्रथम अवसर था। आगे चलकर 'भोजपुरी के उद्गम और विकास'' को अपने डी० लिट्० के अधिनिबन्ध रूप में प्रस्तुत करने का जो मैंने प्रयत्न किया उसमें उपाध्याय जी का यह भाषण भी प्रेरणा का स्रोत था।

### शिष्यों के प्रति स्नेह भाव

आचार्यं उपाध्याय ने सन् १९२२ ई० से सन् १९६१ तक हिन्दू विश्व-विद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इस सुदीर्घकाल में आपके अनेक शिष्य हुए, इनके एक शिष्य डा० राजवली पाण्डेय थे जो प्राचीन इतिहास के पंडित थे। डाँ० पाण्डेय जवलपुर विश्वविद्यालय के कुलपित भी हुए थे। वे मेरे सहयोगी थे। उपाध्याय जी के तत्त्वावधान में इण्टर तथा बी० ए० में डाँ० पाण्डेय को संस्कृत भाषा एवं साहित्य के अध्ययन का अवसर मिला था। उपाध्याय जी का उल्लेख आने पर डाँ० पाण्डेय वाष्पगद्गद कण्ठ से उनकी उदारता, विद्वत्ता, ऋजुता एवं सरलता की प्रशंसा करते थे। वास्तव में उपाध्याय जी जन्मजात अध्यापक एवं आचार्य हैं। उनके सम्मुख प्राचीन आचार्यों के आदर्श रहे हैं, जिसका आज के युग में प्राय: अभाव है।

## उपाध्याय जी का कृतित्व

वास्तव में आचार्य उपाघ्याय को उनकी कृतियों से अत्यिषक प्रतिष्ठा मिली है। आपने संस्कृत-वाङ्मय का आलोड़न-विलोड़न एवं मंथन कर अनेक बहुमूल्य प्रन्थों की रचना की है। आपने संस्कृत के पवित्र गंगाजल से राष्ट्रभाषा-हिन्दी को अभिसिचित किया है। आप द्वारा लिखित ग्रन्थ संस्कृत एवं हिन्दी, दोनों के अध्येताओं के लिए प्रकाश-स्तम्भ हैं। नीचे इनका विवरणात्मक परिचय दिया जाता है—

आचार्य उपाच्याय ने वेद, पुराण, दर्शन एवं काव्यशास्त्र विषयक कई महत्त्व-पूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन किया है।

वैदिक-वाङ्मय के सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थ आप द्वारा प्रणीत ''वंदिक साहित्य और संस्कृति'' है। इस ग्रन्थ रत्न में आचार्य उपाध्याय ने वैदिक-साहित्य का पूर्ण विवरण दिया है। प्रवेश-खण्ड में वेद का महत्त्व, स्वरूप, वेदानु-शीलन का इतिहास, वेद का रचनाकाल तथा वेद की व्याख्या-पद्धित का प्रामाणिक वर्णन है। इतिहास-खण्ड में वेद तथा वेदांग का क्रमवद्ध-इतिहास है। संस्कृत-खण्ड में वैदिक संस्कृति के मान्य सिद्धान्तों का विवरण दिया गया है। वैदिक व्याकरण तथा स्वर-प्रक्रिया का भी संक्षिप्त-वर्णन इस कृति में उपलब्ध है। भारतीय-समीक्षाओं एवं पाश्चात्य-आलोचकों की विचारधाराओं की भी इसमें तकंपूर्ण समीक्षा की गई है।

इस प्रृंखला की दूसरी कृति ''आचार्य सायण और माथव'' है। इन दोनों भाइयों ने वेद के कठिन अंशों पर भाष्य लिखकर वेद के गूढ़-रहस्य का उद्घाटन किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में दोनों भाइयों माधव एवं सायण के जीवन चरित्र एवं उनके सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। वास्तव में वैदिक-वाङ्मय का यह एक अनूठा ग्रन्थ है।

इस वैदिक माला का तीसरा ग्रन्थ ''ज्ञान की गरिमा'' है। इसमें वेद के निर्दिष्ट प्राचीन आख्यानों का वर्णन सरल भाषा में, आचार्य उपाध्याय ने प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्थ के द्वारा वैदिक समाज का शुश्ररूप पाठकों के सम्मुख आ जाता है।

पौराणिक ग्रन्थों में आवार्य उपाध्याय की सबसे प्रख्यात कृति ''पुराण-विमर्श्न'' है। इसमें अठारह पुराणों का गम्भीर मंथन एवं अध्ययन किया गया है। लेखक ने प्राचीन तथा दोनों दृष्टियों से पुराणों की आलोचना की है। इसमें पुराणों का समय तथा लक्षण, पौराणिक प्रतीक-वाद का विषय वर्णन उपलब्ध है। अपने ढंग का यह प्रामाणिक एवं मौलिक ग्रन्थ है।

इस माला की एक दूसरी कृति है—''भारतीय वाङ्मय में श्री राधा''। यह ग्रन्थ भारतवर्ष के समस्त मान्य भाषा साहित्यों में राधा की रूपरेखा का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है।

इसी श्रृंखला में आचार्य उपाध्याय की कृति "भागवत सम्प्रदाय" का नाम उल्लेखनीय है। भारत के धार्मिक साहित्य के इतिहास में वैष्णव सम्प्रदाय का विशेष महत्त्व है। इस सम्प्रदाय ने भारत के साहित्यिक-सम्पत्ति की वृद्धि में जितना योगदान किया है सम्भवतः उतना किसी ने नहीं किया। प्रस्तुत पुस्तक में इसी विष्णव सम्प्रदाय का ऐतिहासिक विकास तथा तात्त्विक सिद्धान्तों का विशिष्ट विवेचन किया गया है। यह पुस्तक वारह अध्यायों में विभाजित है। प्रथम तीन पिरच्छेदों में वैष्णव सम्प्रदाय की पृष्ठिभूमि में विद्यमान ग्रन्थों का विवेचन किया है, महाराष्ट्र तथा दक्षिण के वैष्णव सम्प्रदायों के साथ-साथ रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ एवं राघावल्भीय सम्प्रदाय का विवरण पुष्ट प्रमाणों के आधार पर दिया गया है। अन्तिम परिच्छेद में वैष्णवी साधना से सम्पर्क रखने वाले तत्त्वों का उद्घाटन किया गया है।

आचार्य उपाध्याय ने दर्शन विषयक कई ग्रन्थों का प्रणयन किया है। इनका प्रामाणिक विवरण नीचे दिया जाता है। इस श्रेणी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ भारतीय-दर्शन है। यह हिन्दी साहित्य का अमर ग्रन्थ है। केवल इसी ग्रन्थ के अध्ययन से पाठक भारत के विशाल दर्शनों का इतिहास तथा सिद्धान्तों से पूरा परिचय प्राप्त कर सकता है। इसमें उपनिषद्, गीता, षड्दर्शन, बौद्ध, जैन तथा चार्वाक दर्शन का प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध है। तन्त्रशास्त्र का इसमें जो वर्णन है, वह अन्यत्र प्राप्त नहीं है। स्वर्गीय डॉ० भगवानदास की सम्मित में यह ग्रन्थ-रत्न हिन्दी, दर्शन के इतिहास में, श्रेष्ठतम अग्रगण्य-ग्रन्थों की श्रेणी में ऊँचा स्थान रखता है।"

अाचार्य उपाध्याय कृत एक अन्य कृति भारतीय-वर्शनसार है। यह ग्रन्थ सामान्यजनों के लिये सुवोधभाषा में लिखा गया है। इसमें भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यह ग्रन्थ चार खण्डों में विभक्त है। प्रथम-खण्ड में भारतीय-दर्शन के मूल स्रोत का विवेचन है। द्वितीय खण्ड में वेद-बाह्यय-विचार- बारा का प्रतिपादन है। इसमें बौढ, जैन तथा चार्वाक-दर्शन को स्पष्ट किया गया है। तृतीय खण्ड में षड्दर्शनों की व्याख्या की गई है। चौथे खण्ड में वेदान्त के इतर सम्प्रदायों का वर्णन है। अंत में उपसंहार है। इसमें सभी दर्शनों का समन्वय किया गया है।

इसी श्रेणी में आचार्य जी की कृति 'धर्म और दर्शन' का समावेश है। यह ग्रन्थ भारतीय-दर्शन का परिशिष्ट-रूप पूरक-खण्ड है। इसमें विभिन्न धर्मों के विस्तृत विवरण के अनन्तर धर्म तथा दर्शन का सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है। विद्वान् आलो-चकों ने इस ग्रन्थ की प्रशंसा की है।

इसके वाद आचार्य उपाघ्याय की कृति ''बौद्ध वर्शन मीमांश'' उल्लेखनीय है। यह बौद्ध-दर्शन की शाखा-प्रशाखाओं के मूल्यांकन एवं प्रतिपादन का ग्रन्थ है। इसमें हीनयान, महायान, मंत्रयान एवं काल-चक्रयान का मार्मिक विवेचन किया गया है। श्री गोपीनाथ किवराज की सम्मित में यह ग्रन्थ वौद्ध दर्शनं के सिद्धान्त जानने के लिये एक छोटा विश्वकोष है। वर्मी तथा सिहली में इस ग्रन्थ का अनुवाद हुआ है।

इसी श्रेणी में उपाघ्याय जी द्वारा लिखित दो अन्य ग्रन्थ "शंकर दिग्विजय" एवं "आचार्य शंकर" हैं। माधवाचार्य द्वारा "शंकर दिग्विजय", में शंकराचार्य की जीवन की घटनाओं, व्यापक-प्रभाव, अलौकिक-पाण्डित्य तथा कर्मठ-जीवन का चित्र अत्यन्त सुन्दरता से खींचा गया है। इसी विशिष्टता के कारण सुबोध हिन्दी में इसका अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। आचार्य शंकर में आदि शंकराचार्य का प्रामाणिक जीवन प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक के अन्त में अद्वैत-वेदान्त के आचार्यों का विवरण प्रथम वार इस पुस्तक में दिया गया है। इस ग्रन्थ का अनुवाद कन्नड़ भाषा में भी हुआ है।

## आचार्य उपाध्याय-कृत आलोचना-विषयक-प्रन्थ

आचार्य उपाध्याय ने आलोचना विषयक कई प्रामाणिक ग्रन्थों की रचना की है। इनमें ''भारतीय शास्त्र'' (प्रथम-खंड) तथा ''भारतीय साहित्य शास्त्र'' (द्वितीय-खंड) को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इसमें ''भारतीय-साहित्यशास्त्र'' (प्रथम-खंड) में संस्कृत के आलोचनाशास्त्र के इतिहास एवं सिद्धान्त का विशद वर्णन उपलब्ध है।

''भारतीय साहित्य बास्त्र'' (द्वितीय-खंड) में साहित्य-बास्त्र के सिद्धान्तों का प्रतिपादन तुलनात्मक शैली में किया गया है। यह तुलना पश्चिम के सिद्धान्तों से की गई है। इसमें रीति, वृत्ति तथा वक्रोक्ति नामक काव्य तथ्यों का निरूपण ऐतिहासिक दृष्टिकोण को व्यान में रखकर किया गया है तथा उनका क्रम-विकास पूर्णतया दिखलाया गया है।

इस माला का दूसरा ग्रन्थ ''संस्कृत आलोचना'' है। इस ग्रन्थ के तीन खंड हैं। इसके प्रथम-खंड में काव्य के हेतु, प्रयोजन तथा स्वरूप के विषय का विवेचन संक्षेप में किया गया है। द्वितीय-खंड में काव्य के रूपों का विशद वर्णन विस्तार से किया गया है। तृतीय-खंड का विवेच्य-विषय काव्य-सिद्धान्त है। इस ग्रन्थ में संस्कृत आलोचना के मौलिक सिद्धान्त अपने विशिष्टरूप में उपलब्ध हैं।

### संस्कृतेतिहास-विषयक प्रन्थ

आचार्य उपाध्याय द्वारा प्रणीत इस श्रृंखला में संस्कृत-साहित्य का इतिहास एक उत्कृष्ट कृति है। इसके समान किसी भी भारतीय भाषा में कोई ग्रन्थ नहीं है। इसमें चार खंड है जिनमें रामायण, महाभारत, दृश्य-काव्य तथा अलंकार-शास्त्र का पूर्ण प्रामाणिक विवरण प्राप्त है। ग्रन्थ के अन्त में संस्कृत के इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थों की विवरण-समेत सूची दी गई है। इस ग्रन्थ-रत्न का अनुवाद कन्नड़ तथा तेलगू भाषाओं में हो गया है।

इस माला की एक अन्य कृति "संस्कृत-सुकवि-समीक्षा" है। इस ग्रन्थ में मान्य कवियों की आलोचना, उनका समय निरूपण तथा उदाहरण सहित उनके काव्यों की समीक्षा की गयी है।

इसी कोटि में आचार्य उपाघ्याय कृत "काव्यानुशीलन" आता है। इसमें पाँच-खंड हैं। जिसमें काव्य के विभिन्न तत्त्वों की मीमांसा की गयी है।

ऊपर के शीर्षक के अन्तर्गत एक अन्य ग्रन्थ "संस्कृत वाङ्मय" की गणना है। इसमें उपाघ्याय जी ने संस्कृत के विशाल-साहित्य का दिग्दर्शन कराया है। इसमें वेद, काव्य, नाटक, गद्य, कथा, धर्म तथा दर्शन आदि संस्कृत साहित्य के विविध अंगों का विशद रूप में वर्णन किया गया है।

इसके अतिरिक्त उपाध्याय जी ने 'संस्कृत शास्त्रों का इतिहास'' नामक बहुमूल्य ग्रन्थ का भी प्रणयन किया है। इसमें संस्कृत भाषा में लिखित आयुर्वेद, ज्योतिष, अलंकार-शास्त्र, छन्द-शास्त्र, कोष-विद्या तथा व्याकरणशास्त्र का विस्तृत-इतिहास प्रस्तुत किया गया है। इसमें लेखकों के साथ-साथ उनके ग्रन्थों का भी विशद विवेचन किया गया है। यह अपने विषय का अपूर्व ग्रन्थ है।

पण्डित जी द्वारा लिखित संस्कृत-विषयक अन्य ग्रन्थों के अन्तर्गत ''आर्य संस्कृति के आधार प्रन्य" की गणना है। इसमें केवल वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन आदि का ही प्रामाणिक-विवरण नहीं है वल्कि जैनियों तथा बौद्धों के मूल धार्मिक ग्रन्थों का भी प्रामाणिक-वर्णन उपलब्ध है। यह ग्रन्थ संक्षेप में ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध ग्रन्थों के रहस्य जानने के लिये एक छोटा विश्वकोश है। इसमें तन्त्रों का भी विशद वर्णन है।

उपाघ्याय जी ने ''सुभाषित-विषयक सूक्ति-मञ्जरी'' का भी प्रणयन किया है। इसमें पन्द्रह परिच्छेद हैं। इनमें भिन्न-भिन्न विषयों के सुभाषित एक साथ रखे गये हैं। इस प्रत्य की विशेषता यह है कि प्रत्येक सुभाषित का अर्थ आलोचनात्मक ढंग से हिन्दी में किया गया है।

#### 'सम्पादित ग्रन्थ

ऊपर के मौलिक ग्रन्थों के अतिरिक्त पण्डित जी ने सात ग्रन्थों को सुचार रूप से सम्पादित किया है। ये हैं—

- (१) वेद-भाष्य-भूमिका-संग्रह
- (२) भास-नाटकम् (भाग १ व २)
- (३) अग्नि-पुराणम्
- (४) भरत-नाट्य-शास्त्रम्
- (५) भामह-काव्यालंकार
- (६) नागानन्द-नाटकम्
- (७) प्राकृत-प्रकाश (संजीवनी और सुबोधिनी टीका से युक्त)

ऊपर के सभी सम्पादित ग्रन्थ अत्यन्त श्रमपूर्वंक प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत किये गये हैं। आचार्य उपाध्याय द्वारा लिखित सभी ग्रन्थ, विद्वानों एवं उच्च कक्षा के छात्रों के लिए वरदान स्वरूप हैं। ये सभी ग्रन्थ संस्कृत एवं हिन्दी के अध्येताओं के लिये अत्यधिक उपादेय हैं। अपने इन ग्रन्थों के द्वारा पण्डित जी ने केवल हिन्दी के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु भारत के अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों में भी विपुल कीर्ति अर्जित की है।

आचार्यं बलदेव उपाध्याय सरलता, शुचिता एवं ऋजुता के साकार विग्रह हैं। आप ''विद्या ददाति विनयम्'' के मूर्तं रूप हैं। परमात्मा आपको शतायु करें जिससे आप संस्कृत एवं राष्ट्रभाषा-हिन्दी की अभूतपूर्व सेवा कर सकें।

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

the second of th

sale in water

province the mast of scale and the first with the

AND STREET

## मेरे पिता जो

निकार प्रदार असी क्या

the state of the s

## डॉ0 गोपाल शंकर उपाध्याय प्रोफेसर घातुकी विज्ञान, आई0 आई0 टी0 कानपुर

पिता जी की विद्वत्ता का पहला आभास मुझे बचपन में हुआ जब उन्हें हिन्दी साहित्य सम्मेलन का ''मंगला प्रसाद पारितोषिक'' भारतीय दर्शन पर मिला। उस ताम्रपत्र को हम वच्चे कई वार देखते तथा छूते थे। उस पुस्तक की रचना पिताजी ने अथक परिश्रम तथा लगन से की थी। इसके वाद उनके ग्रन्थों की शृंखला बढ़ती ही गई और उन्हें प्रतिष्ठा भी मिली। हिन्दी में उनकी रचना को देखते हुए, बहुत पाठक नहीं जानते कि पिता जी ने अँग्रेजी तथा संस्कृत में भी इसके पूर्व लिखा, जिसमें कई पुस्तकों की टीका भी थी और जो काशी में चौलम्बा से प्रकाशित हुई। भारत की स्वतन्त्रता के बाद हिन्दी में लिखने का एक अभूतपूर्व उत्साह था, जो अब कुंठित होता जा रहा है। पिता जी की स्पष्टवादिता ने कहीं कहीं उन्हें हानि भी दी। हालाँकि इस पर भी उन्हें कई मानदों से विभूषित किया गया। उनके लिखने-पढ़ने का व्यसन ही आज हमें हिन्दी में भारतीय साहित्य तथा शास्त्रों की इतनी जानकारियों से पूर्ण कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति, धर्म एवं साहित्य के प्रचार हेतु कहीं भी जाने से पिता जी सकुचाते नहीं थे, चाहे बुलाने वाला अमीर हो या गरीब. चाहे सभा में ५,००० व्यक्ति हों या ५०। घर्म में असीम आस्था रखते हुए भी उन्हें नास्तिकों से घृणा नहीं है। कर्म में आस्था वे व्यक्तिगत रूप में लेते हैं, बाहरी दिखावा तथा साधु-संतों के जंजाल में फँसे बिना, इसके अतिरिक्त किसी ऐतिहासिकता में असत्यता लाना पिता जी को स्वीकार नहीं। वे अँग्रेजी भाषा के ज्ञान के समर्थंक हैं। अँगरेजी के बड़े विश्व कोषों का पठन तथा तुलनात्मक दृष्टि से अवलोकन करते हैं। वे पश्चिमी विद्वानों की ठोस सेवा के प्रशंसक तथा आज के घटिया डॉक्टरेट निबन्घों के विरोधी हैं। वे किसी भी विषय के मूल तक जाने के समर्थक तथा दूसरे की बातों को बिना कसौटी पर कसे आँख मूँद कर मानने के सर्वथा विरोधी हैं। कभी-कभी उन विद्वानों के भी आलोचक हैं जो थे तो उच्च कोटि के विद्वान लेकिन उनकी कलम चलती ही नहीं थी।

पिता जी के मुख्य शिष्यों में स्व॰ डॉ॰ हजारी प्रसाद दिवेदी, स्व॰ डॉ॰ राजबली पाण्डेय तथा डॉ॰ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त काशी के नरेश श्री विभूति नारायण सिंह तो हैं ही, जो पुराण के उद्घार के निमित्त एक प्रकाशस्तम्म हैं। राजनीति में रुचि नहीं, लेकिन जो भी मंच भारतीय संस्कृति के गुण-गायक हैं, उसके प्रशंसक हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् के नेता गण कम से कम भारतीय संस्कृति के महत्त्व को समझते थे। पिता जी इनमें से एक डा० के० एम० मुन्शी के समर्थक हैं।

हिन्दी के लिए पिता जी ने बहुत किया। यह तब किया जब सरकारी तन्त्र में हिन्दी समितियों का गठन भी नहीं किया गया था। हालाँकि वे शाब्दिक ही ज्यादा हैं। 'उद्दें अकादमी' कम ही पैसों में कहीं अच्छा कार्य कर रही है। पिता जी की कई पुस्तकों कई दक्षिणी और एशियाई भाषाओं में अनूदित हैं, जिसका हम सबको गर्व है। भारत के किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को ले लें, उनमें आपको पश्चिमी राष्ट्र के हो लोग दिखेंगे, अपने पड़ोसियों की कोई जानकारी ही नहीं। यह भूलना . नहीं चाहिये कि सांस्कृतिक सूत्र में वे ही हमारे निकट हैं। किसी भी राष्ट्र की गरिमा उसका अतीत है, जिस पर वर्तमान बना है। पिता जी इसके समर्थक हैं। उनकी पुस्तक 'आयं संस्कृति' इसका प्रवल द्योतक है। मैं जब रूस में था, वहाँ प्रत्येक जानकार व्यक्ति से सूना कि उनकी भाषा का मूल संस्कृत है। लेकिन इस देश में यह कहना कि मारत की सब भाषायें संस्कृत से निकली हैं, कभी-कभी अमान्य भी होता है। यह एक विलक्षण विडंबना है।

पिता जी की सबसे हाल की कृति 'काशी की पांडित्य परम्परा' बड़े ही परिश्रम की देन होगी। अपनी खराब आँखों के बावजूद उसे पूरा करना, एक दुःसाहस ही होगा। अब देखना है कि काशी के कितने पंडित प्रपंचों से समय बचा कर इसे पढ़ते है तथा उन आदर्श पंडितों की जीवनचर्या का थोड़ा भी अनुकरण करते हैं। जिस वम संकट से संस्कृत की गाड़ी चल रही है, दोनों शिक्षकों तथा छात्रों के पक्ष से, उस पर न लिखना ही ठीक है। अब इसकी आलोचना पिता जी ने थक कर बन्द ही कर दी। अच्छा होता संस्थायें सरकारी चन्दों से न चलकर कर्मठ व्यक्तियों के चन्दों से चलतीं। तभी तो एक स्वस्थ नव जागृति आती।

संस्कृति की निःस्वार्थं धर्मपरायण सेवा, सदा नवीन ज्ञान का अर्जन, दूसरे के जाल-जंजाल से दूर तथा सबसे ऊपर मानवता तथा आध्यात्मिकता से अटूट लगाव—ये ही गुण हैं जिनके कारण मुझे पिता जी पर सदा गर्व रहता है तथा

AND SO GED THE PARK WAS

## मेरे पूज्य पिताजी

## श्री गौरीशंकर उपाध्याय भूतपूर्व सहायक निदेशक

उत्तर प्रदेश

पिता जी अपने छात्रों को अध्ययन के लिये सर्वदा प्रेरणा दिया करते थे। अन्य परिचित व्यक्तियों से भी वार्तालाप के अनन्तर वे सरस्वती की सेवा की विषय में अवश्य पूछते थे कि 'सरस्वती की सेवा आजकल कर रहे हो या नहीं। जो पढ़ाते हो उसके विषय में चिन्तन किया करो और उसे लिपिबद्ध कर लिया करो जिससे वह भविष्य में काम आवेगा।' जीवन भर देखता रहा कि पिताजी सरस्वती की सेवा में अपना अमूल्य समय विताते रहे। थोड़ा भी समय मिल जाता है, तो उसमें भी अध्ययन करने बैठ जाते हैं। पढ़ने-लिखने में वे इतने तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें भूख-प्यास भी नहीं लगती। इसी का फल है कि वे इतने ग्रन्थों के निर्माण में कृतकार्य हुए हैं।

पिता जी के साथ एक यात्रा की स्मृति आज भी मेरे चित्त में अंकित हैं। हिन्दी के माध्यम से दर्शन के सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार के स्पृहणीय उद्देश्य से स्थापित 'अखिल भारतीय दर्शन परिषद् का वार्षिक अधिवेशन गया में होने वाला था जिसमें पिताजी सभापित के रूप में आमंत्रित किये गये थे। इनके साथ सभा में सिम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था। 'गया कालेज' के दर्शनशास्त्र के अध्यक्ष पण्डित अर्जुन चौबे 'काश्यप' इस सम्मेलन के आमन्त्रणकर्ता तथा व्यवस्थापक थे। इसी के अध्यक्ष पद पर पिता जी प्रतिष्ठित होकर गये थे। उनका विशेष स्वागत हुआ। उनके अध्यक्षीय भाषण में भारतीय दर्शन की उत्पत्ति तथा विकास के साथ ही साथ दार्शनिक सिद्धान्तों के विश्लेषण तथा विवेचन भी बड़ी विश्वादता के साथ किये गये थे। अपने कथन की पुष्टि में पिता जी ने पुराण के अनेक विख्यात आख्यानों का आध्यात्मिक विवेचन कर श्रोताओं को मन्त्रमुग्ध कर दिया था। एक ही आख्यान का यहाँ संकेत कर रहा हूँ और वह है प्रह्लाद-चरित की आध्यात्मिक व्याख्या।

पिता जी ने बड़े ही सरल शब्दों में अपने मन्तव्य को प्रकट करते हुये कहा था—भारत के अध्यात्मवेत्ता विद्वान् डंके की चोट प्रमाणित करते आ रहे हैं कि अर्थ की ऐकान्तिक उपासना स्वार्थमयी प्रवृत्ति की जननी है। वह मानव समाज को परम सौस्य की ओर कथमपि अग्रसर नहीं कर सकती। 'हिरण्यकशिपु' के पुत्र रूप में 'प्रह्लाद' का जन्म अवश्य होता है, परन्तु पुत्र ही पिता के सर्वनाश का कारण बनता है। इस घटना का रहस्य नितान्त गूढ़ तथा विचारोत्तेजक है। 'कशिपु' वैदिक शब्द है शतपथ ब्राह्मण में अनेकत्र प्रयुक्त । इसका अर्थ है-शय्या, सेज । श्रीमद्-भागवत में ही यह वैदिक शब्द प्रयुक्त हुआ है—सत्यां क्षिती कि किशिपोः प्रयासैः (सोने के लिये जमीन जब है तब सेज की जरूरत ही क्या ?) अतः 'हिरण्यकशिपु' का अर्थ है सोने की सेज पर सोने वाला प्राणी, भोग-विलास में आसक्त मानव। आज कल की भाषा में समग्र पूँजीपति 'हिरण्यकशिपु' के ही प्रतिनिधि हैं। 'प्रह्लाद' प्रकृष्ट आह्नाद अर्थात् सातिशय आनन्द का द्योतक है। हिरण्यकशिपु के प्रासाद में प्रह्लाद नहीं जनमेगा तो क्या वह टूटी खाट पर सोने वाले दीन-हीन-दरिद्र की कुटिया में पैदा होगा ? नहीं, कभी नहीं। परन्तु पिता होने पर भी हिरण्यकिशपु प्रह्लाद को स्वायत्त नहीं कर सकता। महान् संघर्ष छिड़ जाता है पिता पुत्र में। प्रह्लाद पहाड़ से गिराया जाता है परन्तु वह मरता नहीं। पहाड़ों की सैर से विलासी का आनन्द कम नहीं होता प्रत्युत वह बढ़ जाता है। जल में डुबाने से भी प्रह्लाद नहीं मरता। समुद्र की सैर आनन्द उपजाती है, उसे नष्ट करने की वात ही दूर रही। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रह्लाद अवश्य है परन्तू वह उसके वश में नहीं है। यही है सात्विक आनन्द का भौतिक अर्थ के साथ घोर विरोध और इसका शमन तभी सम्मव है जव अर्थ की भौतिकता का, स्वार्थपरायणता का सर्वथा विनाश कर उसे अध्यात्म की ओर झुकाया जाय। इसीलिये नर्रासह के द्वारा हिरण्यकशिपु का संहार कर प्रह्लाद प्रतिष्ठित किया जाता है। यह पौराणिक आख्यान इसी गम्भीर रहस्य का द्योतक है।

इस उपसंहार को सुनकर पूरी सभा आह्नाद से गद्गद हो गई और कहने लगी कि आज पौराणिक कथाओं को समझने का एक नया सूत्र उनके हाथ लगा।

इन सभाओं के प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण मैंने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ अभि-व्यक्त की है। अब शान्ति पर्व का यह पितृप्रशंसापरक पद्य उद्घृत कर इस संस्मरण को समाप्त करता हूँ—

> 'पिता घर्मः पिता स्वर्गः पितैव परमं तपः । पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रियन्ति देवताः ।।

तथास्तु, पूज्य पिताजी के श्रद्धेय कर-कमलों में यह श्रद्धाञ्जलि समर्पित है।

## मेरे बाबा

### डा० रवीन्द्र कुमार दुवे

#### कानपुर

आचार्य वलदेव उपाध्यायजी मेरे मातामह हैं। शैशवकाल में ही मेरी माता के नियन के पश्चात् मेरा पालन-पोषण उन्होंने एवं मेरी मातामही ने किया। मेरे मामा के लड़के उन्हें 'वावा' कहते थे। संयुक्त परिवार में रहने के कारण मैं भी उन्हें वावा ही कहने लगा। उनका सानिध्य मुझे करीव चौवीस वर्षों तक निरन्तर मिलता रहा। इस लम्बी अविध के दौरान मैंने वाबा को बहुत करीब से देखा है और जैसा पाया है उसे अपने तुच्छ शब्दों में प्रकट करता हूँ।

#### ज्ञान की खान

इलाहाबाद की हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने सम्भवतः सन् १९७० या १९७१ में वावा की पुस्तक 'मारतीय वाङ्मय में श्री राधां' को पिछले दस वर्षों में प्रकाशित मौलिक ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था एवं उस पर पुरस्कार प्रदान किया था। इसके उपलक्ष में एक समारोह का आयोजन हिन्दुस्तानी एकेडेमी के परिसर में हुआ था, जिसमें मैं भी उपस्थित था। राधा के ऊपर बाबा ने अपना व्याख्यान देते हुए कहा था कि भगवान् में त्रिविध शक्तियों—सन्धिनी, संवित् तथा ह्लादिनी—का समावेश है। इन तीनों शक्तियों में क्रमशः गुणों का उत्कर्ष होता है। ह्लादिनी शक्ति ही भगवान् की समग्र शक्तियों की परिपूर्णता की द्योतिका है। भगवान् की शक्तियों में, स्वरूप शक्ति में भी, मुख्यतया मानी गई तथा यही राधा का दार्शनिक स्वरूप है। बाबा ने बताया था कि राधा भारत के सभी प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य में विद्यमान हैं। कहीं केवल 'सखी' शब्द के द्वारा ही निर्दिष्ट हैं। तिमल साहित्य में उनका एक विशिष्ट नाम है 'निष्मनैयी'। फलतः भारतवर्ष का समग्र साहित्य राधा की मधुरिमा से व्याप्त है।

स्वर्गीय पं० सुमित्रानन्दन पन्त जी ने अपने भाषण में कहा था कि पंडित जी की कृतियों, विशेषकर ''वैदिक कहानियों'' एवं ''वैदिक साहित्य और संस्कृति'' से मैंने बहुत प्रेरणा ली है। उन्होंने हास्य की दृष्टि से यह भी कहा कि सबको एक-एक रावा अवश्य रखनी चाहिये। मैं जब वेल्स विश्वविद्यालय, स्वान्सी (ब्रिटेन) में था तो वहाँ के अँग्रेजी के प्राध्यापक डाक्टर जॉन रामसरन ने, जिन्होंने अपना शोध-प्रबन्ध हिन्दी एवं अँग्रेजी के भिनत-साहित्य पर लिखा था बाबा के भारतीय वाङ्गय में श्री राघा पुस्तक की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी तथा कहा था कि कृष्ण एवं राधा के प्रणय के बारे में पश्चिम जगत् में जो भ्रान्ति है उसका निराकरण करने में इस पुस्तक का महत्त्वपूर्ण योगदान होगा।

हमारी मातामही के पितामह पंडित यागेश्वर दत्त शास्त्री काशी के प्रसिद्ध वैयाकरण थे। उनके पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ ''हैमवती'' (परिमाषेन्दुशेखर की टीका) का प्रकाशन सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से हुआ है। इस पुस्तक के विमोचन का समारोह था तथा अतिथि थे पं० कमला पति त्रिपाठी । इस अवसर पर बाबा ने उपरोक्त पुस्तक के लेखक से अपना पारिवारिक सम्बन्ध वताते हुए कहा कि इसके लेखक मेरी 'धर्मपत्नी' के पितामह हैं। इस पर त्रिपाठी जी ने कहा कि धर्मपत्नी क्यों, केवल पत्नी ही। बावा ने इस पर उस समय ज्यादा बहस छेड़नी उपयुक्त नहीं समझी एवं इस प्रतिक्रिया को टाल गये। कुछ दिनों पश्चात् आदरणीय पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी जी का लेख 'धमंयुग' में प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने भी धर्मपत्नी शब्द के प्रचलन को अनुचित मानते हुए पत्नी शब्द के ही प्रचलन की वकालत की थी। तव वाबा का कान खटका तथा उन्होंने "पत्नी और धर्मपत्नी-अर्थ विवेचना" शीर्षक निवन्व लिखा। व्याकरण एवं घर्मशास्त्र के आघार पर बाबा ने सिद्ध किया कि जो भार्या पति के ही समान वर्ण में उत्पन्न हो तथा धर्मशास्त्र में वर्णित घार्मिक विवाह के द्वारा विवाहित हो और जिसका पुत्र सभी पुत्रों में मुख्यता प्राप्त करने वाला अपने पिता के रिक्थ का अधिकारी हो, वही 'धर्मपत्नी' कहलाने की योग्यता रखती है। आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण से प्रारम्भ कर परवर्ती काव्यों में अनेक स्थलों पर पत्नी एवं घर्मपत्नी दोनों शब्दों का समानार्थंक प्रयोग बाबा ने बोज निकाला। अतः सवर्णा, धर्मविवाह से विवाहित, धार्मिक कृत्यों में पति की सहर्घीमणी साघ्वी भार्या के लिए पत्नी एवं धर्मपत्नी दोनों शब्दों का प्रयोग न्याय-संगत है। घमंयुग ने उस निबन्घ को अत्यधिक गम्भीर एवं शास्त्रीय मानकर प्रकाशित नहीं किया। अगर हिन्दी की पत्र-पत्रिकार्यें ही हिन्दी के पाठकों को अन्यकार में रखें तो इससे बढ़कर हिन्दी का दुर्भाग्य और क्या होगा।

वावा को 'संस्कृत ज्ञास्त्रों का इतिहास'' ग्रंथ लिखते समय एक महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ मिला था। व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ ''प्रिक्रिया कीमुदी'' पर प्रख्यात विद्वान् शेषकृष्ण ने "प्रिक्रिया-प्रकाश" टीका लिखी थी। ये अकबर के समकालीन थे। अकवर के प्रसिद्ध मन्त्री बीरवल (वीरवल) के आदेश से उन्हीं के 'कल्याण' नामक पुत्र को व्याकरण सिखाने के लिए इन्होंने यह टीका लिखी। शोषकृष्ण ने अपने आश्रयदाता राजा वीरवल का पूरा वंशवृक्ष तथा ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है:

> कामो वामदृशां निधिर्नयजुषां कालानलो विद्विषां स्वःशाखी विदुषां गुरुर्गुणवतां पार्थो घनुर्धारिणम् । लीलावासगृहं कलाकुलभृवां कर्णः सुवर्णाथिनां श्रीमान् वीरवरः क्षितीश्वरवरो वर्वतिं सर्वोपरि ।।

> > (आरम्भ का २१वाँ इलोक)

उक्त टीका के आधार पर वावा ने खोज निकाला कि वीरवल का जन्म कानपुर के ब्रह्मावर्त के 'पत्रपूंज' (पटौजा) नामक ग्राम में ब्राह्मण वंश में हुआ था तथा उनके पितामह तथा पिता का नाम कमशः रूपघर तथा गंगादास था। उन्होंने वीरवल को ब्रह्मभट्ट वंश में उत्पन्न मानने की प्रचलित प्रथा को अप्रामाणिक सिद्ध किया। इस विषय पर 'कादिम्बनी' में एक विशद लेख प्रकाशित हुआ था।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा में तुलसी जयन्ती समारोह का आयोजन था। वावा मुख्य अतिथि थे। व्याख्यान में उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने एक स्थान पर लिखा है कि ''लिखत सुयाकर लिखगा राहू'' का शाव्दिक अर्थ यह हुआ कि कोई चन्द्रमा लिख रहा था और लिख गया राहु। परन्तु यह कैसे सम्भव है? इस पर उन्होंने काष्ठजिह्वा स्वामी द्वारा लिखित रामायण की टीका 'रामायण परिचर्या' का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने इसकी व्याख्या में केवल इतना ही लिखा है कि ''एक तरफ ज्यादा स्याही गिर जाने से''। 'लिखन' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि यहाँ 'लिखन' से लिखने का तात्पर्य न होकर चित्रांकन से है जिसका प्रयोग विहारी ने अपने निम्नलिखित दोहे में किया है:

# लिखन बैठि जाकी सिबहि, गहि गहि गरब गरूर। भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर।।

"राहोः शिरः"—राहु का सिर ही अवशिष्ट है। फलतः उसी का वित्रण किया जाता है। चन्द्रमा का भी गोलाकार बिम्ब सिर स्थानीय है। फलतः दोनों के चित्रण में समानता है। अन्तर इतना ही है कि राहु के एक ओर का अंश कुछ मोटा है। अतः सुधाकर का अंकन करते समय एक ओर स्थाही गिर जाने से वह राहु के रूप में परिणत हो जाता है। इसी तथ्य की ओर तुलसीदास जी का संकेत है।

## अनवरत परिश्रमी

बाबा पढ़ने-लिखने में बहुत परिश्रम करते हैं। प्रतिदिन वे ब्राह्म-मुहूर्त्त की वेला में उठ जाते हैं जब कि पूरा परिवार सोया रहता है तथा पठन-पाठन में जुट जाते हैं। वे सबको ब्राह्म-मुहुर्त्त में उठ कर पढ़ने की शिक्षा देते हैं। वे हमेशा डॉ॰ गंगानाय झा का उदाहरण दिया करते हैं जो नियमपूर्वक प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखा करते थे। वावा के परिश्रमी होने का आभास मुझे उस समय विशेष रूप से लगा जब वे पुराण-विमर्श लिख रहे थे। १९६३ ई० के आसपास वे सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में पुराण विभागाध्यक्ष मनोनोत किये गये थे। नियुक्त होने के एक वर्ष के भीतर ही उन्होंने पुराण के ऊपर उक्त मौलिक एवं विशद ग्रन्थ लिख डाला। इस कार्य के लिये वे रात-दिन घोर परिश्रम करते थे। वे जिस विषय पर लिखना गुरू करते हैं उसको समाप्त करके ही दम लेते हैं। हमारी नानी कहती हैं कि जब बाबा भारतीय दर्शन लिख रहे थे, तब वे इतना परिश्रम करते थे कि उन्हें घर के बारे में सोचने के लिये भी फुर्सत नहीं थी। यह ग्रन्थ इतना प्रामाणिक निकला कि प्रकाशित होने के तुरन्त बाद ही इस पर उन्हें हिन्दी जगत का प्रसिद्ध "मंगला प्रसाद पुरस्कार" प्राप्त हुआ। उनके परिश्रम का अन्य उदाहरण है उनके द्वारा सम्पादित वररुचि का "प्राकृत प्रकाश"। इसकी 'संजीवनी' नामक टीका की केवल एक ही प्रति हस्तलेख रूप में उपलब्ध है जो इंडिया आफिस पुस्तकालय, लंदन में स्रक्षित है। उसकी लिपि इतनी विचित्र थी कि ग्रियर्सन, कावेल आदि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भी पढ़ी नहीं जा सकी । वावा ने उक्त हस्तलेख को मँगवाया तथा सरस्वती भवन में उपलब्ध प्राकृत प्रकाश के केवल एक ही परिच्छेद के सुबोध लेख की प्रति की सहायता से उक्त हस्तलेख की लिपि के रहस्यों का पता लगाया। तदनन्तर इसका सम्पादन किया, जो सरस्वती भवन संस्कृत ग्रन्थमाला के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ।

## प्रगतिशीलता

अगर बावा ख़ान-पान में संकीर्ण विचारधारा वाले हैं, तो पठन-पाठन में उनके विचार विलकुल प्रगतिशील हैं। एक बार उनके शिष्य-स्वरूप डॉ० श्याम मनोहर पाण्डेय (सम्प्रीत, प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, नेपुल्स विश्वविद्यालय, इटली) उनसे मिलने आये, तो उन्होंने पूछा कि क्या लिख-पढ़ रहे हो ? डॉ० पाण्डेय ने कहा कि "मैं आजकल अरवी सूफी सन्त मंसूर हल्लाज की कृति "किताबुत्तवासीन" का अनुवाद हिन्दी में कर रहा हूँ। इसके लिये मुझे मुल्ला एवं मौलवियों के यहाँ भी जानार्जन के लिए जाना पड़ता है। इस पर वावा वहुत प्रसन्न हुए तथा कहा कि तुम हिन्दी जगत् को एक अनोखी चीज दे रहे हो"। वाबा के प्रगतिशील विचारों की डॉ० पाण्डेय ने मूरि-भूरि प्रशंसा की।

वावा के परिवार के अनेक सदस्य विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिये गये। परन्तु उन्होंने कभी भी इसका प्रतिकार नहीं किया। वावा को अँग्रेजी भाषा से कोई द्वेष नहीं है, परन्तु अँग्रेजियत के हिमायती नहीं हैं। शुरू-शुरू में वावा अंग्रेजी में ही लिखा करते थे, परन्तु उनके गुरू पं॰ रामावतार शर्मा जी ने उन्हें हिन्दी में लिखने की प्रेरणा दी। वावा की विज्ञान में भी काफो रुचि है। वे समय-समय पर अन्तरिक्ष यान, प्रक्षेपास्त्र, उपग्रह आदि पर अपनी जिज्ञासा किया करते हैं। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं तथा पर्दा प्रथा में विश्वास नहीं करते।

#### प्रेरणा-स्रोत

वावा अपने शिष्यों एवं स्वजनों को हमेशा लिखने-पढ़ने की प्रेरणा देना अपना पुनीत कर्त्तव्य समझते हैं। वे उन आचार्यों में नहीं जो खुद तो खूव पठन-पाठन करना चाहते हैं, परन्तु दूसरों को उत्साहित नहीं करते। जब कभी भी उनका कोई शिष्य अपनी प्रकाशित पुस्तक की प्रति भेंट-स्वरूप देने आता है, वे उसकी उपलब्धि पर पर बहुत प्रसन्न होते हैं। वे उन आचार्यों में नहीं जो अपने सहयोगियों या शिष्यों की कृतियों के प्रकाशित होने पर ईर्ष्या करते हों, तथा उनके लिये दुष्कामना करते हों।

मेरे बाबा की कोई ''आचारिय मुट्टी'' (आचार्य मुष्ठि) नहीं है। उनकी 'आचार्य मुष्टि' सर्वदा खुली रहती है और वे हाथ खोलकर स्वयं उपाजित शास्त्रीय तथ्यों को अपने छात्रों में बाँट देने में अग्रसर रहते हैं। यही कारण है कि उनके शिष्यों की उन पर अपार श्रद्धा तथा अटूट निष्ठा है।

मेरे बाबा स्वभाव से बिलकुल निर्मल हैं तथा उनके हृदय के किसी भी कोने में छल-कपट का प्रवेश नहीं है। वे दूसरों के रहस्यों के बारे में रुचि नहीं रखते। बाबा चरित्र को सोने के घड़े के समान नहीं अपितु मिट्टी के घड़े के समान समझते हैं जिसे बहुत सम्हाल कर रखना चाहिये अन्यथा एक बार टूट जाने पर पुनः जुट नहीं सकता।

## जीवन-दर्शन

गीता का प्रसिद्ध श्लोक ''कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'' ही बाबा का जीवन दर्शन है। कर्म करने में विश्वास करते हैं। उन्होंने सरस्वती की मूक एवं निःस्वार्थ सेवा की। उन्होंने पद, सम्मान, या लक्ष्मी प्राप्ति के लिये कभी सरस्वती-सेवा नहीं की। उनका विश्वास है कि सरस्वती की सेवा का फल कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है—'नहि बन्ध्या सरस्वती'। अर्थला

स्तोत्र का "विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु" उनका आदर्श है। पहिले विद्या प्राप्ति, तत्पश्चात् यश की प्राप्ति की कामना करनी चाहिये। अगर इन दोनों की प्राप्ति हो गई तो लक्ष्मी अपने आप परछाई की तरह आती हैं। 'समय नष्ट न करो'—यह उनका दूसरा आदर्श है। समय द्रुत गित से चलता है, उसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिये।

वावा मस्तिष्क की सभी खिड़िकयों एवं दरवाजों को खुला रखने को कहते हैं जिससे चारों तरफ से ज्ञान की किरणें आती रहें तथा अज्ञान को दूर करती रहें। मुझे वावा के साथ रहने एवं उनसे वहुत कुछ सीखने पर गर्थ है तथा रहेगा।

THE PARTY OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

the process the months of the first of the configuration of the forth

Total Company for the French with the party of the

and the production of the same of the same

河外市 经净面积率 经证据证据 不知识的

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

THE PARTY OF THE P

## भइया जी के संस्मरगा

## डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय

#### वाराणसी

## अध्ययन के प्रति अदूर अनुराग

जिन दिनों की मैं चर्चा कर रहा हूँ उन दिनों निद्युत की सुनिघा का आगमन काशी नगरी में नहीं हुआ था। मैदागिन और दशाश्वमेध की चौमुहानी पर गैस के हण्डे जला करते थे और गिलयों में म्युनिसिपैलिटी की वित्तयाँ टिमिटिमाती रहती थीं जो प्रकाश से अधिक अन्धकार को ही पैदा करती थीं। ऐसी अवस्था में घरों में प्रकाश के लिये लालटेन — जिसे लोक भाषा में 'लाटमेन' कहा जाता था — अथवा दीपक प्रयोग में लाया जाता था। इस कार्य के लिये हम लोगों के घर में भी एक लालटेन थी जो अत्यन्त जीर्ण शीर्ण तथा प्राचीन होने के कारण किसी संग्रहालय की शोभा बढ़ाने के लिये ही अधिक उपयुक्त थी। फिर यह राजयक्ष्मा और दमा इन दोनों ही भयंकर रोगों से पीड़ित थी। जलाने पर जब वह 'फक् फक्' करने लगती थी तब उसका दम कव निकल जायेगा? यह पता नहीं चलता था।

इसलिये अध्ययन कार्य के लिये हम लोगों ने रेंड़ी (एरंड) के तेल का दीपक जलाने का निश्चय किया। पीतल की बनी 'दीयिट' के ऊपरी भाग में स्थित दीपक को रेंड़ी के तेल से भर दिया जाता था और इसमें चारों ओर चार बित्तयाँ जला दी जाती थीं। एक दिशा में बैठकर भइया जी (आचार्य बलदेव उपाध्याय), दूसरी दिशा में अग्रज भाई जी (डॉ॰ वासुदेव उपाध्याय) और तीसरी दिशा में मैं सिमट कर बैठा हुआ अध्ययन करता था। भइया जी उन दिनों काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय के संस्कृत विभाग में प्राध्यापक के पद को सुशोभित कर रहे थे और उनकी नियुक्ति अभी कुछ वर्षों पूर्व (सन् १९२२ ई॰) वहाँ हुई थी।

हम दोनों भाई तो दीपक के उस प्रकाश में पढ़ते पढ़ते वहीं सो भी जाया करते थे परन्तु भइया जी नित्य प्रति लगातार दस-ग्यारह बजे रात्रि तक पढ़ा करते थे। रात्रि के अधिक देर तक पढ़ने के पश्चात् भी ये नियमित रूप से अध्ययन के लिये चार बजे प्रातः उठ जाते थे और जब वह हम लोगों को पढ़ने के लिये जगाते थे, तभी हमारी कुन्भकर्णी निद्रा टूटती थी। प्राध्यापक के पद पर आसीन होते हुए भी—जब अनेक अध्यापकों को अध्ययन से वैराग्य पैदा हो जाता है— भइया जी का स्वाध्याय लगभग वीस-पच्चीस वर्षो तक इसी प्रकार अनवरत गति से चलता रहा.।

आज भी वे जब कोई नयी पुस्तक मिल जाती है उसका अध्ययन अवश्य करते हैं। कुछ वर्षो पहिले विदेशी लेखक कोलिन्स तथा डोमिनीकलीपियर की लिखी फीडम ऐट मिडनाइट नामक पुस्तक निकली थी। एक दिन मैंने भइया जी से पूछा कि क्या आपने उक्त पुस्तक को पढ़ा है? उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि उसे उलट पुलट कर देखा है। मैंने पूछा कि कहाँ? तब उन्होंने उत्तर दिया 'बुक स्टाल' पर। जरमनी दास की लिखी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'महाराजा' के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। उपर्युक्त दोनों विदेशी विद्वानों द्वारा लिखित तथा अभी अभी प्रकाशित (१९८२) लाडं माउण्ट बेटन एण्ड पार्टिशन ऑफ इण्डिया पुस्तक भी उनकी नजरों से गुजर चुकी है।

### विविध भाषाओं का ज्ञान

भइया जी ने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया है। संस्कृत, पालि और प्राकृत भाषाओं के ये प्रकाण्ड पण्डित हैं—यह कथन पुनरुक्ति मात्र होगा। इन्होंने इन तीनों भाषाओं का हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापन ही नहीं किया प्रत्युत अनेक प्रन्थों की रचना भी की है। प्राकृत प्रकाश का दो अप्रकाशित टीकाओं के साथ सम्पादन इनके प्राकृत के गम्भीर ज्ञान पर प्रकाश डालता है। इसी प्रकार से भरत के नाट्य शास्त्र का काशी में प्रथम बार विमर्शात्मक सम्पादन इनकी गम्भीर विद्वत्ता को प्रकट करता है।

भइया जी ने हिन्दी भाषा में कोई कागजी डिग्री तो प्राप्त नहीं की है फिर भी इनका हिन्दी का अध्ययन वड़ा ही तलस्पर्शी है। इन्होंने "रिसक गोविन्द और उनकी कविता" का प्रणयन आज से पचासों वर्ष पहिले किया था। "भारतीय साहित्य शास्त्र" नामक पुस्तक का दो भागों में प्रणयन तथा प्रकाशन हिन्दी के तथाकथित विद्वानों तथा काव्य-शास्त्रियों को आश्चर्य सागर में निमज्जित कर देता है। इन ग्रन्थों की रचना के अतिरिक्त, इनका हिन्दीं-साहित्य का ज्ञान विशेषकर रीति कालीन कवियों का अध्ययन—वड़ा ही गम्भीर है।

भइया जी का बंगला, गुजराती तथा मराठी साहित्य का ज्ञान भी अच्छा है। बंगला को तो ये अपनी मातृभाषा के समान बोल सकते हैं। रिव बाबू की मृदुल रसभरी कविता से इन्हें बड़ा अनुराग है। सन् १९४५ या ४६ ई० में बंगाल के चन्द्रनगर स्थान में अ० भा० देववाणीं सम्मेलन हुआ था जिसमें इन्होंने अध्यक्ष पद को सुभोशित किया था। यहाँ श्रोतागण केवल दो ही भाषाओं को समझ सकते थे। भइया जी का अध्यक्षीय भाषण तो संस्कृत में था। परन्तु इन्होंने उस सम्मेलन के संयोजक श्री मोतीलाल राय को उस समय चिकत कर दिया जब घारा प्रवाह बंगला में उनके साथ वार्तालाप करने लगे।

विदेशी भाषाओं में ये जर्मन तथा फ्रेञ्च भाषाओं से परिचय रखते हैं। जर्मन भाषा की संस्कृत के साथ वहुत कुछ समानता होने के कारण, इसका ज्ञान होना स्वाभाविक है। फ्रेञ्च भाषा का भी इन्हें काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त है।

### सादा जीवन तथा उच्च विचार

भइया जी का जीवन वड़ा ही सादा है। ठाट-वाट से रहना अपनी शानशौकत का प्रदर्शन करना इनकी प्रकृति के नितान्त विरुद्ध है। इन्होंने अपने जीवन
में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा निदेशक के पद को सुशोभित करते हुए भी—
कभी ठाट-वाट नहीं दिखलाया। उन दिनों भी इनकी वेश-भूषा घोती, कुर्ता, चादर
और चप्पल थी जो आज भी उसी रूप में विद्यमान है, हाँ उस समय ये शिरस्त्राण
के रूप में एक लम्बीं (गोलाकार नहीं) टोपी अवश्य घारण करते थे जिसका अब
नितान्त अभाव पाया जाता है। जाड़े के दिनों में ये ऊनी कोट अवश्य ही पहिनते
थे और आज भी पहिनते हैं परन्तु उस कोट के नीचे कमीज के स्थान पर कुर्ता ही
सुशोभित रहता है। पूजा के समय ये पादुका (खड़ाऊ) का उपयोग करते हैं परन्तु
निवास स्थान के भीतर भ्रमण करने के लिये बाटा का हवाई चप्पल हीं पर्यान्त
होता है।

#### भोजन

भइया जी का भोजन-छाजन भी बड़ा ही सादा है। भोजन के विषय में वे जपनिषदों में विणत श्रेय और प्रेय का बड़ा ही घ्यान रखते हैं। ये स्वभाव से ही मधुर भाषी होने के साथ ही साथ मधुर-भोजी भी हैं। इसीलिये ये खीर तथा मालपुआ को अधिक पसन्द करते थे। यहाँ भूतकाल का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि डाक्टरों की सलाह के अनुसार अब इन्होंने घृत-शर्करा समन्वित भोज्य पदार्थों का परित्याग ही कर दिया है। भइया जी दूध तो अवश्य पीते हैं परन्तु चाय-पान से उन्हें अत्यन्त वैराग्य है। एक बार इन्होंने मुझसे अलंकृत भाषा में कहा था कि ''मुझे चाय की चाह नहीं है और 'काफी' की चर्चा भी काफी नहीं है।''

## कियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे

भइया जी आज तिरासी वर्ष की वय में विद्यमान होने पर भी लेखन कार्य में सतत सिक्रय तथा तल्लीन रहते हैं। परन्तु जहाँ तक लेखन-उपकरणों का सम्बन्ध है वह बहुत ही साधारण कोटि का है। बहुत से लोग एक पत्र को लिखने के लिए भी अपने 'स्टडी रूम' के सेकेटेरियट टेबुल के सामने, 'रिवार्त्विंग चेयर' (घूमने वाली कुर्सी) पर वैठने की आवश्यकता का अनुभन करते हैं। परन्तु भइया जी के निवास स्थान में कोई 'स्टडी रूम' है या नहीं इसका मुझे सम्यक् ज्ञान नहीं है।

भइया जी जमीन पर वैठकर ही चार-चार, पाँच-पाँच घण्टा लगातार ग्रन्थ लेखन का कार्य किया करते हैं। लिखने के लिये टेबुल के स्थान पर इनके सामने एक छोटी सी 'चौकी' विराजमान रहती है 'जिस पर (सफेद) फुलस्केप कागज के बितिरक्त सहायक ग्रन्थ भी रखे रहते हैं। अपने उमड़ते हुए हार्दिक विचारों को लिपि की कारा में बाँघने के लिए ये 'फाउण्टेन पेन' का प्रयोग तो अवश्य करते हैं परन्तु वह शेफर और पार्कर की कोटि का नहीं होता, अतः ठीक ही कहा है 'किया सिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे'।

### साहित्य सर्जना

भइया जी ने अपनी छात्रावस्था से हिन्दी में लेख लिखना आरम्भ किया। इस विषय में इनके दो प्रेरणास्रोत थे लाला भगवानदीन जी तथा म० म० पण्डित रामावातार शर्मा। लालाजी १९१९ ई० में हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राच्यापक नियुक्त हुए । उनसे घनिष्ठ सम्पर्क में इन्हें आने का सुअवसर उसी समय प्राप्त हुआ। पण्डित रामावतार जी को एम॰ ए॰ कक्षा में वेद तथा साहित्य के अच्यापन काल में इन्हें संस्कृत विषयक नवीन तथ्यों से अवगत कराया। फलतः इन्होंने संस्कृत कवियों के जीवनवृत्त, उनकी कविता की आलोचना आदि का विवरण हिन्दी में प्रकाशित करना आरम्भ किया। लालाजी के द्वारा सम्पादित 'लक्ष्मी' नामक पत्रिका (गया से प्रकाशित) तथा पण्डित द्वारिका प्रसाद मिश्रा द्वारा सम्पादित 'श्री शारवा' नामक पत्रिका (जबलपुर से प्रकाशित) में इनके लेख १९२० ई०-१९२४ ई० में प्रकाशित होते थे। दोनों गुरुजनों की विमल प्रेरणा का परिणत फल इन साहित्यिक लेखों में देखा जा सकता है। हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में नियुक्ति के अनन्तर अपने सहअघ्यापक पण्डित बटुकनाथ शर्मा के सहयोग से निर्मित 'रिसक गोविन्व तथा उनकी कविता' नामक परिचयात्मक लघुग्रन्थ (हिन्दी प्रचारिणी समा, विलया, १९२७ ई०) इनकी प्रथम रचना है। तब से आरम्भ कर आज तक (१९८२ ई०) लगातार पंचास वर्षों तक इन्होंने अदम्य उत्साह, तथा अश्रान्त परिश्रम द्वारा अपने उपार्जित ज्ञान का वितरण अपने पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों के माध्यम से किया है।

#### ग्रन्थ-रचना

आपने हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी इन तीनों ही भाषाओं में ग्रन्थ रचना की है जिनकी संख्या तीस से भी अधिक है। इन्होंने वेद, पुराण, साहित्य, दर्शन, काव्य-शास्त्र, जीवनी, आलोचना तथा इतिहास सम्वन्धी विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन किया है जिनका मूल्यांकन कोई मर्मज्ञ विद्वान् ही कर सकने में समर्थ है।

महाकवि मुरारि ने यह सत्य कहा है-

''अव्धिर्लिघत एव वानरभटैः किन्त्वस्य गंभीरताम् । आपातालनिमग्नपीवरतनुर्जानाति मन्थाचलः ॥

## अद्भुत स्मरण-शक्ति

ऐसा सुना जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य की सभा में नवरतों में कुछ ऐसे अव्भुत स्मरण शक्ति सम्पन्न कि थे जो किसी श्लोक को एक बार ही सुन कर उसे स्मरण पथ पर उतार लेते थे। भाई साहब के सम्बन्ध में भी यही बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। इन्हें संस्कृत कियों के हजारों श्लोक कण्ठस्थ हैं। हिन्दी कियों में बिहारी और घनानन्द की किवता के सैंकड़ों पद ये सुना सकते हैं। कि बहुना, बंगला के किव डी० एल० राय और रिव बाबू के अनेक गीतिमय पद्य इनकी जिह्वा पर नाचते रहते हैं। परन्तु इनकी स्मरण-शक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है किसी किवता को सद्यः सुन कर तत्काल उसे स्मरण कर लेना। नैषधचरित के लम्बे-लम्बे श्लोक इन्हें कण्ठस्थ हैं। कालिदास की सरस तथा मनोहारिणी किवता के विषय में तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। इन्होंने अद्भुत स्मरण-शक्ति प्राप्त की है। परन्तु ऐसा क्यों न हो? आप उस परम मेधावी तथा अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न गुरु (म० म० रामावतार शर्मा) के पट्ट शिष्य हैं जिन्होंने अपनी वाल्यावस्था में ही पूरी की पूरी 'चैम्बर्स डिक्शनरी' को कण्ठस्थ कर लिया था और जिसके विषय में सहाकिव श्री हर्ष की यह उक्ति अक्षरशः चरितार्थ होती थी— ''अमुष्य विद्या रसनाग्रनतंकी''।

# सभिमान का सभाव तथा विनम्रता की सूर्ति

भइया जी के जीवन में अभिमान का अत्यन्ताभाव पाया जाता है। जब मैंने उनके समक्ष यह सुझाव रखा कि 'काशो की पाण्डित्य-परम्परा'' का जो इतिहास आप लिपिबढ कर रहे हैं उसमें आपका भी नाम-अन्त में ही सही, सम्मिलत होना चाहिए तब वे बड़े ही असमंजस में पड़ गये और कुछ सोच विचार कर मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए बोले कि ''यह महान् विद्वानों का इतिहास है। इसमें मेरी कहाँ गुंजाइश हो सकती है"। परन्तु जब मैंने वाल-हठ पकड़ लिया और कहा कि आपकी जीवनी के बिना यह ग्रन्थ अपूर्ण ही रहेगा, तब इन्होंने किसी किसी प्रकार से आचार्य आनन्द शंकर घ्रुव के विद्यार्थी के रूप में अपना नाम देना स्वीकार किया। फिर भी प्रधान पण्डितों की माला की मनिका बनना इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इनका स्वभाव वड़ा विनम्र है। ठीक ही है। विद्या ददाति विनयस्। किसी से किसी विषय पर शास्त्रार्थ करना इनकी प्रकृति के विरुद्ध है।

## यात्रा से विराग

भाई साहब यात्रा करने से बहुत ही कतराते हैं। परन्तु परिश्रमण से वैराग्य होते हुए भी, उन्हें देश और विदेश की दर्शनीय वस्तुओं की जानकारी से पूर्ण अनुराग है। सन् १९८० ई० में जब मैं तीनों धाम की तीर्थ यात्रा पर जा रहा था तब मैंने इनसे भी चलने की प्रार्थना की। परन्तु इन्होंने मुझसे कहा कि तुम तीर्थ यात्रा कर ्बाओ, मैं काशी में बैठे हुए ही पुस्तकों के माध्यम से समस्त तीथों की यात्रा कर चुका हूँ। तीर्थ यात्रा से लौट कर आने पर जब मैं इनके दर्शन के लिये गया तब इन्होंने मदुराई के सुप्रसिद्ध मीनाक्षी के मन्दिर, तिरुपति के भगवान् वेंकटेश्वर के मन्दिर तथा चिदम्बरम् के नटराज के मन्दिरों का विस्तृत वर्णन कह सुनाया जो विस्मयकारी था। विदेश के दर्शनीय स्थानों के विषय में इनकी जानकारी कुछ कम नहीं है। उस दिन भाई साहव ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र (डा॰ हरिशंकर उपाध्याय) को जो उन दिनों जार्जिया विश्वविद्यालय, अमेरिका में एसोशियेट प्रोफेसर था, आश्चर्य में डाल दिया जब इन्होंने उससे एटलाण्टा में स्थित 'रोमिंग रेस्टोरां' के विषय में प्रश्न पूछना शुरू किया। हरिशंकर के यह पूछने पर कि वड़े वावू जी! आपको इसकी जानकारो कैसे है ? उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने इसका वर्णन एक अमेरिकन पत्रिका (स्पैन) में पढ़ा था।

#### अभिन्न भित्र

भइया जी इस संसार में 'पुष्करपलाशवत्' निर्लेप रहते थे और आज भी रहते हैं। अतः इन्होंने कभी मित्रों को नहीं 'पाला' और न कभी इनकी संख्या बढ़ाने का ही प्रयास किया। परन्तु इनके एक अभिन्न मित्र अवश्य थे जिनकी चर्चा के विना—चाहे वह संक्षिप्त क्यों न हो—यह संस्मरण पूरा नहीं हो सकता। ये अभिन्न मित्र तथा सतत सहचर प्रोफेसर बटुकनाथ शर्मा थे जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इनके साथ ही संस्कृत के अध्यापक थे। भइया जी इनका सत्संग प्राप्त करने के लिए, साहित्य चर्चा के लोभ से नित्य प्रति प्रातः तथा सायं इनके घर जाया करते थे। साथ ही, ये दोनों विद्वान्, एक ही सवारी पर चढ़कर विश्वविद्यालय जाते और साथ ही लौटते थे। उन दिनों भाई साहव का अधिकांश समय इनके ही 'साहित्य सदन' में व्यतीत होता था। वहाँ अनेक साहित्य-चर्चायें छिड़तीं, अनेक कविताओं का पाठ होता था। "वसन्त पूजा" के वैदिक मन्त्रों से उनका कक्ष गूँज उठता था। इस प्रकार वे बड़े ही आनन्द के दिन थे।

### दिनचर्या

पहिले, भाई साहव ब्राह्म मुहूर्त में चार बजे प्रातः ही जग जाते थे। परन्तु अव डाक्टरों की सलाह के कारण, कुछ देर से अर्थात् पाँच बजे के लगभग, सभी ऋतुओं में समान रूप से जग जाते हैं। कुछ देर तक भगवान का भजन तथा घ्यान करने के पश्चात् शौचादि से निवृत्त होकर गंगा-स्नान के लिये चले जाते हैं जो उनके (रवीन्द्रपुरी, न्यूकालोनी) के पास ही है। स्नान कर लौटने के पश्चात् ये प्रतिदिन संकट मोचन हनुमान् का दर्शन करने के लिये जाते हैं। वहाँ से आने के पश्चात् ये भगवान् की पूजा और पाठ करते हैं जिसका कम लगभग दो घण्टों तक चलता रहता है। पश्चात् थोड़ा दुग्ध पान (भइ्याजी कभी चाय नहीं पीते) करने के बाद स्वाघ्याय करने बैठ जाते हैं। दस-ग्यारह बजे के आसपास रोटी-दाल का सादा भोजन करते हैं, पश्चात् विश्राम। दो-तीन बजे लगभग जग कर पुनः लेखन या साहित्य चर्चा में प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रातः तथा सायं थोड़ा भ्रमण भी करते हैं। ९ बजे रात को पुनः भोजन के पश्चात् शयन। दूसरे दिन फिर प्रातः उठकर इन्हीं कामों की पुनरावृत्ति करते हैं।

तिरासी वर्ष की वय प्राप्त होने पर भी, भइया जी आज भी, शरीर से सिक्य और बुद्धि से प्रखर हैं। इनकी स्मरण शक्ति आज भी तेज है। साहित्य की सेवा में अद्याविध सिक्रय योगदान कर रहे हैं। इनके विषय में विश्वास के साथ अब यह कहा जा सकता है कि—

''अधीतमध्यापितमर्जितं यशो, न शोचनीयं किमपीह विद्यते।'' अन्त में भगवान् भूतभावन विश्वनाथ से सिवनय मेरी यही प्रार्थना है कि वह नम्रता की मूर्ति, निरिभमानी इस मनीषी को शतायु वनायें जिससे वैदिक ऋषियों की यह प्रार्थना चरितार्थ हो सके—

' जीवेम शरदः शतम् । प्रणुयाम शरदः शतम् । प्रजुयाम शरदः शतम् । अदीनाः स्थाम शरदः शतम् । भूयश्च शरदः शतात् ।''

to the like to the first of the late of the color

THE ATTENDED A CHIEF THE ATTENDED

The state of the s

# ऋाचार्य बलदेव उपाध्याय की भोज्युरी-सेवा

### हॉं ० रविशंकर उपाध्याय वाराणसी

आचार्य पं॰ वलदेव उपाध्याय संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान् हैं। परन्तु सम्भवतः यह तथ्य बहुत कम लोगों को ही ज्ञात होगा कि आचार्यपाद ने अपनी मातृभाषा भोजपुरी की भी अमूल्य सेवा की है।

सन् १९२५ या २६ ई० में बिलया में बिलया जिला हिन्दी प्रचारिणी सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। सुप्रसिद्ध भाषा-शास्त्री डा० सर प्रियर्सन ने सन् १८८४ तथा १८८५ ई० में भोजपुरी लोक-गीतों के सम्बन्ध में जे० आर० ए० एस० में सर्व प्रथम चर्चा की थी। इसके पश्चात् इस शताब्दी के प्रथम दशक में इन्होंने भोजपुरी भाषा की विवेचनात्मक मीमांसा प्रस्तुत की थी। परन्तु डा० प्रियर्सन के लगभग पचास वर्षों के पश्चात् आचार्य उपाध्याय जी ही सर्व प्रथम भारतीय विद्वान् हैं जिन्होंने सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष के रूप में दिये भाषण में भोजपुरी भाषा का साङ्गो-पाङ्ग विश्लेषण कर, भोजपुरी लोक-गीतों का उदाहरण प्रस्तुत किया। आचार्य जी का यह भाषण अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। इस भाषण की सबसे वड़ी विशेषता यह है कि हिन्दी भाषा में लिखित भोजपुरी भाषा तथा भोजपुरी लोक-साहित्य की यह सर्व प्रथम विद्वत्तापूर्ण मीमांसा है। इसके पहिले सर्व साधारण जनता 'भोजपुरी' के नाम से भी परिचित नहीं थी।

सन् १९४२ ई० में डा० कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा संकलित तथा सम्पादित भोजपुरी लोक गीतों का सर्व प्रथम संग्रह, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। उपाध्याय जी ने अपने अग्रज आचार्य बलदेव उपाध्याय से इसकी भूमिका लिखने की प्रार्थना की। आचार्य जी ने दो तीन मास के कड़े परिश्रम के साथ इस संग्रह की भूमिका लिखकर प्रस्तुत की। यह भूमिका लगभग १०० (एक सौ) पृष्ठों में लिखी गई है जिसमें भोजपुरी साहित्य के अतिरिक्त लोक साहित्य का सामान्य परिचय बड़ी ही गम्भीरता के साथ निबद्ध है।

इस भूमिका में वर्णित 'लोक साहित्य की भारतीय तथा लोक साहित्य की पाक्चात्य परम्परा' वाले अघ्याय विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। यह देखकर कुछ आक्चर्य हुए विना नहीं रहता कि जिस विद्वान् ने संस्कृत साहित्य तथा भारतीय दर्शन के अध्ययन और अध्यापन में ही अपना समस्त जीवन खपा दिया हो उसे पारचात्य लोक साहित्य का इतना प्रगाढ़ ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ ? सच तो यह है कि पं० कृष्णदेव उपाध्याय ने सन् १९५१ ई० में "भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन" नामक जो शोध प्रवन्ध प्रस्तुत किया वह आचार्य जी की इस भूमिका का केवल पल्लवन मात्र है, अन्य कुछ नहीं।

अाचार्यं जी ने भोजपुरी भाषा में अनेक निबन्धों की रचना की है जिनमें केवल एक का ही यहाँ उल्लेख करना पर्याप्त होगा। कुछ वर्षों पूर्व आरा से "भोजपुरी" नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित हुआ करती थी। इसी पत्रिका में आपने "महाभाष्य और भोजपुरी" शीर्षंक लेख लिखा था। इस लेख में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि पतञ्जिल के द्वारा उल्लिखित संस्कृत भाषा के मुहाबरे (वाग्योग) भोजपुरी में ही प्रचलित हैं, हिन्दी की किसी अन्य बोली में नहीं। भोजपुरी में ये उत्तराधिकार में प्राप्त हुए हैं। पतञ्जिल ने अपने महाभाष्य में दिखलाया है कि इ (करना) धातु के अनेक अर्थ होते हैं जिनमें सेवा करना, साफ करना, मींजना आदि अर्थ भी सिम्मिलित है। उदाहरणार्थ, 'पृष्ठं कुर' तथा 'पादी कुरु' का अर्थ पीठ को मींजना तथा पैरों को घोकर साफ करना है (उद्मृजानेति गम्यते)। कृ धातु का यह विशिष्ट अर्थ भोजपुरी में उपलब्ध होता है। भोजपुरी मण्डल का सेवक जब कहता है 'गोड़ों कड़लीं, मूंडो कड़लीं, तबहूँ रउरा खुस ना भड़लीं', तब इस संस्कृत प्रयोग के ही भोजपुरी पर्याय का प्रयोग करता है। फलतः भोजपुरी पतञ्जिल के प्रयोग की विश्वद व्याख्या करती है—यह कथन सर्वथा सत्य है। पूर्वोक्त लेख में उपाध्याय जी ने इसी तथ्य का उद्घाटन किया है।

संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में इनकी अमूल्य सेवाओं के साथ ही इनकी भोजपुरी सेवाओं को भी घ्यान में रखना पड़ेगा। इस प्रकार हमें प्राचीन मार्ग दर्शकों के ऋण को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा।

"'नमः पूर्वजेम्यः ऋषिभ्यः पथिकृत्म्यः ।''

to the same parties of the land to the same of the same to

The transfer of the party of th

# महोत्साहा उपाध्यायमहोदयाः

### पं0 श्रीरामचन्द्र मालवीयः

#### ऋषिकेश:

सततं सुरभारतीसमाराधनसुधाऽऽस्वादसन्तृप्तमनसां विदुषां सन्ति विविधाः । केचन व्याकरण-न्याय-मीमांसादिप्रस्थानेष्वन्यतममेकमेवोपजीव्य याव-ज्जीवं तिस्मन्नेव कृतभूरिपरिश्रमाः मानेऽसमानास्तत्राद्वितीयविरुदभाजः सञ्जायन्ते । केचन द्वित्रेष् शास्त्रेष् विषयेष् वा सममेव प्रावीण्यं समिष्ठगत्य महापण्डितपदवी-भाजो विश्वाजन्ते । केचनापरे दिव्यप्रतिभा पुरस्कृताः सर्वेष्विप शास्त्रेष्वगाधाबाधन्वोधाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रा इति ख्याताः प्रातः स्मरणीयाः सञ्जायन्ते । केऽिप च सुरगवी-मधुरिमम्ग्धमानसाः न्यायम्ति-वाक्कील-महासचिवादिविविधेषु स्वेषु स्वेष्विध-कारेष्विभिरता आङ्ग्लभाषा हिन्दीभाषामाध्यमेन वाऽवकाशक्षणविहिताध्ययनावाप्त-योग्यताकाः संस्कृतानुराणिणो विद्वांसः कथ्यन्ते । कितपये वैदेशिका वैदिकविज्ञान-विमोहिता वेदं कञ्चनैकमाश्रित्य कस्यचित् सुकवेः काव्यमेकं धर्मशास्त्रादिविषयम्बाऽऽधारीकृत्याध्ययनकीलाः ऐतिहासिकतत्त्वान्वेषणेषणाः भारतीयैः सुबहु-मानिताः संस्कृतविद्वांसो गण्यन्ते । एतेष्विप च प्रायशोऽध्यापने प्रवचने लेखने च पृथक् पथ्येव कृत्रलाः नराः सञ्जायन्ते, तत्रापि केचनैव धन्याः शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठिताः कालिदासीयामिमामुर्क्ति स्मारयन्ति ।

श्लिष्टा क्रिया कस्यिचदात्मसंस्था सङ्कान्तिरस्यस्य विशेषयुक्ता । यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धृरि प्रतिष्ठापयितस्य एव ।

अन्ये पुनः केचन प्रवचनपटवः स्वकीयया गम्भीरपदया सरस्वत्या द्विषामपि मनांसि मोहयन्तः भारवेरिमामुक्ति चरितार्थयन्ति ।

> विविक्तवर्णाभरणा सुखश्रुतिः प्रसादयन्ती हृदयान्यपि हिषाम् । प्रवर्त्तते नाकृतपुष्यकर्मणां प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती ।।

किन्तु प्रवचनेऽघ्यापने लेखने च समानमधिकारमावहन्तः केचन विरला एव

जयन्ति ते सम्यतमा विपश्चितां मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये । नयन्ति तेष्वय्युपपन्ननेपुणा गभीरमर्थं कतिचित् प्रकाशताम् ।।

इत्युक्तिं सफली कुर्वन्ति ।

तथा च संस्कृतसमाजे विश्वविश्रुतयशसः श्री बलदेवोपाध्यायाः अनिवार्यकृषेण।वकाशग्रहणकालं यावत् भारतस्यात्यन्तं सुप्रतिष्ठिते काणीहिन्दू विश्वविद्यालये
संस्कृतिविभागाध्यक्षपदमलङ्कुर्वन्तोऽनन्तरञ्च गुणैकपक्षपातिभिः वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रथमोपकुलपितिभः श्री आदित्यनाथझामहाभागैः पुराणिवभागाध्यक्षपदे प्रतिष्ठापिताः शिष्यैः प्रशिष्यैश्च प्रशंसिताः स्वीयां काञ्चनापूर्वामध्यापनक्षमतां प्रकटीकृतवन्तः । पुनश्च बह्वीषु संस्कृतिहन्दीपरिषत्सु साभापत्यं विधाय
स्वीयमपूर्वं प्रवचनपाटवञ्च प्रस्यापयन्तस्तथा च विश्वविद्यालयीयोच्चतमकक्षासु
पाठ्यत्वेनाङ्गीकृतांस्तथा सहदयानां संस्कृतज्ञानाञ्च कृते ज्ञानवर्धकान् परीक्षाणंवोत्तरणाय च पोतस्वकृपान् वहून् विशालान् ग्रन्थान् हिन्दीभाषायां विलिख्य संस्कृते
चानेकेषां ग्रन्थानामनुशीलनात्मकं सम्पादनिष्वधाय बहुमाना ह्ये ते देशस्य मान्यैगंनीषिभिरिमिनन्दिताः सभाजिताञ्च बसूवः।

### लेखने राष्ट्रियभावना

आङ्गलानां शासनकाले भारतीयशिक्षापद्धतौ महत्परिवर्त्तनं जातिमत्या-कलयन्त्येव शिक्षाविदो विपश्चितः। भावे भाषायां भूषायाञ्चेते भारतीया अभारतीया यथा भवेयुर्येनास्माकं शासनं सुदृढं स्यादित्यासीन्मैकालेप्रभृतिक्टनीतिज्ञानां नीतिरत एव संस्कृतं वैकल्पिकविषयमञ्जीकृत्याध्येतृणां कृते सर्वास्विप परीक्षासु संस्कृतस्यापि प्रश्नानां समाघानमाङ्ग्लभाषायामेवानिवार्यमभूत्तथा च ए० वी० कीथ, विण्टरनित्ज, मैकडानल्प्रभृतीनामाङ्ग्ललेखकानामेव पुस्तकानि पठित्वा छात्राः परीक्षासूत्तीर्णता लब्बवन्तः । तैनिखिता एव संस्कृतवाङ्मयसम्बद्धा ऐतिहासिका विषया उचिता अनुचिता वाञ्स्माकं कृते मान्या अभवन् । ये खल्वाङ्ग्लभाषायां नैपुण्यमभजन् ते श्रेष्ठरङ्कैः समुत्तीर्णा वभूवुरथ ये च तत्रानिपुणास्ते संस्कृतग्रन्थानां स्फुटतरमाश्यं जानन्तोऽप्याङ्ग्लभाषायां यथावत्तत्प्रकटियतुमक्षमा मध्यमावरश्रेण्यामेवोत्तीर्णा अभवन् । विषमामिमां परिस्थिति विलोक्योपाच्याय-महाभागैविमृष्टं यद् यावि नास्माकं हिन्दीभाषा समृद्धा भविष्यति तावन्नैव जनोत्साहो भविष्यति तस्यामेव सर्वकार्यसम्पादनार्थमथतदर्थमाग्रहादिविघानञ्च । यथार्थतस्तदानीं हिन्दीभाषायां संस्कृतवाङ्मयस्य विषयानवबोघियतुं कीथादिलिखितग्रन्थवत् संस्कृतकाव्यः नाटकादि-प्रणेतृणामितिहासः काव्यादिसमीक्षासारश्च नोपष्टब्य आसीत्। चैभिराङ्ग्लभाषायां वर्त्तमानान् तादृशान् ग्रन्थान् सम्यगालोड्य तेषां त्रृटीः सुसङ्गतेन तर्केण सुदृढेन प्रमाणेन च निराकृत्य अनेकानुपादेयान् आवश्यकग्रन्थान एतैलिखितानां ग्रन्थानामिदमस्ति किञ्चिदपूर्वं वैशिष्ट्यं यद्दुष्ट्हा दुर्बोवा अपि शास्त्रीबाः भावाः सरलातिसरलास्तथा मन्दैरिपसुवोधाः सञ्जायन्ते चिराय हृदि प्रतिष्ठाञ्च लभन्ते । बहुभिरुपेक्षितं कञ्चनोपादेयं नूतनं विषयमाश्रित्य लिखितेष्वेतेषां ग्रन्थेष्वैतिहासिकानि नूतनानि तथ्यान्युपलभ्यन्ते । आद्यञङ्कराचार्यविषये तथा सायणमाधवयोविषये हिन्दीभाषया लिखितयोर्पुस्तकयोविदुषां कृते सन्ति बहूनि ज्ञातव्यान्यैतिहासिकानि तथ्यानि यानि बहूनां ग्रन्थानामालोडनेनोपाध्यायमहाभागैनंबन्नीतवत् समुद्धृतानि ।

### पतेषां लेखनप्रकारः

संस्कृतिविश्व-विद्यालयेऽनुसन्धानसञ्चालकपदे प्रतिष्ठितानामेषां प्रायः प्रत्यहं दशंनेनाहमेतेषां स्नेहपात्रं जातः । एकदा धार्ष्ट् यादहमपृच्छम् — उपाध्यायमहाभागाः ! आदिवसं विश्वविद्यालयीयकार्येषु व्यापृताः भवन्तः कदा गभीरमध्ययनं कुर्वन्ति कदा च प्रन्थराशीन् लिखन्ति ? तैष्ठत्तरितम् —समयच्युति परां हानि मन्यमानानां कृते नास्ति कस्यचिदपि कार्यस्य कृते समयाभावः । यद्यपि सूर्येऽस्तङ्गते नाहं लिखामि नैव च पठामि तथाऽप्यस्ति वहुः कालः । लेखनार्थमहं सर्वमपि क्षणं चिन्तयामि कि लेख्यम्, कथं लेख्यं केपाञ्च कृते लेख्यमिति अथ लब्धे स्वल्पेऽप्यवकाशेऽहं लेखने प्रवृत्तो भवामि । तदर्थमहं सर्वदैवास्यच्छ्वसुर-गृहादानीतस्य ''ठाकुर जी'' विग्रहस्य समक्षं स्वल्पं काष्ठफलकमाधारीकृत्य लिखामि ।

इतो बहोः कालात् पूर्वं मया कितपयसंस्कृतिवदुषामितिवृत्तं हिन्दोभाषायां लिखितं यत् ''संस्कृत के विद्वान् और पण्डित'' इति नाम्ना पुस्तकरूपेण प्रकाशितम-भूत् । उपाध्यायमहोदयैस्तदिप पठितं पुनश्चाशीर्वाद रूपेणोक्तं नवीनोऽयं शुभोपक्रमो हिन्दीभाषायामतोऽन्येषामिप विदुषां वृत्तं लेखनीयम् । एतदनन्तरं संकटमोचनदर्शंन-प्रसङ्गेन यदायदाऽऽवयोर्मेलनं जातं तदा तदोपाध्यायमहोदयैः बहुशः प्रेरितोऽप्यहं परिस्थितिपारतन्त्र्यात्तेषां सत्प्रेरणां सफलीकर्त्तुं नापारयम् । परन्त्विचरादेव हिन्दू-विश्वविद्यालयीयप्राङ्गणे निष्पन्ते विश्व-संस्कृत-सम्मेलने संयोगादेव संमिलितं रूपाध्यायमहोदयैः सर्वप्रथममेतदेव निगदितं यद् भोः भवान् वहुशः प्रेरितोऽपि न किञ्चद-करोतिति मया यथाशक्ति ज्ञातानां समेषां संस्कृतिवदुषां विषये याविद्व ज्ञातव्य-मासीत्तत्सवं विलिख्य मुद्रणाय दत्तम् । श्रुत्त्रेतन्मे मनिस महानाङ्कादः समजायत यदे-तेषां महानुभावानां मनोहारिण्या शैल्या विलिखितं विद्वच्चरितं किञ्चदपूर्वमेव मधुरिमोद्गारं भविष्यिति विदुषां छात्राणाञ्च कृते येन तपः पूतानामध्ययनाध्यापनं-व्यतिरिक्तविषयिवमुखानां प्राचां विदुषां विलोभनीयं वृत्तं विविच्य यदि नाम केचनाल्य-सङ्ख्याका अपि छात्रा आधुनिकान् दोषान्विहाय स्वाध्यायं समाचरिष्यन्ति तिहं नून-मिदानीमस्माकं ह्रासमुपेयुषी सुरगवी पूर्ववज्ञाज्यव्यमानं गौरवमवाप्स्यति ।

# भारतीयसंस्कृतेरनुगमनम्

सरलता शुनिताऽऽडम्बरहीनता च भारतीयसंस्कृतेर्वेशिष्ट्यम् । तथाहि राष्ट्रपितसकाशात्पुरस्कारमवाप्तुमथवा प्रात्यहिककार्यसम्पादनायापणादिगतानामेतेषां वेषाकारयोः स्वल्पोऽपि विभ्रमो नैव विलोकितः । आकण्ठमावृतं सोत्तरीयं कञ्चकं वार्यमाणानां कुङ्कुमोञ्ज्वलभालदेशानामेषां वेषः सर्वथा भारतीयः । पुनक्च संस्कृत-विदुषां कृते यस्य कस्यापि देवस्येष्टत्वेनाराधनं स्वाभाविकं भवतीति काशीस्थाः सहृदया जानन्त्येव कथमेते नियतेषु दिवसेषु नियतं देवमन्दिरेषु दर्शनार्थं गच्छन्ति प्रात्यहिक-भोजनपानादिविभ्रयमेन सन्तशत्यादिपाठस्तुप्रचलत्येव । सततं काश्यां निवसन्तोऽपीमे ताम्बूलतमालपत्रादिसेवनव्यसनानभिभूता सदैव व्यसनानभिभूताः सुखं तिष्ठनित ।

एतेषां सम्मानार्थं गङ्गानाथझाकेन्द्रीयसंस्कृतिवद्यापीठस्य सहृदयधुरीणानां शास्त्रमर्मज्ञानां प्राचार्यमहोदयानां डा० गयाचरणत्रिपाठिमहोदयानामभिनन्दनः विशेषांकप्रकाशनरूपः प्रयासः सर्वथा प्रशंसार्हः।



# संस्मरण

### डा0 वावुराम सक्सेना

#### इलाहाबाद

१९२० में म्योर सेण्ट्रल कालेज से एम॰ ए० पास करके गुक्देव डा॰ गंगानाथ झा के आदेश से मैं संस्कृत का उच्चतर अध्ययन करने के लिये वनारस गया। पण्डित जी उस समय गवर्ने मेंट संस्कृत कालेज के प्रिसिपल थे। उनके निर्देश से मैंने गुक्वर पं० गोपीनाथ कविराज के पास "संस्कृत साहित्य में अलंकारों का विकास" पर अनुसन्धान करना आरम्भ किया। रहने की कोई सन्तोषपूर्ण व्यवस्था नहीं थी। मित्रवर पं० परशुराम चतुर्वेदी के सुझाव पर मैंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रो॰ ए० वी० ध्रुव तथा प्रो॰ रामावतार शर्मा के पास भी काम करना आरम्भ किया और मुझे किंग एडवर्ड होस्टल में रहने के लिये कमरा मिल गया। वहीं रहकर मैंने जून १९२२ तक अनुसन्धान किया। अन्तिम डेढ़ वर्ष मैंने प्रायः सर्वांश में प्रो॰ आर॰ एल॰ टर्नर के चरणों में बैठकर 'अवधी का विकास' विषय लेकर रिसच का काम किया।

पं० वलदेव उपाध्याय उसी काल में संस्कृत-विषय में एम० ए० की पढ़ाई कर रहे थे। उनके सहपाठी पं० चिम्मन लाल गोस्वामी, पं० हरदत्त धर्मा और पं० उमेश मिश्र थे। एक ही विषय के विद्यार्थी होने के कारण हम सब का परस्पर अच्छा परिचय हो गया। बलदेव जी कविराज जी के पास भी आते थे और इसलिये परिचय और गाढ़ा हो गया।

वलदेव जी ने साहित्य विषय लेकर अध्ययन किया था पर संस्कृत-वाङ्मय की वेद, दर्शनादि अन्य शाखाओं का भी उन्होंने अच्छा अध्ययन किया था। रिसर्च में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। इसीलिये उन्होंने रिसर्च की कोई डिग्री नहीं ली। हिन्दी में संस्कृत साहित्य के विविध अंगों पर उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं जो संस्कृत के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिये बड़े काम की हैं। बलदेव जी को लिखने का व्यसन रहा है। मर्नृहरि ने महात्मा के प्रकृति सिद्ध लक्षणों में लिखने-पढ़ने के व्यसन को एक लक्षण बताया है जो कि बलदेव जी में पर्याप्त मात्रा में है। कई वर्ष पहले की बात है कि वलदेव जी ने भेंट होने पर मुझसे पूछा कि "आप नियमपूर्व कर्ष यूजन करते हैं या नहीं।" मैंने कहा कि, "मुझे तो जव अन्दर से बहुत प्रेरणा मिलती है तभी में लिखने बैठता हूँ।" वलदेव जी ने हँसकर कहा "तभी आपके प्रकाशन बहुत कम हैं। मेरा तो नियम है कि जब तक में कम से कम ३-४ पन्ने लिख नहीं लेता तब तक भोजन नहीं करता"। मुझे विच्वास है कि इस बृद्धावस्था में भी उनका यही कम जारी है। निस्सन्देह उनके ग्रंथ बड़े उपयोगी और ज्ञानवर्ष क हैं और यह उनकी संस्कृत जगत् को अमूल्य देन है।

आचार विचार में वे कट्टर ब्राह्मण हैं और वड़ी निष्ठा से आचार के नियम का पालन करते हैं। वे मेरे समवयस्क हैं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे ऐसे ही काम करते हुए सौ वर्ष तथा उससे भी आगे जियें।

a residence and from the property of the property of

THE PARTY AND THE SECOND COUNTY AND ADDRESS OF

the later of the state of the s

The first the first and discussions. It has the property for the state of the state

# स्वाध्याय की प्रतिमूर्ति पण्डित बलदेव उपाध्याय

#### हा । भागीरथ प्रसाद जिपाठी 'वागीश शास्त्री'

#### वाराणसी

लम्बी सुडौल काया, तेजोद्दीप्त विहँसता मुखमण्डल, घुटनों तक सावारण घोती, कुर्ता और चप्पल, विशेष अवसरों पर दुपट्टा और कभी-कभी टोपी—यह है अकृत्रिम सीधा-सादा व्यक्तित्व पण्डित वलदेव उपाध्याय का। प्रातःकाल गंगास्नान और देवदर्शन—भारतीय संस्कृति पर पूर्ण आस्थावान्।

उपाध्याय जी का सिद्धान्त है—'मिस्तिष्क की खिड़िकियाँ खुली रखो, चारों तरफ से ज्ञानरूपी मातिरिश्वा का निर्वाध प्रवेश होने दो।' उनका स्वाध्याय यज्ञ निर्वाधरूप से आज भी चल रहा है। उसके लिये वे सिमधाओं का समाहरण चलते-फिरते स्वयं किया करते हैं। अपिरसीम ज्ञानिपपासा! ऋषि-ऋण-निर्यातन के प्रति अटूट जागरूकता।

श्री उपाध्याय के स्वाध्यायी व्यक्तित्व को उजागर करने वाले कुछ संस्मरणों को छाँटकर यहाँ ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिन्हें सन् १९६७ से ६९ तक दैनन्दिन पुस्तिकाओं में लिखा गया था।

#### विद्वत्रमी

दिनांक ११-२-६९ । आज पण्डित बलदेव उपाध्याय का भाषण आयोजित था । इंग्लिशिया लाइन स्थित डॉ॰ मंगलदेव शास्त्री के घर पाँच बजे सायंकाल । वे मुझे साथं ले गये । ४।। बजे डॉ॰ मंगलदेव शास्त्री के निवास पर पहुँचे । वहाँ डॉ॰ शास्त्री तथा श्री ब्रजवल्लभ द्विवेदी बैठे थे । पश्चात् काशी विद्यापीठ के पीठ-स्थिवर डॉ॰ राजाराम शास्त्री तथा पुस्तकाघ्यक्ष श्री खुशाल चन्द्र गोरावाला आ गये । उसके अनन्तर श्री जगन्नाथ उपाघ्याय, श्री रामशंकर त्रिपाठी, श्री मित्तल, डॉ॰ चौहान, डॉ॰ रायगोविन्दचन्द्र तथा श्री गौरीनाथ पाठक पहुँचे । भाषण प्रारम्भ हुआ । श्री उपाध्यायजी ने बताया—यद्यपि भिनत शब्द ऋखदेवि में उपलब्ध नहीं होता तथापि भक्तिभाव-परक मन्त्र वहाँ मिलते हैं—पितृभिवत-परक, पितभिवत-परक । यह भक्ति 'ता परानुरिक्तरीश्वरें' है । गोपियों में वह भिनत विद्यमान है । एक

बार नारद जी द्वारका पहुँचे और श्रीकृष्ण ने पूछा—आपको सबसे अधिक स्नेह कौन करता है? श्रीकृष्ण ने कहा—गोपियाँ। नारद जी वोले—'सत्यभामा, हिम्मणी आदि की बात कहते तो ठीक था, बात कही आपने गोपियों की। श्रीकृष्ण ने कहा—अच्छा आप स्वयं जाँच लीजिये। जाकर किहये, श्रीकृष्ण का सिर पीड़ा के मारे फटा जा रहा है। अपने पैरों की एक मुट्टी घूल दे दो तो ठीक हो जायेगा। नारद जी ने हिम्मणी, सत्यभामा के घर पहुँच कर श्रीकृष्ण की वात सुनाई, तो रानियाँ वोली—हमें क्यों नरक में ढकेलते हो, जाओ अपना काम करो। पश्चात् नारद जी वृन्दावन गये। गोपियों से कहा तो वे बोलीं—'एक मुट्टी क्या, दो मुठ्ठी ले जाओ, जिससे हमारे कन्हैया का कष्ट दूर हो।' नारद जी ने कहा—तुम नरक में पड़ोगी? गोपियों ने कहा—'हम नरक में पड़ें कोई चिन्ता नहीं, हमारे कन्हैया का दुःख तो दूर हो जायेगा। बिलम्ब मत कीजिये, जल्दी जाकर यह घूल लगाइये।'

श्री उपाघ्यायजी ने कहा—वैदिककालीन इन्द्र का स्थान घीरे घीरे विष्णु लेने लगे। श्रीकृष्ण ने उनका मानमर्दन भी किया। जो लोग कहते हैं कि श्रीकृष्ण दो हुए—एक रास रचाने वाला तथा दूसरा गीतोपदेश करने वाला—वे लोग कान खोल कर सुन लें—कृष्ण एक ही हुए थे। राजसूय यज्ञ में जव यह प्रश्न उठा कि अग्रपूजा किसकी हो तो भीष्मिपतामह ने श्रीकृष्ण का नाम सुझाया। शिशुपाल से यह बात सह्य नहीं हुई। उसने कृष्ण की एक एक लीला को लेकर आलोचना करनी प्रारम्भ की। "वह छकड़ा क्या था? पूतना क्या थी? एक चिड़िया थी, गोवर्धन-पर्वत क्या था? बाँबी थी"। इस प्रकार शिशुपाल ने यह सिद्ध कर दिया कि अग्रपूजाभाक् श्रीकृष्ण गोपियों के साथ लीला करने वाले श्रीकृष्ण से भिन्न नहीं थे।

रावा का नाम वस्तुतः प्राकृत भाषा की 'गाथासप्तश्वतो' में मिलता है। उसके पश्चात् यह भास के नाटक में और तदनन्तर पद्मपुराण, ब्रह्मवंचर्त पुराण, गीतगीविन्द और रावा सम्प्रदाय-प्रवर्तक के ग्रन्थ में मिलता है। श्रीमद्भागवत में रावा नाम का सुस्पष्ट उल्लेख नहीं है पर ''एक सखी रह गई, पदचिह्न कृष्ण के साथ देखे गये'' लिखा है।

भिवत का तात्पर्यं वस्तुतः 'समर्पण' है। जिसमें स्वार्थ रहित दान हो, वह भिवत और जिसमें स्वार्थ हो वह काम। दसवीं शताब्दी में राधा को बंगाल में तान्त्रिकों ने अपनाया परकीया के रूप में।

श्री उपाध्याय जी ने कथावाचकों की शैली में मंगलाचरण श्लोक पाठ से प्रारम्भ कर "रट ले हिर नाम अरी रसने, फिर अन्त समय में हिली न हिली" से समाप्त किया। उन्होंने बताया कि राघा साहित्य गुजरात से आया था। श्री रामकुमार चौबे बोल पड़े—इसीलिये तो गोपियों को गूजरी कहा जाता है।

पीठस्थविर श्री राजाराम शास्त्री ने परकीया को लेकर एक मजाक सा वनाया 'किसी दूसरे की स्त्री हुए विना वह परकीया हो नहीं सकती, तव राघा दूसरे किसकी स्त्री थी'?

#### जिज्ञासा

दिनांक ३१-५-६८। मैं उनके संचालकीय कक्ष में बैठा था कि डॉ॰ रामशंकर जी मट्टाचार्य था गये। उपाध्याय जी ने उनसे पूछा—"यथोत्तरं घुनीनां प्रामाण्यम्" का उदाहरण दीजिये। मट्टाचार्यं ने—"स्वकित्पतृकः, मकित्पतृकः तथा स्वस्किपतृकः, मकित्पतृकः तथा स्वस्किपतृकः, मकित्पतृकः प्रकारिपतृकः मकित्पतृकः "अव्ययसर्वनाम्नामकच् प्राक देः" और सूत्रकार के अनुसार 'नत्किपतृकः स्वार्थे कः'। उपाध्याय जी वोले—युधिष्ठिर मीमांसक "यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्" को सिद्धान्त-कौमुदी की उपज बताते हैं। मैं योला—"कैयट ने लिखा है सर्वप्रथम उसे।

दिनांक ३-६-६ । श्री उपाध्याय जी ने बुलवाया मुझे डॉ॰ रामशंकर भट्टाचायं से। उपाध्याय जी ने मुझसे पूछा—गृहाः याराः वालुकाः और वर्षा ये शब्द बहुवचन के रूप में ही क्यों प्रयुक्त होते हैं, इसका कारण वताइये। मैंने कहा—गृहिणी गहमुख्यते। गृह शब्द बहुवचनान्त तथा पुलिंग है। कुल्लूकी और स्त्री पुरुषयत् होती है। इसलिये दाराः शब्द पुलिंग और बहुवचन है। पुरुष को ससुराल में रहना पड़ता है। कुछ स्त्रियाँ परिवारों का विदारण करने में चतुर होती हैं। बुन्देलखण्ड में तो दारी शब्द गाली के रूप में प्रचलित है। वर्षा में अनेक बूंदे तथा बालू में अनेक कण होते है। अतः उनका भी बहुवचन होना जँचता है। बोले—यार आपने बात तो खूब सुझायी।

उन्होंने मुझे एक प्स्तक दिखाई "Enquiry of relation in Sanskrit and Tamil"। वे शिव को द्राविड शब्द न बताकर संस्कृत ही दिखाने के लिए उस पुस्तक से सहायता ले रहे थे। उपाध्याय जी बोले—आर्य अग्निपूजक थे, यह भस्म-लेपन आदि कहाँ से आ गया? बात यों है—अग्नि-ज्वाला का प्रतीक शिव-प्रतिमा है। गँड़ारी अग्निकुण्ड का द्योतक है और अग्नि से निकलने वाली भस्म त्रिपुण्ड है।

दिनांक १३-६-६ । श्री उपाघ्याय जी ने मुझे अपने संचालकीय कक्ष में बुल-वाया । वहाँ पण्डित बदरीनाथ शुक्ल के अतिरिक्त एक और सज्जन बैठे थे—श्वेत केश और दाढ़ी, कुर्ता कुछ भगवा वर्ण का था । श्री उपाघ्याय जी व्याकरण के सम्बन्ध में अपनी नवीन उपलब्धियाँ बता रहे थे । वे "अपिमत्यं याचते" आदि कह रहे थे । मैंने कहा—"आपिमत्यकम्" भी होता है । बोले—कहाँ होता है ? क्या अर्थ है ?" मुझे अर्थ घ्यान में नहीं आया उस समय कि याञ्चयाप्तं याजितकं निमयादापित्य-कम् (२।९।४) अमरकोश में है। वे श्वेतकेश बोले—''यह ति द्वतान्त प्रयोग है''। उन्होंने उपाध्याय जी से मेरा परिचय पूछा। वे बोले—''ये हमारे सहायक हैं। व्याकरण के अच्छे विद्वान् हैं। यह देखिए इनके द्वारा लिखा गया ग्रन्थ।'' यह कह कर उन्होंने पाणिनीयधातुपाठसमीक्षा दिखा दी।

### निरन्तर अन्वेषण की ललक

दिनांक ११-९-६ । श्री उपाध्यायजी ने बताया—रायमुकुटमणि की 'पदचित्रका' नामक व्याख्या अमरकोश पर प्रकाशित हुई है संस्कृत कालेज कलकत्ता से । अद्भुत व्याख्या है। मैं कल कुलपित डॉ॰ गौरीनाथ शास्त्री जी की टेबुल से यह पुस्तक ले गया और रात के ११ बजे तक पढ़ता रहा। प्रतिदिन ९ बजे ही सो जाता हूँ। उसमें चन्द्रमा: शब्द पर व्याधि की उत्पिलिनी का उदाहरण है, जिसमें मास् शब्द का ही अर्थ चन्त्रमा बताया है। चन्द्र शब्द मास् का विशेषण है। जब मैं पढ़ता था तब मैक्समूलर के Lectures on Science of the Language नामक पुस्तक में इस शब्द के सम्बन्ध में पढ़ा था। उसमें शाल का अर्थ चन्द्रमा और चन्द्र को उसका विशेषण बताया था। पिस्यन में महताब—चन्द्रमा और आफ़्ताब्—सूर्य। इसी मास (चन्द्र) से मासों का निर्माण, गणना-कार्य आदि होते हैं।

इसके आगे उपाध्याय जी बोले—'पदचित्रका' में माठर शब्द के विवरण में सूर्य के ११ गण बताये गये हैं। 'अलगर्त' शब्द का पाठान्तर ''अलगर्ध'' है। इसका अर्थ पदचित्रका में बताया गया है—''वह सपें जिसका अर्घ भाग अलग पृथ्वी पर न लगता हो—अ + लग् + अर्घ'।

# प्रतिक्षण स्वाच्याय

दिनांक १९-१२-६८ । श्री उपाध्याय ने मुझे नारायण बहादुर (अर्दली) द्वारा बुलवाया । बोले—सुना है आज के डायरेक्टर आप हैं । 'आज' के इसलिए कहा, क्योंकि प्रायः प्रतिदिन डायरेक्टर बदला करते हैं । कृपया आप अपने अधिकार से मुझे "प्रक्रियाकौमुदी" मैंगा दें लाइब्रेरी से । श्रोषकृष्ण की टीका उसपर है । भट्टोजि दीक्षित के दो अन्य शिष्यों का पता लगा है—(१) वनमाली मिश्र (कुरुक्षेत्र) तथा (२) श्री नीलकण्ठ शुक्ल (शब्बशोभा ग्रन्थ के लेखक) ।"

योगशास्त्र में ''स्वाघ्याय'' को कियायोग कहा है। ''तप:स्वाध्यायेश्वर-प्रणिषानानि कियायोगः'' (२,१)। इसका आश्रय लेने वाले व्यक्ति को इष्टदेवता का साक्षात्कार होता है। ''स्वाघ्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः'' (२,४४)। श्रीमद् मगवव्गीता में स्वाध्याय को यज्ञ कहा गया है—स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च । उपाध्याय जी एक तपस्वी और समाधिस्थित उस मुनि की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, जो स्वयं के लिये तप करता है, समाधि लगाता है, वह पुण्य उसे स्वयं मिलता है। उपाध्याय जी तो ज्ञान-धारा में पहले स्वयं अवगाहन करते हैं, तव उसे प्रकाशित कर समष्टि को अवगाहन के लिए अवसर देते हैं। ऐसे कर्मयोगी मनीषी के शतायुष्ट्व के लिए जगदीश्वर से प्रार्थना है।

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । एवं त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।। (ईशावास्य० २)

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

# पण्डित श्री बलादेव उपाध्याय: एक अलंघनीय व्यक्तित्व

डा० जगन्माथ पाठक

इलाहाबाद

तुङ्गस्विष्मितरा नाह्रो नेदं सिन्धावगाधता । अलङ्घनीयताहेतुरुमयं तन्मनस्विनि ।।

माघ, शिशुपालवध २।४८

on the far person

THE RIGHT OF STREET OF STREET

भगवान् विश्वनाथ की परम पावन नगरी काशी तपःस्वाघ्यायनिरत विद्वानों की ''खिन'' रही है। प्रवर्तमान में उसके अलंकरणस्वरूप जिन अंगुलिपरिगणनीय विद्वानों का नामोल्लेख किया जा सकता है उनमें पूज्य पण्डित बलदेव उपाघ्यायजी अन्यतम हैं। जहाँ पण्डितजी का व्यक्तित्व हिमालय की सी ऊँचाई को अपने आप में समेटे हुए प्रतीत होता है वहीं वह समुद्र की सी गहराई से भी व्याप्त है।

स्मृतियों के पलटते हुए पन्ने "काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का शान्त-स्निग्ध परिसर" एक घोतीधारी लंबी कायावाला व्यक्ति, जिसकी लम्बाई सिर की गोल टोपी के कारण कुछ और बढ़ गयी है, माथे पर तिलक "सहज प्रसन्न आकृति। फिर भी चिन्तन में डूबा-डूबा "गम्भीर गित से अकेला शनैः शनैः बढ़ता जा रहा है, अपने पीछे दूर तक अनुभूतिगम्य सी आभा-राशि बिखेरता हुआ "हम जैसे अज्ञात-अपरिचित शिष्यों की "मनिहं मन" प्रणतियों को स्वीकार करता हुआ वह फिर कुछ ही क्षणों में ओझल हो जाता है, वृक्षों के झुण्ड में। क्या यही तो पूज्य पं० बलदेव उपाच्यायजी नहीं हैं ?

मैंने १९५० ई० में का० हि० वि० वि० में संस्कृत की शास्त्री कक्षा में प्रवेश लिया। संस्कृत साहित्य के इतिहास के अध्ययन के क्रम में पण्डितजी की रचना अंशतः पढ़ी और पुनः कुछ समय बाद "मागवतसम्प्रदाय" पढ़ने का अवसर मिला। पण्डितजी के अनेक शिष्यों के मुख से उनके बारे में सुनकर उनका अन्तेवासित्व प्राप्त करने की उत्कण्ठा हुई। अध्ययन के क्रम में उनकी बौद्धदर्शन मीमांसा भी पढ़ने का अवसर मिला। हिन्दी में लिखित अन्य प्रन्थ भी पढ़ने को मिलते, किन्तु जिज्ञासा की

सहजपूर्ति पण्डितजी के ही ग्रन्थों से होती और यह भी होता कि अब कौन सा ग्रन्थ पण्डितजी की लेखनी से निर्मित हो रहा है।

उन्हीं दिनों २५ दिसम्बर की एक संघ्या में स्व० महामना मालवीय जी महाराज की जयन्ती के प्रसंग में सभा का आयोजन रहया छात्रावास के सामने हुआ। पण्डितजी मुख्य वक्ता थे। तब प्रथम बार उनके श्री मुख से महामना के विषय में सुनने का सौभाग्य मिला। उसी कम में उन्होंने वताया था कि मालवीय महाराज हिन्दी भाषा के प्रबल समर्थंक थे। उसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों की ''छौंक'' के विरोधी थे। पण्डितजी ने महामना के श्रीमुख से सुनकर ही इस शब्द का प्रयोग किया था। स्वयं पण्डितजी की भाषा भी कुछ उसी प्रकार छौंक-निर्मुक्त होती है। जहाँ तक उनके लेखन की विशिष्टता को मैं समझ सका हूँ, पण्डितजी बड़े गम्भीर विषय को बड़ी सरलता से थोड़े में कह जाते हैं। तब नैषध की वह बात सही लगती है—''मितञ्च सारञ्च बचो हि वाग्मिता''।

यथासम्भव १९५९ की बात है। पण्डितजी विश्वविद्यालय में अध्यापन से अव-काश ग्रहण करने वाले थे। में संस्कृत एम० ए० (प्रथम वर्ष) का छात्र था। भारती संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ॰ राजवली पाण्डेय, जो पंडितजी के शिष्य थे, की प्रेरणा से सबने मिलकर पंडितजी का सौप्रस्थानिक अभिनन्दन का आयोजन किया था। सभा हुई तो पंडितजी के ही प्रिय शिष्य, हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष आचार्य पं० हजारी प्रसाद द्विवेदीजी ने सभापतित्व किया। मुख्य वक्ताओं में डॉ॰ सूर्यकान्त, डॉ॰ वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉ॰ टी॰ आर॰ वी॰ मूर्ति थे। डॉ॰ मूर्ति ने, जो बौद्ध दर्शन के विश्वविद्यात विद्वान् माने जाते हैं, यह कहा कि पण्डितजी की "बौद्ध दर्शन भीमांसा" से उन्हें बौद्धदर्शन के विषय में सही जानकारी हुई है।

सभापित के पद से पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदीजी ने अपनी सहज वैनोदिक शैली में "आलोचकजी" और "लक्ष्मीजी" वाली कहानी सुनाई थी। और निष्कर्ष रूप में कहा था, "वास्तव में पिष्डतजी इतने अच्छे हैं कि इन्हें इतना अच्छा नहीं होना वाहिए। कुछ कम अच्छे होते तो अच्छा होता।"

मुझे जब से पंडितजी की निकटता प्राप्त हुई तब से मैंने अनुभव किया है कि "गीता" में जो "विद्याविनय सम्पन्न ब्राह्मण" का उल्लेख हुआ है वह यदि पंडितजी के समग्र व्यक्तित्व का आकलन किया जाय (जो सम्भव नहीं) तो अक्षरशः सत्य सिद्ध होगा। एक दिन वात-चीत के प्रसंग में मैंने देखा कि पंडितजी के शिष्य श्रदेय डॉ॰ वासुदेव शर्ण अग्रवाल का गला भर आया और पंडितजी की विद्योपासना की प्रशंसा वे नहीं कर पाये।

उस वर्ष पंडितजी हम शिष्यों को मेघदूत पढ़ा रहे थे। तब पंडितजी का कक्षा में पहुँचना, श्लोक पढ़ना और कुछ विशेष स्थलों पर श्ककर रहस्य खोलना मुझे सर्वाधिक प्रभावोत्पादक लगा था।

स्व॰ पंडित हजारी प्रसादजी द्विवेदी ने आचार्य रामानन्दजी के विषय में लिखते हुए "महागुरु" शब्द की व्याख्या की है और कहा है कि महागुरु का व्यक्तित्व "आकाशधर्मा" होता है, उसमें नाना परस्परिवरोधी जीव अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ते रहते हैं, किन्तु वह निर्लिप्त बना रहता है। एक प्रसंग में उन्होंने यह भी सम्भवतः लिखा है कि वह (गुरु) अपना सब कुछ उलीच कर शिष्यों को अपित कर देने वाला होता है। वास्तव में पूज्य पंडितजी कुछ इसी प्रकार के "महागुरु" हैं। उन्हें मेरा शतशत प्रणाम! इस प्रसंग में "पंडितराज" का यह पद्य पंडितजी के विषय में उद्धत करने की इच्छा का संवरण नहीं कर पारहा हूँ—

"अन्या जगिद्धतमयी मनसः प्रवृत्ति-रत्यैव कापि रचना वचनावलीनाम्। लोकोत्तरा च कृतिराकृतिरातंहृद्या विद्यावतां सकलमेव गिरां दवीयः॥" THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY.

I WINDSHIP THEY PERF

क्षेत्र विकास व

# त्राचार्य बलदेव उपाध्याय: ऋध्यापक के रूप में

### हॉं ब्रजमोहन चतुर्वेदी

#### विल्ली

आचार्य बलदेव उपाध्याय मेरे पूज्य गुरू हैं। उन्होंने मुझे न केवल एम० ए० के दोनों वर्षों में विधिवत् पढ़ाया है अपितु महिमभट्ट की महनीय कृति "ट्यिक्त-विवेक" को लेकर शोध करने की प्रेरणा के स्रोत भी वही रहे। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जो सफल लेखक है वह उत्तम कोटि का अध्यापक नहीं होता तथा उत्तम अध्यापक की प्रवृत्ति लेखन में अधिक नहीं होती, पर पण्डितजी इसके अपवाद हैं। उनका लेखन जितना पुष्कल एवं सप्राण है, अध्यापक के रूप में उतने ही वे छात्रों की अनन्य श्रद्धा के भाजन भी हैं। कक्षा में उनसे पढ़ने का एक विशेष ही सुख था। पढ़ाते-पढ़ाते विषय के साथ वे इतने विभोर हो जाते थे कि उनका चेहरा तमतमा जाता था।

कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए वे सदा प्रोत्साहित करते थे। उनका कहना था कि अध्यापक तो मधु की मिल्खयों की तरह ही होता है जिनका यदि लिहाज ही किया जाये तो वे अपना मधु स्वयं ही चाट जाती है। अतः निर्मोह होकर उनको खोदा जाता है तभी शहद प्राप्त होता है। पर ऊटपटांग प्रश्न पूछने पर वे विगड़ते भी कम नहीं थे। उन्होंने छात्रों के शान एवं श्रम का कभी शोषण नहीं किया प्रत्युत शायद ही कोई छात्र ऐसा हो जिसे किसी न किसी रूप में उपकृत न किया हो। अतएव आज भी उनसे पढ़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो गया हो, उनके प्रति कृतज्ञता से अवनत है।

जब मैं आगरा कालेज में नियुक्त हुआ तो एक पत्र लिख कर मैंने उन्हें इस बात की सूचना दी। उत्तर में उन्होंने जो लिखा था वह मुझे अब भी याद है— "अध्यापक का सर्वस्व छात्र ही होता है, उसकी पूर्ण तुष्टि ही अध्यापक-जीवन की सफलता है।"

मेरी पुस्तक महिमभट्ट की भूमिका लिखकर उन्होंने मुझे बहुत ही अनुगृहीत किया। इघर जब बहुत दिनों तक मैं उनसे मिल नहीं पाया, न ही मेरी कोई कृति

उन्हें दृष्टिगोचर हुई तो उन्हें लगा कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। उनका पत्र मुझे मिला—"सरस्वती की आराधना में शिथिलता नहीं आनी चाहिये।" मेरी बुद्धितन्त्री झंकृत हो उठी जिसका परिणाम मेरी नयी कृति 'रसिद्धान्त के अनालोचित पक्ष" है। उसे देख कर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतकृत्य कर दिया।

छात्र-जीवन का एक संस्मरण सुनाये विना नहीं रहूँगा । हम लोग एम॰ ए० फाइनल में थे। सत्र का अवसान हो रहा था। हम फाइनल के छात्रों की बिदाई का आयोजन पूर्ववर्षीय छात्रों ने बड़ी घूमधाम से किया। संयोग की ही वात थी, उन दिनों भारत के प्रायः सभी राज्यों के छात्र हमारी कक्षा में पढ़ते थे। सबसे आग्रह किया गया कि वे अपने अपने यहाँ के लोकगीत गायें। मैसूर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के वर्तमान अध्यक्ष डॉ॰ मल्लदेवरु उसी वैच में थे। उन्होंने कन्नड़ का गीत गाया। सिंहल के छात्र वीर सिंह ने सिंहली गीत सुनाया, आन्ध्र की पी० सीता ने तेलुगु का गीत सुनाया। केन्द्रीय विद्यापीठ, पुरी के वर्तमान प्राचार्य डॉ॰ हरिहर झा ने भी मैथिली में रचित विद्यापित का गीत सुनाया। इसी प्रकार गुजराती, बंगला एवं भोजपुरी के गीत भी सुनाये गये। जब सभी गीत सुनाये जा चुके और पि॰ड तजी से कुछ बोलने का आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा कि मैथिली और बंगला के गीत ठीक से सुनाये नहीं गये अतः वे स्वयं उनके गीत सुनायेंग। लोगों के आश्चर्य एवं प्रसन्नता का ठिकाना न रहा जब पिण्डतजी ने बड़े ही मधुर स्वरों में दोनों के गीत गाकर सुनाये। इस पर हम सभी अभिभूत थे।

पू॰ गुरुदेव का स्वभाव गंगा की तरह निर्मेल तथा वैदुष्य चिन्द्रका की तरह

A RESERVED TO THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF

रहस्यं साधूनामनुपिष विशुद्धं विजयते ।

क्ष कामो-सामाध्य ही होता के प्रोक्षण है पर्वा के प्राप्त करिए ही प्राप्त करिए हैं

# संस्कृत साहित्य के मन्दराचल

### डॉ0 गंगासागर राय वाराणसी

### आदर्श व्याख्याता

उपाध्याय जी की विषय-प्रतिपादन-शैंली अपूर्व है, चाहे कक्षा हो या सभामंच। उनकी "अन्तर्ह् दा" मनसा "पूयमाना" सरस्वती जव मुखरित होती है तो
चाहे कक्षा के विद्यार्थी हों या सभा के विचारक श्रोता या भागवत् प्रेमी सामान्य जन,
सभी समभावेन, आप्यान्वित होते हैं। वस्तुतः यथार्थ में उपाध्यायजी का ज्ञान उनके
जीवन में ओत-प्रोत हो गया है। वे जो कहते हैं वह उनके अन्तर्ह् त् से निकल कर
वाणी के माध्यम से मुखरित होता है। शुष्क मानसिक व्यायाम नहीं होता—ज्ञान का
नाटकीय मन्थन नहीं होता। इस लेखक को उपाध्याय जी का विद्यार्थी होने का
सौभाग्य प्राप्त था। जो बात दूसरे अध्यापक एक घण्टे के कठिन परिश्रम के बाद
समझाने में समर्थ होते थे, उपाध्याय जी उसी बात को पाँच मिनट में छात्रों में
संक्रमित कर देते थे। कालिदास का वह पद्य, जिसमें अवबोध और संक्रमित करना ये
दो गुण अध्यापकों में गिनाये गये थे और जिसमें वे दोनों गुण एकत्र हों वह अध्यापकों
का मूर्धन्य बताया गया है, उपाध्याय जी में पूर्णतः चरितार्थ होता है। शिक्षकों में
मूर्धन्य स्थान के अधिकारी आदर्श शिक्षक की इस कमनीय पद्य में प्रशस्त प्रशंसा
की गई है—

हिलब्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था
संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता ।
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां
धुरिप्रतिष्ठापयितन्य एव ॥
(मालविकाग्निमत्रम् १।१६)

जब ज्ञान जीवन रस से सिक्त होता है, तब यह चरम स्थिति प्राप्त होती है।
—९—

उपाध्यायजी के व्याख्याता रूप का भव्य दर्शन लेखक को १९६२-६३ के वर्षों में मिला था। थियोसोफिकल सोसाइटी कमच्छा के सभागृह में उपाध्याय जी के व्याख्यान की घोषणा थी। सभागृह प्रबुद्ध श्रोताओं से खचाखच भरा था। उपाध्याय जी का व्याख्यान प्रारम्भ हुआ। विषय था "दक्षयज्ञ" और "प्रह्लाद चरित" का प्रतिपादन—उनकी प्रतीकात्मकता। उपाध्याय जी के व्याख्यान का सारांश यह था कि दक्ष "कलाकार" का प्रतीक है। दक्ष का शब्दार्थ है 'चतुर', 'कुशल' या 'कलाकार'। शिव लोकमंगल के प्रतीक हैं। सती—दक्ष की कृति, शिव—लोकमंगल से संगत होती है जिसका फल सर्वथा भव्य और कल्याणमय होता है। पर जब दक्ष शिव के विख्द होता है, तो दक्ष भी नष्ट, कृति भी नष्ट और दक्ष के सहकर्मी भी ध्वस्त। कलाकार की कला का समन्वय लोकमंगल से होंना आवश्यक है। जब वह लोकमंगल के विरोध से खड़ा होता है, कला-कला के लिये घोषित करता है तो कला और कलाकार दोनों नष्ट होते ही हैं, महाविनाश भी होता है।

''प्रह्लाद चिरत'' की ज्याख्या में इन्होंने कहा कि ''प्रह्लाद'' का अर्थ है ''आनन्द''। हिरण्यकिशपुं का अर्थ है स्वर्ण की शय्या वाला— महासमृद्ध। ''किशपु'' का अर्थ है 'शय्या'। जब समृद्धि का उपयोग ''ईशावास्यिमदं सर्वम्'' की भावना से होतः है तो वह आनन्दोत्पादक होती है, जब वह भोग-विलास की वस्तु होती है तो आनन्द तो दूर, वहाँ भी सर्वनाश ही होता है। प्रह्लाद उससे दूर भाग जाता है। उपाध्यायजी ने जिस स्वाभाविक मुद्रा में सरलता के साथ आवर्जक रूप में इसका प्रतिपादन किया उससे सभी श्रोता मंत्रमुग्य की भाँति सुनते रहे। ज्याख्यान के बाद वधाई देने वालों का तांता लग गया।

#### प्रकृष्य रचनाकार

उपाध्याय जी ने अपने सम्पूर्ण ज्ञान को, शिष्यों को प्रत्यक्ष दान के अतिरिक्त, अपने साहित्य के माध्यम से लोकहिताय लिपिबद्ध किया। वस्तुतः सम्पूर्ण हिन्दी क्षेत्र में उपाध्याय जी ही ऐसे प्रकृष्ट लेखक हैं जिनके साहित्य के माध्यम से सम्पूर्ण भारतीय साहित्य, धर्म और शास्त्र का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस दृष्टि से कालिदास की माँति वे "किनिष्ठिकाधिष्ठित" हो गये हैं और "अनामिका" सार्थवती हो गयी है। १९२० से ५० के बीच जब पठन-पाठन-लेखन का माध्यम एकमात्र अँग्रेजी थी उपाध्याय जी ने राष्ट्र भाषा की सेवा का वृत लिया और हिन्दी के माध्यम से ग्रन्थों का निर्माण प्रारम्भ किया। इसमें तत्कालीन विद्वत् समाज में उनको त्याग करना पड़ा और देश तथा राष्ट्रभाषा की सेवा के निमित्त आंग्लभाषा-भाषी विद्वानों का तिरस्कार भी सहना पड़ा, परन्तु "प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति" को लक्ष्य रख

करं उन्होंने हिन्दी-सेवा की । नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्र-भाषा परिषद्, हिन्दी समिति और हिन्दुतानी एकेडमी के वे सदा सहयोगी रहे । उनकी कृतियाँ इन संस्थाओं के माध्यम से प्रचारित हुईं। तत्कालीन हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान्—आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि—किसी शास्त्रीय समस्या के आने पर उपाध्याय जी का ही एक मात्र स्मरण करते थे। उपाध्याय जी में प्रामाणिकता के साथ ही साथ प्रतिपादन कौशल था जिसकी वे भूरिशः प्रशंसा करते थे।

# शिष्यों की सुदीर्घ परम्परा

उपाध्याय जी ने अपने अध्यापन के ४५ वर्षों में व्युत्पन्न शिष्यों की सुदीर्ष परम्परा खड़ी कर दी है। इन शिष्यों में अनेकों ने विद्या के क्षेत्र में चरम प्रतिष्ठा प्राप्त की और अनेकों ने प्रशासन में सफलता प्राप्त की। उपाध्याय जी ने कभी वैदिक ऋषियों के तुल्य वेद का प्रवचन किया तो कभी नैमिषीय ऋषियों की भांति इतिहास-पुराण का उपदेश किया। कभी साहित्य के मूर्धन्य ग्रन्थों का पाठन किया तो कभी दर्शन में जीव-जगत् का यथार्थ विवेचन किया। ज्ञान की जिज्ञासा और यथार्थ प्रतिपादन उनका लक्ष्य रहा है। आजकल के लेखकों की भांति बिना पढ़े ही पढ़ाने या लिखने बैठ जाना उपाध्याय जी ने कभी नहीं किया। १९८० ई० में जब वे भारतीय दर्शन लिख रहे थे तो शास्त्र पढ़ने के साथ ही एक विशुद्ध आस्तिक की भांति माघ मास में वेदव्यास का दर्शन किया जिससे वे ब्रह्मसूत्र का यथावत् प्रतिपादन कर सकें। कीन आज यह करने जाता है? इसी निष्ठा और पाण्डित्य के कारण उनके विद्यार्थी आज भी उनमें वही अनुराग, भित्त और श्रद्धा रखते हैं। अब तो उनके प्रशिष्यों की भी सुदीर्घ परम्परा खड़ी हो गयी है।

### ''शिष्योपशिष्येरुपगीयमानाः''।

#### सर्वत्र समादत

उपाघ्याय जी अपने पाण्डित्य, विद्या-सेवा एवं दान तथा उत्तम मानवीय गुणों के कारण सर्वत्र समभावेन समादृत हुए हैं। इनके ग्रन्थों पर मंगलाप्रसाद पुरस्कार, डालिमया पुरस्कार और प्रान्तीय सरकारों के पुरस्कार बहुशः दिये गये। उत्तर प्रदेश ने शास्त्र-सेवा के लिये विशिष्ट पुरस्कार भी प्रदान किया। भारत के राष्ट्रपति ने संस्कृत के विशिष्ट विद्वान् के रूप में उन्हें सम्मानित किया। संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने उन्हें अपनी सर्वोच्च वाचस्पति उपाधि देकर अपने को गौरवान्वित किया। किन्तु उपाध्याय जी इन सम्मानों से निर्लिप्त रहकर एकाग्र भाव से सरस्वती की सेवा कर रहे हैं।

AND THE STREET STREET

The second of the front of the first of the

# श्राचार्य बलदेव प्रसाद उपाध्याय-एक संस्मरण

# डाँ० देवव्रत सेन शर्मा

### कुरुक्षेत्र

सन् १९४७ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में बी० ए० कक्षा में छात्र के रूप में प्रविष्ट होने के बाद मैंने श्रद्धेय आचार्य पण्डित बलदेव उपाध्याय जी के प्रथम दर्शन किये। प्रथम दर्शन से ही उनके असामान्य व्यक्तित्व, सौम्य मूर्ति, मुस्कराता चेहरा, प्रशस्त ललाट पर कुङ्कुम का टीका आदि की एक छवि मानस पटल पर अंकित हो गयी जिसे आज ३५ वर्षों के बाद भी मैं भुला नहीं सका। उपाध्याय जी अध्ययन के कार्य को सुचारु तथा नियमित रूप से करते थे। वे प्रतिदिन ठीक समय पर कक्षा में आते तथा पाठ्यपुस्तक को इस प्रकार पढ़ाते थे जिसका हृदय पर सीधा प्रभाव पड़ता था। उन दिनों पठन-पाठन का माध्यम अँग्रेजी था, और अँग्रेजी में ही अपने अध्यापन विषय को बड़ी सुन्दर नपी तुली भाषा में प्रस्तुत करते, जिसे सभी विद्यार्थी वड़े ध्यान से मुग्य होकर सुनते थे।

उनके अध्यापन की दो विशेषतायें मुझे सदा स्मरण रहेंगी, एक—शब्दों का सुन्दर चयन; दूसरे—कम शब्दों में गम्भीर भाव को स्पष्ट रूप में प्रकट करने का सामर्थ्य । उनका संस्कृत उच्चारण बहुत स्पष्ट था और छन्दोबद्ध प्रकरणों को छन्द तथा यित का ध्यान रखते हुए मधुर स्वर में प्रस्तुत करते थे । भवभूति के उत्तररामचिरत को पढ़ते समय ऐसा लगता था कि मानों हम आंखों से उत्तररामचिरत को देख रहे हों । वाचन कला से ही विषय को सजीव बना देना उनके अध्यापन की विशेषता रही है जो सहृदय श्रोता में साहित्य के प्रति रुचि को उत्पन्न कर देती है । एम० ए० कक्षा में जब उन्होंने भारतीय दर्शन के कितपय ग्रन्थों को पढ़ाया तब ऐसा प्रतीत हुआ कि आचार्य प्रवर का विशेष क्षेत्र साहित्य नहीं अपितु दर्शन ही है । वास्तव में वे जिस विषय को पढ़ाते उसे इतनी तन्मयता और योग्यता से प्रस्तुत करते थे कि विद्यार्थियों को यह पता नहीं चल पाता था कि उनकी विशेष योग्यता का क्षेत्र कौन सा है । संस्कृत वाङ्मय में सभी विधाओं के साधिकार अध्यापन की विलक्षण क्षमता उनमें पायी जाती है ।

स्व० डॉ॰ पी॰ एल॰ वैद्य के प्रेरणा, सत्परामर्श और आशीर्वाद से जब मैं अनुसन्धान के कार्य में प्रवृत्त हुआ तब आचार्य जी के अधिक निकट जाने का सीभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैंने शोध-विषय के रूप में काश्मीर के अद्वैत शैव दर्शन को चुना था जिसके आघारभूत ग्रन्थों को पारिभाषिक शब्द-बहुलता के कारण पढ़ना और उनके अर्थ को समझना बड़ा ही दुरूह न्यापार था। उपाध्याय जी ने बड़े परिश्रम के साथ शिवसूत्र विमिश्तिनी नामक ग्रन्थ को आद्योपान्त पढ़ाया और दर्शन की जटिलताओं तथा रहस्यमय आध्यात्मिक विचारों से अवगत कराया। वाद में जब काशी के विख्यात महामनीषी महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज जी से इस विचारघारा के अन्य प्रन्य जैसे ईश्वरप्रत्यिमज्ञा विमर्शिनी, परमार्थसार, तन्त्रसार, तन्त्रालोकादि को वर्षों तक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तब आचार्य प्रवर के चरणों में बैठ कर प्राप्त विद्या बहुत काम आई। त्रिक दर्शन की दृष्टि में साधना पर जब मैंने पी॰ एच॰ डी॰ स्तर का शोधनिवन्ध लिख लिया तब आपने इसका आद्योपान्त निरीक्षण कर उसका संशोधन कराया। इस अवसर पर अनेक वार समय असमय उन्हें कष्ट दिया लेकिन आचार्य प्रवर ने सर्वदा प्रसन्न मुख से मेरी समस्त शंकाओं तथा समस्याओं का समावान कर उत्साह बढ़ाया, कभी मुझे हताश या निरुत्साहित होने नहीं दिया। सर्वदा विद्यार्थियों की सब प्रकार से सहायता करना, उनके समय असमय में मार्गदर्शन करते रहना---उनकी महनीय विशेषता है।

वास्तव में उन जैसे पूज्य गुरुचरणों के आशीर्वाद का ही यह फल है कि मेरे जैसे नगण्य मन्दबुद्धि विद्यार्थी भी वाग्देवी सरस्वती की सेवा में यत्किञ्चित् योगदान दे सके हैं।

AN OF THE RESERVE THE PARTY OF THE PARTY OF

# सात्विक ऋध्यवसाय की प्रतिमूर्ति

### श्री शिवदत्त जिवेदी

#### इलाहाबाब

आचार्य बलदेव प्रसाद उपाध्याय भारतवर्ष के उन समादृत विद्वानों में हैं जिन पर राष्ट्र को गर्व है। संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने के लिये उन्होंने जो कृतियाँ प्रस्तुत की हैं, वे उज्ज्वल रतन के सदृश स्वतः प्रकाशित हैं।

आचार्य जी से परिचय का सौभाग्य मुझे उनके सुयोग्य पुत्र श्री गौरी शंकर उपाघ्याय के माघ्यम से प्राप्त हुआ । वे अनेक स्थानों पर मेरे सहकर्मी रहे हैं और सम्प्रति अवकाश प्राप्त करके काशी में ही निवास कर रहे हैं ।

आचार्यं जी से मैंने प्रथम दर्शन के अवसर पर ही जिज्ञासा की थी कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक चेतना का क्या रहस्य है। उन्होंने संक्षिप्त उत्तर दिया था 'सात्विक अध्यवसाय'। ये दो शब्द मेरी स्मृति-पटल पर अमिट छाप छोड़ गये हैं। यदि हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में सात्विक अध्वसाय की उज्ज्वल परम्परा दीप्तिमय हो उठे तो भारत एक बार फिर गौरव के शिखर पर पहुँच जाय।

आचार्य जी के सम्बन्ध में एक और संस्मरण स्मृति को दीप्त कर रहा है। उनके एक परम प्रिय शिष्य उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की प्रशंसा कर रहे थे। आचार्य जी को अपनी प्रशंसा सुनकर बड़ा संकीच हों रहा था। जब बात और आगे बढ़ी तब संकोचपूर्वक उन्होंने कहा कि मैं साहित्य रचना क्या करता हूँ केवल एक कोठरी के धान दूसरी कोठरी में रखता हूँ। शिष्य भी कुछ कम न थे उन्होंने कोठरी के धान दूसरी कोठी में यदि न रखें जायें विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि एक कोठी के धान दूसरी कोठी में यदि न रखें जायें तो वे सड़ जाएंगे। इस पर वातावरण हँसी और ठहाकों से गूँज उठा।

आचार जी केवल संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् ही नहीं वरन् भारतीय संस्कृति के जीते जागते स्वरूप हैं। उन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति को आत्मसात् किया है वरन् युगानुरूप उसकी नवीन व्याख्या भी की है जिससे उसकी श्री में वृद्धि हुई है।

वे सच्चे अर्थों में एक सद्गृहस्य हैं जो साधना का प्रत्यक्ष सुफल है।

परम प्रभु परमात्मा उन्हें शतायु वनावें जिससे वे संस्कृत वाङ्मय की सेवा अबाव रूप से करते रहें।

Think Busy

the state of the s

the potential of print the residence of the state of the

# ज्याचार्य बलदेव प्रसाद उपाध्याय दिव्य मनीवा की एक अलक

किंवनी क्रान्यांकि से सारा बिस्त आदीरिक होतारे उस उन्तर में प्रायस्क मानी के

and marrie and ob

में क्षाप्रवाध के प्रवास कर है। आपने विस्त स्टाइ हो हो है कि वास पूर्व के लिए हैं

### पं0 सत्य नारायण क्षिश्र

#### वाराणसी

पारभीकि राभायण में अंगद के भाषण पर हनुमान ने यह अनुमान लगाया कि इनमें बुद्धि के जो आठ गुण हैं, वे निश्चित रूप से वर्तमान हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे चरित नायक में भी बुद्धि के नीचे लिखे हुए आठ गुणों का समावेश पाया जाता है। वे आठ ये हैं—

शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं घारणं तथा । ऋहोऽपोहोऽर्थविज्ञानं, तत्त्वज्ञानं च घोगुणाः ।।

कामन्दकीय नीतिसार ४।२१

तदनुसार छात्रों के अध्यापन काल में बुद्धि के इन आठ गुणों का आपने सर्वथा उपयोग किया है। लेखन कला में भी आपने स्वान्तः सुख और मानव समाज की कल्याणसाधिका श्रुति और स्मृति के अविरुद्ध अष्टाङ्ग बुद्धि का पूर्ण परिचय दिया है। जैसा कि स्कंबपुराण माहेरवरखण्ड कुमारिका खण्ड ४६।२३ में इसकी चर्ची है—

# ''अष्टाङ्गां बुद्धिमाहुर्या, सर्वश्रेयोविषायिनी । श्रुतिस्मृत्यविषद्धाः सा बुद्धिस्त्वय्यस्ति निर्मला ॥

आपने जो अपनी संचित विद्यानिधि ज्ञानराशि का पुस्तक-लेखन अध्यवसाय से भारत तथा विश्व में प्रचार किया है तथा करते जा रहे हैं वह भारतीय संस्कृत-विद्वानों के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय है। बीसवीं शताब्दीं में संस्कृत साहित्य का ऐसा कोई ममंज्ञ पौरस्त्य विद्वान् नहीं दिखलाई पड़ता है, जो हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों, दर्शनों, काव्यों, नाटकों और इतिहास में पड़ी हुई गम्भीर गुत्थियों के सुलझाने का प्रयास करे। आपने जिस अष्टाङ्ग बुद्धि का लेखन एवं स्वाध्याय में परिचय दिया है और जिससे समस्त विश्व का निस्संदेह कल्याण सम्भव है और जिसकी ज्ञानराशि से सारा विश्व आलोकित होता है उस सम्बन्ध में कामन्दक का नीचे लिखा श्लोक विद्वत् समाज के लिए सर्वथा अनुकरणीय और श्लाधनीय है। यथा—

गुरुस्तु विद्याधिगमाय सेव्यते,
श्रुता च विद्या मतये महात्मनाम् ।
श्रुतानुवर्तीनि मतानि वेषसा
ह्यसंशयं साध्र भवन्ति भृतये ॥

THE PERSON PERSON TO WELL

(कामन्दक १।६९)

प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक का आपके चरणों से सम्पर्क सम्वत् १८८४ में हुआ। आपके छोटे भाई डॉ॰ कृष्णदेव उपाध्याय से मेरी मित्रता ने ही आपके श्री चरणों तक मुझे पहुँचाया। वे साहित्य के छात्र थे और मैं साहित्य पढ़ रहा था। साहित्य वर्षण पढ़ने के विचार से मैं आपके यहाँ जाने लगा। उन दिनों 'राजकीय संस्कृत कालेज' की परीक्षा की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उत्तर पुस्तिकाओं पर गुरुओं का नाम लिखना अनिवार्य था। काशी के संस्कृत पंडितों का राग द्वेष चरम सीमा पर था। एक परीक्षक दूसरे परीक्षक के छात्र को अनुत्तीणं कर दिया करते थे। उस समय इस प्रकार के अनेक त्रुटिपूणं दोष परीक्षा प्रणाली में विद्यमान थे। आपके सत् परामर्श्व से मैंने तथा डॉ॰ कृष्णदेव उपाध्याय ने एक ''संस्कृत छात्रसंघ'' की स्थापना की। लेखक को मन्त्री बनाया गया और तत्कालीन भारत प्रसिद्ध वैद्याण किताज स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण शास्त्री उस ''संघ'' के अध्यक्ष नियुक्त हुए। संघ ने अपनी तत्परता एवं कर्मण्यता से अनेक दोषों को तत्कालीन गवर्नर के पास लिखकर और उनसे मिलकर दूर किया, इसका संस्कृत छात्रों पर बड़ा आश्चर्य-जनक प्रभाव पड़ा। इसका समस्त श्रेय आपको ही है।

आप जन-सम्पर्क से प्रायः मुक्त रहते हैं। आप में अहंकार का नाम भी नहीं है। आप किसी कार्य को घैर्य और उत्साह से करते हैं। कार्य में यदि कदाचित् असफलता भी मिली तो उससे आपके मन में विकृति नहीं होती है। आप सात्विक कर्त्तंव्यपरायण व्यक्ति हैं। भगवद्गीता का निम्नांकित श्लोक आपके जीवन में अक्षरशः चित्तार्थं होता है—

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी घृत्युत्साहसमिवतः । तिद्यसिद्योनिविकारः कर्ता साध्यिक उच्यते । २६ (अ० १८) "अरितः जनसंसिद" गीता की इस उक्ति के अनुसार ही आपका जीवन है। दुर्भाग्य से प्रायः आज के संस्कृत के अधिकांश विद्वान् परस्पर ईर्ष्यांजु, द्वेषी और परिनन्दक होते हैं। आप इससे बहुत दूर हैं। काशी में रहते हुए आपने अपने ब्रह्मण्य भाव को सर्वथा सुरक्षित रखा है। प्रतिदिन गंगा स्नान, देव-दर्शन, पूजा-पाठ, भागवत का पारायण, निरन्तर चलता रहता है। परान्न, परद्रव्य, मार्ग में या घर में, किसी का गिरा हुआ द्रव्य छूना आप अपराघ मानते हैं। यह ब्रह्मवृत्ति का ज्वलंत उदाहरण है जैसा कि शास्त्रों में कहा है—

परान्तं परद्रव्यं वा, पथि वा यदि वा गृहे। अदसं नेव गृह्धीयात्, एतद् ब्राह्म गलक्षणम्।

पतिव्रता धर्मपत्नी, मनोनुकूल उपलब्ध लक्ष्मी, सुयोग्य पुत्र-पौत्रादि से परि-पूर्ण आपके परिवार को देखकर बरवस यह कहना पड़ता है कि शास्त्रकारों की इस उक्ति—

यदि रामा यदि च रमा, यदि तनयो विनयधीगुणोपेतः । तनये तनयोत्पत्तिः, सुरवरसदने किमाधिक्यम् ॥

के अनुसार आपको प्रत्यक्ष स्वर्ग सुख तो है ही, आप जीवन्मुक्त भी हैं। काशी का वास आपके लिये सारूप्य मुक्ति का प्रत्यक्ष साधन है।

आप पवित्र वेश, निर्मल संस्कृति तथा राष्ट्रभाषा, धर्म, सम्यता और संस्कृति, देशाचार और कुलाचार के कट्टर पक्षपाती हैं—

माषां वेषं च घमं च, सम्यतां चैव संस्कृतिम् । देशाचारं, कुलाचारं, प्राणान्दत्वा समुद्धरेत्।।

इस प्रकार आपका परम पवित्र जीवन एवम् आपका परिवार सरस्वती और लक्ष्मी का अक्षय भंडार है। ईश्वर आपको शतायु प्रदान करे, जिससे काशी और भारत की गरिमा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। शम्। "अर्थितः जनसभितः भीता की रात है अनुसार ही आपना जीवन है। दुर्भाग के आया आप के संस्कृत है सविकास विश्वान प्रत्युर है। है। हैया और पर्योग्यक हीते हैं के आप इससे बहुत हुए हैं। इसने में इतने मुन्ना अपने अनुसार पान की सर्थता कुर्थित स्वार्थ है। इसने में इतने मुन्ना के स्वार्थ पान की सर्थता कुर्थित स्वार्थ है। असिदिन सेना इतना कुर्य स्वार्थ प्रत्युव स्वार्थ है। बसने से स्वार्थ क्ष्य स्वार्थ है। बसने से बसने से विस्ती का निवार हैना हका होता आप अपराम मानव है। बसने के बसने की स्वार्थ है की कि सहस्त्रों से सहस्त्रों के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ की स्वार्थ है।

> पराज्यं परहरतं का, पीन का पृष्टि का पृष्टे । स्टब्सं मेंच ग्राह्मीयाम्, पृत्रंमूं वाध्यायामामा

गरि रामा गरि व रका, बांद सकते विकामीवृत्तीयेत. । कवारे सकारवृत्ति, सरकरवायने विकामीवृत्ताम् ।।

क अनुवार वार्षि सहस्र क्षेत्र हैं। यह की वार्ष की वार्ष के वार्ष के अनुवार के अनुवार के अनुवार का वार्ष के

अप पवित्र हैत, विसंत्र करकार तथा राष्ट्रभावक पर्स, वस्त्रवा और संस्थीक टेन्ड्यास और क्याबार से कर प्रथाओं है

> आवां तेलं व बार्ग व प्रधानां चीव कार्यांत्रम् । तेशासारं, क्यासारं, प्राथानतथा समुद्रश्ला ११

प्रति क्षेत्रक अध्यक्ष क्षा है। वास क्षेत्रक क्

Part of the same

# अपभ्रंश साहित्य ऋौर पं० बलदेव उपाध्याय

में पुष्णाम अवसंभावकी क्ये । इनमें अवसंध की प्रांत है। जनकी सावकी है।

अपने किया मामान्याहित पर कई प्रस्त हुते। वहीं वहीं हम का हैन पर पहिला में अनकी बहुरी पेक

ा प्राची प्रकार के वर्ष प्रकेश श्री

त्र तंत्रम कि कि विश्वति है।

# हाँ० शम्भूनाथ पाण्डेय

# वाराणसी

आचार्य प्रवर पं० वलदेव उपाध्याय के सहज-सरल व्यक्तित्व और प्रकांड पाण्डित्य की अमिट छाप जिसके ऊपर पड़ी है, वह उन्हें कभी नही भुला सकता। वे 'सादा जीवन और उच्च विचार' के साक्षात् प्रतीक हैं। उनका एक ही व्यसन है-काव्य-शास्त्र-विनोद । उनका पूरा समय सरस्वती की उपासना में व्यतीत होता है। उनके जैसे अध्ययनशील, अध्यवसायी और विद्याव्यसनी विरते ही मिलेंगे। वे पौर्वात्य एवं पारचात्य साहित्य के गम्भीर अध्येता हैं। वे सच्चे साधक और तपस्वी हैं--- ऋषि-मुनियों की परम्परा की एक सशक्त कड़ी। संस्कृत साहित्य और दर्शन-कला में उनकी अवाध गति है। उनके अनेक ग्रन्थों की रचना से विद्वतमंडली परिचित है। हिन्दी पाठक संसार को संस्कृत साहित्य से परिचित कराने का जितना श्रेय इस आर्थ पुरुष को दिया जाय, थोड़ा है। मैं जिन विद्वानों को जानता हूँ उनमें सबसे सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण और माघुर्य से सनी मोहक शैली पं वलदेव उपाध्याय की है। उनमें पंडिताऊपन की गंध तिक नहीं आती। हिन्दी के कितने ही ऐसे पंडित हैं जिनकी शैली पंडिताऊ, ऊबाऊ तथा अपच संस्कृत के शब्दों की भरमार से बोझिल हो जाती है। उनके लेखन में स्वच्छता, स्पष्टता और प्रभावोत्पादकता का गुण उनकी साघना के परिणाम हैं। भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य का इतिहास आदि कई ग्रन्थों में इसे भलीभौति देखा जा सकता है।

पंडित जी हर तरह के उच्च साहित्य में गहरी रुचि लेते हैं। अपभ्रंश साहित्य की ओर तो इनका विशेष आकर्षण है। इस साहित्य से इनके गहरे लगाव का एक प्रसंग मुझे याद आता है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के तत्वावधान में "हिन्दी का ऐतिहासिक व्याकरण" लिखने की योजना डॉ॰ हजारी प्रसाद द्विवेदी के कार्यकाल में बनी थी। आचार्य उपाध्याय जी भी समिति के सम्मानित सदस्य थे। उसमें कुछ अपभ्रंश जानने वाले एक शोध-सहायक की आवर-यकता थी। सौभाग्य से इंटरव्यू कमेटी में पंडितजी उपस्थित थे। उन्होंने यहाँ मुझसे अपभ्रंश भाषा-साहित्य पर कई प्रश्न पूछे। वहीं मुझे इस साहित्य में उनकी गहरी पैठ और विशेष रुचि का परिचय मिला।

मुझे यह कहने में रंचमात्र संकोच नहीं कि वे मुझे अपने ज्ञान और व्यक्तित्व में पूर्णतया अपभ्रंशगंघी लगे। उनमें अपभ्रंश की सुवास है। उसकी ताजगी है। सहजता-सरलता है। जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा का साहित्य धर्म, नीति, सत्व, संयम की विजयश्री-पताका फहरा रहा है, उसी प्रकार पंडितजी के व्यक्तित्व में ये गुण लहरा रहे हैं। जिस प्रकार यह भाषा बल, वीर्य, ओज, शौर्य, प्रेम और शक्ति का संपंज है, इसी प्रकार पं० जी का व्यक्तित्व इन शक्तियों से ओत प्रोत है। जिस प्रकार यह भाषा जीवन के ताजे रस से सराबोर और लोकशक्ति से समन्वित है, उसी प्रकार पंडित जी भी समस्त प्राचीन साहित्य के उदात्त रसों को खींचकर लोकभाषा हिन्दी को संपुष्ट बना देने की संकल्पित पूत भावना से प्रेरित हैं। जैसे अपभ्रंश के महान् कवि स्वयंभू, पुष्पदन्त, त्रिभुवन, हेमचन्द्राचार्य आदि शास्त्रीय परम्परा के गम्भीर अध्येता तथा अलंकार, रस, पिंगल में निष्णात होने के बावजूद शैली की सहजता, भाषा की मधुरता एवं मर्मस्पिश्चता तथा लोकभाषा के प्रेमी और पक्षवर थे, उसी प्रकार पं० बलदेव उपाघ्याय, अपने प्रकांड पांडित्य के रहते सहजता, सरलता, मघुरता और साधारणीकरण के जबर्दस्त पक्षघर हैं। अतः इस पूत तपस्वी की वंदना में अपभ्रंश के एक दोहे के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़िस प्रकार अपभ्रंश का सौन्दर्य आभूषण के भार से दबी किसी सुन्दरी का नहीं, अलंकरणिवहीन ऐसी रमणी का है, जिसके सिर पर जरा-जीर्ण लुगरी बीर गले में बीस मणियां तक नहीं हैं पर अपने सहज सौन्दर्य से अनेक मुग्ध महातु-भावों को उठक बैठक करा देती है-

> सिरि जर-खंडी लोअडी गिल मिणयडा न बीस। तो वि गोट्ठडा कराविआ मुद्धए उट्ठ-वर्इस।

उसी प्रकार पंडित जी का सहज सौन्दर्य से भरा ज्ञान-रस विद्वानों को मुग्ध कर

अपने सहज और महत्तम व्यक्तित्व में तो वे उस महान् वटवृक्ष के समान नगते हैं जिसके सिर पर शकुनियाँ (चिड़ियाँ) चढ़ती हैं, चहलकदमी करती हैं, फल बाती हैं, डालों को तोड़ती-मरोड़ती हैं फिर भी वह महाद्रुम उनका अहित नहीं करता। पंडित जी का व्यक्तित्व भी इससे अभिन्न है—

सिरि चडिया संतिष्फलइं पुणु डालइ मोडंति। तो वि महद्बुम सडणाहं अवराहिड न करंति। 1 5 1873

# श्राचार्य बलदेव उपाध्याय : स्मृति के वातायन से

वय बड़ी करवार प्रवास के अपनी है, जुनी किए बड़ा बातम में इन्हों पर पहले

#### हा० जनादीन उपाध्याय

#### वाराणसी

अध्यापन की क्या कला है, अगर सीखना है तो कोई पंडित जी से सीखे। घटना करीब सन् १९५६-५७ की है। पंडित जी बस में गीता पढ़ते हुए विश्व-विद्यालय आ रहे थे। मैंने समझा पाठ कर रहे हैं। इसलिए उसमें व्यवधान न उपस्थित करने के उद्देश्य से उस समय कुछ न पूछ सका। वस से उतरते समय मैंने पूछ ही लिया: "पंडित जी—क्या पाठ कर रहे थे"? उनका उत्तर था—"नहीं बच्चा, पाठ नहीं था, आज इसे कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाना है"। नित्यकमं में गीता का रोज पाठ, जीवन के इस काल तक न जाने गीता का कितना मनन चिन्तन। पर आज कक्षा में पढ़ाना है, इसलिये उसे पढ़कर जाना है। यह अध्यापक के लिये एक आवश्यक निर्देश है। चाहे कितना भी विज्ञ क्यों न हो, नित्य पाठ ही क्यों न करते हो, पर कक्षा में पढ़ाना है, तो उस पाठ को पढ़कर जाओ। आज इस परम्परा के अध्यापक कम हैं।

भारतीय मिथों (Myths) की "अप्सरा कथाएँ" और ग्रीस मिथ की 'फेयरी टेल्स' की अवधारणा की मूल चेतना क्या रही है ? इस सन्दर्भ में मेरे सामने अनेक प्रकृत उठते रहे हैं और स्पष्ट-अस्पष्ट समाधान भी पाता रहा हूं। पर कभी सन्तोष नहीं मिला। पंडित जी के एक संकेत से समूचा रहस्य खुल गया। मिथ प्रकृति एवं मानवीय सम्बन्ध जितत भावनाओं का कथापरक रूपायन (Form) है। कैसे प्राकृतिक मानवीय सम्बन्ध जितत भावनाओं का कथापरक रूपायन (Form) है। कैसे प्राकृतिक पृथ्य भावमयी कथात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं ? मार्गन ने लेंग्वेज एण्ड मिथ (Language and Myth) में इस दृष्टि से भाषा के मिथपरक विकास का चिन्तन प्रस्तुत किया है। इस प्रसंग में पडित जी का एक संस्मरण द्रष्ट्रव्य है। भ्रमणकाल में एक दिन प्रातःकाल गंगा के किनारे सूर्योदय का दृश्य था। उषा की आभा गंगा की लहरों पर पड़ रही थी। पंडित जी ने कहा: "देखो बच्चा! यह अप्सरा रोज आती है, कितनी सुन्दर, कितनी रमणीय"। फिर शब्द का व्युत्पत्तिमूलक रूप आती है, कितनी सुन्दर, कितनी रमणीय"। फिर शब्द का व्युत्पत्तिमूलक रूप

सामने रसा—"अप्सु सरित इति अप्सरा" जो जल पर चले; वह अप्सरा है।
निश्चय ही बादिम मानव ऐसे ही मनोज्ञ अरुणोदय को देख कर कह उठा था—देखो
कैसी मुन्दर अप्सरा तैर रही है। इसका एकमात्र प्रेमी सूर्य कैसे उसका पीछा कर
रहा है। वह दिन भर उसका पीछा करता है और शाम को संघ्या की लालिमा में
जब वही अप्सरा उषा लुप्त हो जाती है, सूर्य विरह दग्ध मानस से दूसरे दिन उसके
आने की प्रतीक्षा में लीन होता है। यह समूचा प्रकरण प्राकृतिक दृश्य का भावमयक्यात्मक प्रकाशन है। उस दिन मुझे लगा अप्सरा की कथाएँ कल्पना या गल्प नहीं हैं
उनमें जीवन की सच्ची यथार्थ अनुभूति का संवेदन है और वे इसी धरातल पर
लोकोत्तर आह्नाद को उत्पन्न कर देवोपम सौन्दर्य (Divine Beauty) को प्राप्त
करती हैं।

शब्दों के ठेठ भोजपुरी का मूल संस्कृत रूप क्या है, इसका एक उदाहरण पंडित जी से हुई वार्ता से ही प्रस्तुत है। एक दिन पंडित जी ने मुझसे पूछ लिया "बच्चा! 'घाख' कैसे बन गया।" प्रतिदिन के व्यवहार का शब्द है। हमेशा चतुर (Cunning) के लिए यह प्रयुक्त होता रहा है। कभी इस पर घ्यान नहीं गया कि इसका अर्थ-विम्ब किस प्रकार मूल शब्द से उठकर अपने अपभंश में ज्यादा बल से जीवित है। इसका मूल शब्द 'घ्वांक्ष' है। घ्वांक्ष = [घ्वंक्ष् + अच्] कीआ, [कभी कभी तिरस्कार प्रकट करने के लिए समास के अंत में प्रयुक्त होता है जैसे टीर्शघ्वांक्ष:] ढीठ व्यक्ति (संस्कृत हिन्दी कोश, आप्टे पृ० ५०४)। तीर्थे घ्वांक्ष इस रवतीति तीर्थघ्वांक्ष:।।" पिक्षयों में काक सबसे अधिक चतुर माना जाता है, अब जो मनुष्य धूर्ततापूर्ण चतुरता से युक्त हो तथा ढीठ पुरुष हो वह "घ्वांक्ष" वर्षात् "घाख" है।

पंडित जी के स्वभाव में सरलता, बाल सुलभ भोलापन है तथा वे जिज्ञासु हुव्य हैं। "मानस" की कथा, संगीत आदि में विशेष रुचि है। कथा किसी भी प्रकार की क्यों न हो पंडित जी पूर्ण मक्ति भाव से अंत तक उसका श्रवण करते हैं। दुर्गाकुण्ड पर संगीत का कार्य कम चल रहा था। काशी के प्रसिद्ध वयोवृद्ध कलाकार पं० महादेव मिश्र मालकोश में गा रहे थे।

वेसो री हरि मंगम नंगा।
जलपुत मूषन अंग विराजत वसन होन छवि उठत तरंगा।
अंग अंग प्रति अभित माघुरी निरक्षि लजित रित कोटि अनंगा।
किलकति विध सुत मुख लेमन भरि सुरहंसत व्रज जुवतिन संगा।

सभी मन्त्रमुग्ध थे। गान समाप्त होने पर पंडित जी ने कहा ''यह भारतीय

वैष्णवता है जो प्रभु के अनावृत सौन्दर्य का पान करते हुए भी उत्तेजित नहीं होती, अपितु आह्लादित होती है। आह्लाद आत्मा का धर्म है, उत्तेजना, लालसा, इन्द्रिय संवेदन है, उसमें सिडक्शन है, ईहा, मोह, क्षुधा है। इससे मन मय उठता है। चिर विश्वान्ति, सुख-दुःख से ऊपर आनन्द की अनुभूति आह्लाद की स्थिति में ही सम्भव है। ऐसा सौन्दर्यमय, प्रेममय, चिरतनायक विश्व साहित्य में नहीं है। रूप से परे अरूप, सान्त से अनन्त का संस्पर्श करा दे, यही भारतीय भाव वोध का उत्कर्ष है।"

संस्कृत वाङ्मय के प्रौढ़ मनीषी, प्राच्य विद्या के अप्रतिम साधक और भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति एवं वैदिक मनीषा के आचार्य पं० बलदेव उपाष्याय भारतीय प्रज्ञा के गौरव-पुरुष हैं। the state of the s

## पं० बलदेव उपाध्याय की रचनायें

fore the feeting time pieces name xxx) (ex)

per feet welfie.

### मौलिक हिन्दी ग्रन्थ

| चर्ष        | प्रन्थ नाम                             | प्रकाशक                                                                  |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (१) १९३२    | सूक्ति मुक्तावली                       | हरिदास एण्ड कम्पनी, मथुरा                                                |
| (२) १९३२    | संस्कृति कवि चर्चा                     | मास्टर खेलाड़ी लाल, वाराणसी                                              |
| (\$) \$6\$8 | संस्कृत साहित्य का<br>इतिहास           | शारदा संस्थान, वाराणसी, दशम<br>सं० १९७८                                  |
| (४) १९४१    | भारतीय दर्शन                           | शारदा मन्दिर, वाराणसी, नवीन<br>संस्करण, चौखम्भा विश्वभारती,<br>काशी      |
| (५) १९४६    | आचार्य सायण और माघव                    | हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग                                           |
| (६) १९४६    | बोद्ध दर्शन मीमांसा                    | शारदा मन्दिर, वाराणसी<br>चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी<br>तृतीय सं० १९७८    |
| (0) १९४७    | धर्म और दर्शन                          | शारदा मन्दिर, वाराणसी                                                    |
| (८) १९४७    | आर्य संस्कृति के मूलाघार               | शारदा मन्दिर, वाराणसी । द्वितीय<br>सं० १९४५ नन्दिकशोर एण्ड सन्स,<br>काशी |
| (९) १९४६    | मारतीय साहित्य शास्त्र<br>द्वितीय खण्ड | प्रसाद परिषद, काशी                                                       |
| (१०) १९४९   | मारतीय साहित्य शास्त्र<br>प्रथम खण्ड   | भारतीय परिषद, काशी                                                       |

| वर्ष      | ग्रन्थ नाम                                   | प्रकाशक                                            |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (११) १९५० | आचार्य शंकर                                  | हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद                     |
| (१२) १९५४ | भागवत सम्प्रवाय                              | नागरी प्रचारिणी सभा, काशी                          |
| (१३) १९४४ | वेदिक साहित्य और<br>संस्कृति                 | शारदा मन्दिर, काशी। पंचम सं०<br>१९८० शारदा संस्थान |
| (१४) १९६० | संस्कृत आलोचना                               | हिन्दी साहित्य समिति, लखनऊ<br>तृतीय संस्करण        |
| (१५) १९६६ | वैदिक कहानियाँ                               | शारदा मन्दिर, वाराणसी                              |
| (१६) १९६४ | पुराण विमर्श                                 | चौलम्भा विद्याभवन, वाराणसी<br>द्वितीय सं १९८०      |
| (१७) १९६५ | संस्कृत बाङ्मय                               | शारदा मन्दिर, काशी                                 |
| (१८) १९६६ | काच्यानुशीलन                                 | रमेश बुक डिपो १४११ (१)                             |
| (१९) १९६९ | संस्कृतशास्त्रों का इतिहास                   | शारदा मन्दिर, वाराणसी                              |
| (२०) १९६९ | भारतीय दर्शन स्तर                            | सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली                        |
| (२१) १९५० | महाकवि भास                                   | चौलम्भा विद्याभवन, काशी                            |
| (२२) १९७४ | ज्ञान की गरिमा                               | सस्ता साहित्य मण्डल दिल्ली                         |
| (२३) १९७७ | भारतीय घमं और दर्शन                          | चौलम्मा विश्वभारती, वाराणसी                        |
| (२४) १९७५ | संस्कृत सुकवि समीक्षा                        | चौखम्भा विद्याभवन, काशी<br>द्वितीय सं०             |
| (२४) १९७५ | संस्कृत साहित्य का<br>संक्षिप्त इतिहास       | शारदा संस्थान तृतीय सं० १९८२                       |
| (२६) १९७९ | मारतीय दर्शन की रूपरेखा                      | चौलम्भा विश्वभारती, काशी                           |
| (२७) १९८० | वैष्णव सम्प्रवायों का<br>इतिहास और सिद्धान्त | चौलम्भा अमर भारती, काशी                            |
| (२८) १९८२ | काशो की पाण्डिस्य परम्पर                     | ा विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी                   |

# सम्पादित संस्कृत ग्रन्थ

|             | वर्ष         | पुस्तक का नाम                                                                                                           | प्रकाशक                                                                   |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (8)         | १९२६         | वरचि-प्राकृत-प्रकाश<br>(वसन्तराज की संजीवनी,<br>सदानन्द की सुवोधिनी, भामह<br>की मनोरमा, कात्यायन की<br>कारिका से युक्त) | सरस्वती भवन, वाराणसी<br>संस्कृत विश्वविद्यालय परि-<br>वर्षित संस्करण १९७५ |
| (२)         | १९२८         | भामह-काव्यालङ्कार                                                                                                       | चौखम्भा संस्कृत सिरीज,                                                    |
| (३)         | १९३१         | हर्ष-नागानन्द                                                                                                           | वाराणसी<br>चौखम्भा संस्कृत सिरीज,<br>वाराणसी                              |
| (8)         | १९२४         | भरतनाट्यशास्त्र                                                                                                         | चौखम्भा संस्कृत सिरीज                                                     |
| <b>(</b> 4) | १९४०         | सायण-वेद-भाष्यभूभिकासंग्रह                                                                                              | द्वितीय सं॰ १९८०<br>चौखम्भा संस्कृत सिरीज,<br>द्वितीय सं॰ १९८०            |
| (€)         | १९४३         | माघवाचार्य-राङ्करदिग्विजय                                                                                               | श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर,                                                    |
| (७)         | १९६९         | भक्ति चन्द्रिका                                                                                                         | हरिद्वार । तृतीय सं० १९७५<br>संस्कृत विश्वविद्यालय,                       |
|             |              | (शाण्डिल्य भक्तिसूत्र की व्याख्या)                                                                                      | वाराणसी                                                                   |
| (덕)         |              | अग्नि पुराण                                                                                                             | चौखम्भा संस्कृत सिरीज                                                     |
| (9)         | Palifett ( ) | कालिका पुराण                                                                                                            | चौलम्भा संस्कृत सिरीज                                                     |

### प्रस्तावना । क्रान्सिक

(१) भगवव्गीताभाष्यम् भट्टभास्करविरचितम् सरस्वतीभवन ग्रंथमाला (ग्रन्थसंख्या ९४) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९६५।

- (२) प्रक्रिया कौमुदीविमर्श-लेखक आद्याप्रसाद मिश्र (सरस्वती भवन अध्ययनमाला १६) प्रकाशन पूर्ववत् १९६६ ई०।
- (३) भारतस्य सांस्कृतिको दिग्विजय:—मूललेखक श्री हरिदत्त वेदालंकारः अनुवादकः श्री कालिका प्रसाद शुक्लः सम्पूर्णानन्द ग्रन्थमाला ७, प्रकाशक पूर्ववत् १९६७ ई०।
- (४) अमिधम्मत्य संगहो—हिन्दी अनुवाद एवं अभिधर्म प्रकाशिनी व्याख्या से विभूषित । व्याख्याकार—मदन्त रेवतधम्म तथा रामशंकर त्रिपाठी, पालिग्रन्थमाला संख्या १, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, १९६७ ई० (दो भाग)।
- (५) मक्ति रत्नावली—श्री विष्णुपृरीकृतकान्तिमालाव्याख्यासिहता । सम्पा-दक डा० कृष्णमणि त्रिपाठी, (गंगानाथ झा ग्रन्थमाला ३), प्रकाशक पूर्ववत् १९६८ ई०।
- (६) बृहत् संहिता—वाराहिमिहिरकृत । भटोत्पल रचित व्याख्या समन्वित, मूलसम्पादक महामहोपाष्याय सुधाकर द्विवेदी, द्वितीय संस्करण दो भाग, सरस्वती भवन ग्रन्थमाला, ग्रन्थ संख्या ९७, प्रकाशन वर्ष १९६८ ई०।
- (७) वाक्यपदीय—मर्तृहरि विरचित—पं॰ रघुनाथ शर्मा कृत अम्बाकत्री टीका समन्वित—भाग द्वितीय, सरस्वती भवन ग्रन्थमाला संख्या ९१, १९६ ई॰।
- (५) हयत प्रन्थः ( अरवीय सिद्धान्त ज्योतिष )—श्री मुखानन्द उपाध्याय द्वारा विरचित अरवी ज्योतिष ग्रन्थ, सरस्वती ग्रन्थमाला ९६, सम्पादक पं० विभूति मूषण महाचार्य १६६७ ई०।
- (९) पारसीकप्रकाशः --श्री विहारी कृष्णदास विरचित पारसी भाषा का संस्कृत व्याकरण। पं विमूतिमूषण मट्टाचार्यं द्वारा सम्पादित। सरस्वती भवन ग्रन्थ-माला ग्रन्थसंख्या ९५; १९६५ ई०।
- (१०) नित्याबोडिशिकार्णवः—(योगतन्त्रग्रन्थमाला सं०१) सम्पादक पं० वजनत्त्रम द्विवेदी, १९६८ ई० वाराणसी।

### अभिनल्दन ग्रन्थों में प्रकाशित लेख

१. पण्डित गोपीनाथ कविराज साहित्यिक तथा आध्यात्मिक संस्मरण । (गोपीनाथ कविराज अभिनन्दन ग्रन्थ, लखनऊ १९६८ ई०)

- २. बाङ्मयार्णवकोश-एक आलोचना (डा॰ आदित्यनाथ झा अभिनन्दन ग्रन्य, दिल्ली, १९६९ ई०)।
  - ३. महामना मालवीय जी के साहित्यिक संस्मरण-

प्रज्ञा-शताब्दीविशेषांक (१९६१ ई०),

" — हीरक जयन्ती अंक (१९७६-१९७७ ई०)

हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

- ४ श्रीकृष्ण का लोकिक चरित विभशं—(पं॰ सुरतिनारायण मणि त्रिपाठी अभिनन्दन ग्रन्थ, गोरखपुर)।
- थ्. पोद्दारजी—आध्यात्मविभूति—( हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मृतिग्रन्थ, गोरखपुर २०२८ वि० सं०)।
- ६. आध्यात्मशिक्षण की आख्यानशैली—(पं॰ राजबली पाण्डेय स्मृति ग्रन्थ, गोरखपुर)।
  - ७. स्वामी करपात्री जी के अभिनन्दनाथं.सन्मार्ग का विशेषांक-

शिव तथा शक्ति तत्त्व-तन्त्र विशेषांक १९७९ ई०।

गुरुतत्त्व : आगमिक दृष्टि-आगम विशेषांक १९८० ई०।

ब्राह्मण : श्रुति का अविभाज्य अंग--वेद विशेषांक १९८१ ई।

द. सित्रवाणी — सांख्ययोग के इतिहास में वाचस्पति का स्थान। प्रका॰ — पं॰ बलदेव झा, वाचस्पति मिश्र की (वाचस्पति विशेषांक) जन्मस्थली, जिला — दरभंगा, बिहार १९६२ ई॰।

### विशिष्ट लेख

जो विशिष्ट ग्रन्थों के परिच्छेद रूप से प्रकाशित हैं-

१. हिन्दी साहित्य में धार्मिक तथा दार्शनिक आमार और परम्परा— हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, प्रथम भाग (पृष्ठ ४१९ = ५५९) काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १९५७ ई०।

- २. "भारतवर्ष में मध्ययुग ंकी धार्मिक तथा दार्शनिक स्थिति" हिन्दी साहित्य प्रथम खण्ड पृष्ठ ७८-११०। प्रकाशक —भारतीय हिन्दी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग १९६२ ई०।
- ३. भोजपुरी लोकगीत—स्वरूप तथा साहित्यिक महत्त्व—'भोजपुरी लोकगीत' (प्रथमभाग पृ० १-१२५) लेखक—डा० कृष्णदेव उपाध्याय; प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।
- ४. हिन्दी में बैब्जवपदावली का प्रथम रचिवता—नागरी प्रचारिणी पत्रिका, मालवीय शती विशेषांक वि॰ सं॰ २०१८ (=१९६१ ई॰) काशी।
- प्र. श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण (भारतीय भाषाओं में कृष्ण ) मध्य प्रदेश साहित्य परिषद्, भोपाल, १९७९ ई०)।
- इ. पाश्चात्य दर्शन का परिचय—(भारतीय दर्शन, पंचम संस्करण पृ०४९५ से लेकर पृ०५३३, काशी)।

# हम क्षेत्र कृष्ण किएक को **लेख**

e, encareafound of an

#### हिन्दी

|           | THE PURE PURE PURE PROPERTY                 | 图 學 1回 和 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | विषय                                        | प्रकाशन स्थान                              |
| <b>१.</b> | अयवंवेद में कौटुम्बिक अभिचार                | प्राच्य मानव वैज्ञानिक                     |
| ₹.        | हिन्दी जगत् की एक विभूति                    | नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका,<br>काशी।      |
| ₹.        | जबनिका विकास में स्थानी                     | नागरी प्रचारिणी संवत् २००५                 |
| ¥         | वैदिक आयों का आधिक जीवन                     | नागरी प्रचारिणी संवत् २०१०                 |
| ¥.        | हिन्दी में वैष्णव पवावली का<br>प्रथम रचयिता | नागरी प्रचारिणी संवत् २०१५                 |
| <b>ξ.</b> | शिवपुराण तथा वायुपुराण का<br>स्वरूप निर्णय  | नागरी प्रचारिणी संवत् २०२०                 |
| <b>6.</b> | बीकुरण का व्यक्तित्व—एक<br>विवेचन           | परिषद् पत्रिका, वर्ष ४ अंक ३               |

| 11105    | ाविषय                                            | <b>प्रम</b> ि प्रकाशन                         |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>F</b> | कथाकार क्षेमेन्द्र - निकास क्ष                   | विहार राष्ट्रभाषा पत्रिका, पटना               |
| ۹.       | उच्चारण की विचित्रता                             | विहार राष्ट्रभाषा पत्रिका, पटना               |
| १०. क    | मानव धर्म की आधार भूमि                           | मानस मयूख वर्ष १ प्र० १                       |
| ११. क    | गाय की आत्मकथा                                   | मानस मयूख वर्ष १ प्र०४                        |
| 82. oi   | श्रीमद्भागवत की महापुराणता                       | मानस मयूख वर्ष १ प्र॰ २                       |
| 23.00    | घर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्                  | मानस मयूख वर्ष २ प्र० ४                       |
| 88.00    | संस्कृत में कोष विद्या का इतिहास                 | हिन्दुस्तानी, प्रयाग                          |
| १५.      | वैभाषिक साहित्य                                  | हिन्दुस्तानी, प्रयाग .                        |
| १६.      | संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना              | त्रिपथगा, लंखनऊ                               |
| 20.99    | नाट्यकला तथा शान्त रस                            | सम्मेलन पत्रिका, प्रयाग                       |
| १८.      | रूपक की रम्यता                                   | कलानिधि, भारत कलाभवन,<br>काशी                 |
| १९.      | संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीयता                  | प्रज्ञा १६५९, हिन्दू विश्वविद्या-<br>लय, काशी |
| ₹0.      | महामना के कतिपय संस्मरण                          | प्रज्ञा १९७६-७७                               |
| cel 695  | वद्र की वैदिक कल्पना व्यक्ता<br>१९८१ प्र         | विश्वभारती १९९९ वि 🗣                          |
| 10 P.    | बृहस्संहितायाः विमर्शः                           | गंगानाथ झा शोध संस्थान<br>पत्रिका, १९७०       |
| ₹.       | नाचिकेतोपाल्यानस्य वेदेतिहास-<br>पुराणयोः विकासः | पुराणम्, काशी, १९६४                           |
| ₹.       | इतिहासपुराणयोः श्रीकृष्णस्य<br>लौकिकचरितविमर्शः  | पुराणम्, काशी, १९७४                           |
| -65-     |                                                  |                                               |

| P                | ह्या विषय                                          | प्रकाशन स्थान                    |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| P N. P. P.       | भी योगेश्वरशास्त्रिणां जीवनेति-                    | सारस्वती सुषमा, काशी             |
| T AFE            | वृत्तम्                                            | la fa onere 🧳 -                  |
| X.               | काव्यप्रेरणा                                       | सारस्वती सुषमा, सं० २००७         |
| ₹ F 3            | प्राचीन नाट्यशास्त्रम्                             | सारस्वती सुषमा, सं० २००८         |
| 90. 23           | गोरात्मकथा अ                                       | सारस्वती सुषमा, सं० २०२२         |
| ۲.               | वेदान्तोपदेशविधेर्वेज्ञानिकत्वम्                   | सारस्वती सुषमा, सं० २०२३         |
| 9.               | संस्कृतस्य महत्त्वम्                               | सारस्वती सुषमा, २०२४             |
| १०.              | संस्कृतभाषायाः अभिनवकोशो<br>बाङ्मयाणैवः            | सारस्वती सुषमा, २०२५             |
| ११.              | मतुं हरेः वाक्यपदीयस्य उपोद्घातः                   | सारस्वती सुषमा, २०२५             |
| १२.              | संस्कृतकाब्येषु प्रगतिशीलत्वम्                     | सारस्वती सुषमा                   |
| १३.<br>जीवन्त्री | संस्कृतपरिषदः प्रथमाधिवेशनस्य<br>सभापतेः अभिभाषणम् | <b>छत्तरपुर</b>                  |
|                  | अंग्रेनी                                           | rede surprenting and             |
| <b>5.8</b> 1     | A Devotional Drama in Sanskrit                     | Indian Historical Quarter-       |
|                  | Figsis                                             | ly, 1939                         |
| 8x.              | New Verses of Panini                               | Indian Historical Quarter-       |
|                  | S. Sept S. Market                                  | ly, 1937                         |
| <b>१</b> ६.      | A Brief Servey of the<br>Puranas on the Krana Lila | Purana 1969                      |
| <b>१७.</b>       | Review from mind to Supremo                        | a, shipingraph: of chronicalinal |

# हिन्दी विश्व कोश में प्रकाशित लेख

#### प्रथम खण्ड

|               | पृष्ठ       | Aal            | प्रवह       |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| अंग           | १२०         | अर्जुन         | ३६०         |
| अक्रियावाद    | 59          | अर्थ किया      | १८०         |
| अक्रूर        | <b>\$88</b> | अलंका रशास्त्र | १३९२        |
| अक्षकीड़ा     | ६१२         | अवतारवाद       | १४९६        |
| अक्षपाद       | ४३२         | अवदान साहित्य  | ७५६         |
| अक्षोहिणी     | २१६         | अरवघोष         | ३१२         |
| अगस्त्य       | २२८         | अरवपति         | २२८         |
| अग्निदेवता    | ७२०         | अरवमेध         | 508         |
| अग्निपरीक्षा  | ३३६         | अष्टघातु       | १३२         |
| अग्निपुराण    | ३२४         | अष्टांगयोग     | ४०४         |
| अज्ञातवास     | १९२         | असुर (भारतीय)  | ३७२         |
| अतिथि         | १२०         | अस्सक (अश्मक)  | २२द         |
| अथर्वन        | २२न         | अहल्या         | २२६         |
| अदृष्ट        | 58          | आकाश           | <b>३१२</b>  |
| अघ्यारोपापवाद | PER DIE     | आकृति          | १३२         |
| अध्वर्यु      | ७२          | <b>आ</b> ख्यान | <b>२१२४</b> |
| अध्वा         | ९६          | आदिपुराण       | २२६         |
| अनुक्रमणी     | ३००         | आनंदवर्धन      | ३४८         |
| अपरा          | २२६         | आनंदगिरि       | ३२४         |
| अपरांत        | १८०         | आन्वीक्षिकी    | ३७२         |
| अपौरुषेयवाद   | 382         | आप्तप्रमाण     | ३४५         |
| अप्रमा        | २१६         | आभासवाद        | ३५२         |
| अप्सरा        | ३३६         | आरण्यक         | 820         |
| अभिनवगुप्त    | <b>८७६</b>  | आर्जुनायन      | 580         |

|                       | FIFT             |                        |                      |
|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------|
|                       | to the first des | क्षांत्र व्यक्त किन्ही | प्रवह                |
| अभिसार                | ६६०              | आर्यशूर                | \$ \$0               |
| अम्युदय               | १३२              | <b>आर्यावर्त</b>       | ४२६                  |
| अमरक                  | 188              | आलवार                  | ६४५                  |
| अमरुशतक               | २७६              | इन्द्र                 | ६८४                  |
| अमात्य                | ६६०              | इन्द्रिय               | २०४                  |
| अमिताभ                | ३६०              | इन्द्रप्रस्थ           | ३४५                  |
| अयथार्थ               | \$58             | इन्द्रोतशीनक           | १४४                  |
| 27 X3                 | म्बर्गाम द्वितीय |                        | FIFTH                |
| 3 X 6                 | क्रितीय          |                        | - from from          |
| 570                   | पृष्ठ            | 337 man an             | पुष्ठ                |
| इव्टि                 | <b>4</b>         | उपोरुथ                 | ९६                   |
| उत्तर पुराण           | ४६               | <b>उर्वे</b> शी        | 883                  |
| उत्तराखण्ड            | ६२               | उशना                   | ११६                  |
| उत्पलाचार्य           | ĘG               | ऋचा                    | 144                  |
| उदयन                  | 90               | ऋित्वज्                | १६७                  |
| उद्गाता               | 95               | <b>港</b> 恆             | १६५                  |
| उद्दालक               | 95               | एकांतिक                | १७४                  |
| उपनिषद्               | 98               | ऐतरेय ब्राह्मण         | २३४                  |
| उपपत्ति               | \$\$             | कथा साहित्य (संस्कृत)  |                      |
| उपपुराण               | \$3              | कामशास्त्र             | 376-52<br>XXXIII-112 |
| उपवेद                 | 9€               | काल                    | ४५७-५५               |
| उपासना                | 80               | काव्यप्रकाश            | ४८४-८६               |
| cop                   |                  |                        | ५०५-०६               |
| 2×g                   | चृतीय            | खण्ड                   | piops                |
| 588                   | Les              | 1989                   | pien je fre          |
| किलकिल यवन            |                  | केवलान भी              | विद्य                |
| किलकिल यवन<br>कील्हान | \$8<br>\$8       | केवलान्वयी<br>केवली    | १६०                  |
|                       | FILL SAIN        | ग्रें भा               | \$40                 |

|                  | वलदेव उपाध | याय की रचनायें        | ९३    |
|------------------|------------|-----------------------|-------|
| apretain.        | पृष्ठ      | index are so real     | पृष्ठ |
| कृष्णाष्टमी      | ४६         | कोलब्रुक              | २१६   |
| कुन्तक ४३४ ४३    | ४९         | कौल                   | २३४   |
| कुट्टिनी         | ५९         | कीलाचारमत             | २३४   |
| कुमारीपूजन       | ७४         | क्षेमेन्द्र           | ३१३   |
| केवल ज्ञान       | १५९        | गाथा                  | 880   |
| केवलव्यतिरेकी "" | १६०        | गीतगोविन्द            | ४३९   |
| 43               | चनर्ध      | स्वाय कार्यास्य विकास | SWE   |

|              | पृष्ठ |                          | पृष्ठ   |
|--------------|-------|--------------------------|---------|
| गोदान        | २०-२१ | भाग ७ ब्रह्मवैवर्त पुराण | २५६ ५७  |
| चन्द्रकीर्ति | १३४   | भाग द भागवत पुराण        | 880-86  |
| चम्पू        | १४८   | ् भागवत धर्म             | 886-885 |
| भाग ५ तुंबरू | 388   | भाग १० राघा              | ८८-९१   |
| भाग ६ दिवाली | ६१    | भाग १२ सायण              | ४२-४४   |
| नचिकेता      | २२३   | telefe eiss si           | n fry   |

हिन्दी विश्वकोश के समग्र १२ खण्डों का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने किया है। प्रकाशन वर्ष १९६० ई०-१९७० ई०।

# आचार्य बलदेव उपाध्याय के अन्य भाषाओं में

# अनुद्ति ग्रन्थों की सूची

| भाषा   | ग्रन्थ का नाम                | अनुवादक                   | प्रकाशक                                              |
|--------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| उड़िया | भारतीय दर्शन                 | श्री गोविन्द चन्द्र मिश्र | उत्कल साहित्य एके-<br>डेमी, १९६६                     |
| उर्दू  | संस्कृत साहित्य का<br>इतिहास |                           | सेण्टर आफ प्रोमोशन<br>आफ उर्दू लिटरेचर,<br>नई दिल्ली |

| भाषा   | ग्रन्थ का नाम       | अनुवादक             | प्रकाशक                |
|--------|---------------------|---------------------|------------------------|
| कन्नड  | आवार्य शंकर         | श्री एस॰ रामचन्द्र  | काव्यालय प्रकाशन       |
|        |                     | शास्त्री            | मैसूर, १९६४            |
| कन्नड  | भारतीय दर्शन        | श्री एस॰ रामचन्द्र  | इन्स्टीट्यूट आफ कन्नड  |
|        |                     | शास्त्री            | स्टडीज गंगोत्री, मैसूर |
|        |                     |                     | विश्वविद्यालय, मैसूर,  |
|        |                     |                     | 2900 Apriliani         |
| কন্নভ  | भारतीय साहित्य शास  | 7                   | 5;                     |
|        | दोनों भाग           | ALE MEE             |                        |
|        | (यंत्रस्य)          |                     |                        |
| কন্নভ  | संस्कृत साहित्य का  | श्री एस० रामचन्द्र  | बंगलोर विश्वविद्यालय   |
|        | इतिहास              | शास्त्री            | वंगलोर १९८०            |
| तेलुगू | मारतीय दर्शन        | श्री 'रामशरण' वेंकट | साधना तेनाली ग्रन्थ-   |
| 100.03 | (श्रीत भाग)         |                     | मण्डल, गुन्टूर आन्ध्र  |
|        |                     | NIE VEE             | प्रदेश                 |
| नेपाली | संस्कृत कवि चर्चा   |                     | काठमांडू, १९३५ ई०      |
| बरमी   | बौद्ध दर्शन मीमांसा |                     | रंगून                  |
| सिंघली | बौद्ध दर्शन मोमांसा | on to from us with  |                        |
|        | जन्म निर्माती       |                     | कोलम्बो, श्रीलंका      |

# विशिष्ट सम्मान एवं पुरस्कार

### HANT TOWN TORR DIFFE

- १. देवभाषा परिषद् (पटना) के चन्द्रनगर अधिवेशन के सभापति, १९४५ ई॰।
- २. हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) के ३३वाँ अधिवेशन उदयपुर के दर्शन विभाग के अध्यक्ष, १९४५ ई०।
- ३. रामदीन सिंह व्याख्याता (पटना विश्वविद्यालय, १९५०) व्याख्यान का विषय—वैष्णव वर्म का इतिहास तथा दर्शन ।
- ४. हिन्दी साहित्य सम्मेलन (सीवान, बिहार) के भोजपुरी परिषद् के समापति, (१९५९ ई०)।

- प्र. अखिल भारतीय दर्शन परिषद् के तृतीय (गया) अधिवेशन के सभापति (१९५८ ई०)।
- इ. संस्कृत परिषद् (छत्तर पुर, मध्य प्रदेश) के सभापति (९ मार्चे १९५७ ई०)।
- ७. जनपद संस्कृत सम्मेलन (चतुर्थ अधिवेशन) के सभापति । स्थान देवाश्रम मठ, लार जिला, देवरिया (१० मई १९५८ ई०)।
- प्त. अखिल भारतीय कालिदास जयन्ती समारोह (उज्जैन) के सभापति, (११६८ ई०)।
- ९. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् के विशिष्ट व्याख्याता । विषय 'भारतीय वाङ्मय में श्री राघा' (जो परिषद् द्वारा ग्रन्थ रूप में प्रकाशित किया गया है)।
- १०. विक्रम विश्वविद्यालय में 'पुराणसाहित्य में श्रीकृष्णचरित' पर दो व्याख्यान जो 'भारतीय भाषाओं में कृष्णचरित' ग्रन्थ में प्रका-शित है।
- ११. आलइण्डिया ओरियन्टल कान्फरेंस (काशी अधिवेशन, १९६५) के स्थानीय मन्त्री।
- १२. अखिल भारतीय काशीराज न्यास (राम नगर दुर्ग ) के न्यासी, (१९८० ई०)।

|     | पुरस्कार                                      | धनराशि | संस्थान                                          |
|-----|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| (8) | मंगला प्रसाद पुरस्कार<br>('भारतीय दर्शन' पर)  | 8500)  | हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।<br>१९९८ वि० सं० |
| (२) | डालिमया पुरस्कार<br>('बौद्धदर्शन मीमांसा' पर) | 2100)  | सेठ रामकृष्ण डालिमया मन्दिर,<br>हरिद्वार १९४३    |
| (३) | अवजनाथ पुरस्कार<br>('शंकर दिग्विजय' पर)       | 8800)  | श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर, हरिद्वार<br>१९४३          |
| (8) | साहित्यिक पुरस्कार<br>(बीद दर्शन मीमांसा)     | १२००)  | हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश<br>शासन, लखनऊ १९४८    |

| -                                                 | पुरस्कार काम) भी                                      | धनराशि          | संस्थान हा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                   | साहित्यिक पुरस्कार<br>('भारतीय साहित्यशास्त्र'<br>पर) | 8000)           | वही, १९४९ क्रिक्टी क |  |  |
| (६)                                               | साहित्यक पुरस्कार<br>(श्रीशंकराचार्य)                 | जिला, देवरिका ( | वही १९५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (0)                                               |                                                       | १२००)           | हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| (=)                                               | साहित्यिक पुरस्कार<br>(भागवत सम्प्रदाय पर)            | (000)           | उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ,<br>१९५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| (3)                                               | साहित्यिक पुरस्कार<br>(वैदिक साहित्य और संस           |                 | वही, १९५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (10)                                              | साहित्यिक परस्कार                                     | 2000)           | हिन्दुस्तानी अकादमी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                   | ('भारतीय वाङ्मय में<br>श्रीराधा' पर)                  | रतीय गापायो     | इलाहाबाद, १९७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| (88)                                              | विड्ला पुरस्कार तथा रेरि<br>पदक                       | डेचे २००)       | नागरी प्रचारणी सभा,<br>वाराणसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| (१२)                                              | विशिष्ट साहित्यक<br>पुरस्कार                          | ाह्य,वंव०)      | उत्तर प्रदेश भासन, लखनऊ,<br>१९७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| मानद् उपाधियाँ अक्टू                              |                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| I William Co. |                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

साहित्यवारिधि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९६२ ई०
वाचस्पति संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९७७ ई०
साटिफिकेट ऑफ आनर राष्ट्रपति जािकर हुसेन, १९६७ ई०
कािलदास साहित्यरान कािलदास अकादमी, उज्जैन, १९८२

Ex 23

STATE OF STREET SALES

(जंबर विभिन्नव' पर)

viewp anishn (v)

#### THE THEORY AND PRACTICE IN INDIAN ARTS

(A discussion of the terms *Śāstra* and *Prayoga* and the concept of *Mārgī* and *Deśī* in Indian Arts)

# Dr. Kapila Vatsyayan New Delhi

The seemingly opposites, the conceptual models in all disciplines of Indian tradition such as sāstra and prayoga, mārga and desī, nāṭyadharmī and lokadharmī, sacred and the profane etc. are into a continuam or as a segments of a circle rather than a line and should be re-examined by the sociologists and the art historians by studying texts and contemporary regional traditions. The word sāstra and prayoga cannot be equated to the words 'theory' and 'practice'. The efficacy of sāstra lies in its utility and practicability. The words dharma, artha, Kāma, sīlpasāstra, nāṭyasāstra etc. denote the disciplines including applicability. The words sāstra and prayoga etc. may be extended to spheres outside the fields of arts as well.

The future of Indian studies either at the theoretical or at the empirical levels lies in an intensive study of the regional traditions of India both diachronically and synchronistically by both a study of texts as also the living continuities. I believe that in India, there were conceptual models which the tradition itself provides and therefore, it may be useful to examine the models themselves, rather than the attempt to fit in data within an alien or so-called universal model. In short methodologically it should be possible to first examine whether in a given culture, there has been any debate or consideration of 'conceptual models' and empirical data, and if so, whether these are valid in an examination of the living continuities. This is an approach somewhat different from either the inductive or deductive.

I propose here to consider the terms \$\bar{s}\bar{a}\stra\$ and \$Prayoga\$ as well as \$M\bar{a}rga\$ and \$De\sir\bar{s}\bar{i}\$ as a conceptual model which are relevant for a study of the Indian arts but which are probably also relevant for a study of social system and perhaps, therefore even the sociology of religion.

First and foremost thus would be the question of defining the word sāstra and to find a viable English equivalent which can be used in all the varied context in which the Sanskrit term is used. Despite the Sanskrit lexicographers explaining the term in the generic sense for a body of knowledge pertaining to any single discipline,1 the term has been largely used during the last hundred years or more for the English term 'theory' or 'theoretical'. This is almost universally accepted in many contexts and disciplines. At the outset it needs to be clarified that the term 'theory' in its primary meaning excludes applicability or the practical and suggests an insistence on the speculative and contemplative. It implies knowledge or pure science as such without reference to its practical application. Further it is agreed that a 'theory' is a tentative statement of a supposed principle or' relationship as of cause and effect, in short a working hypothesis. Only in its derivative meanings does it suggest the abstract principles and universal truths of any body of related facts. Now if we return to the word sastra and examine the varied contexts in which it is used as a suffix it will be immediately clear that while the second derivative meanings of 'theory' can serve as a rough equivalent in some contexts, the primary meaning of the 'theoretical' as pertaining exclusively to the 'speculative' and the 'contemplative' (from its Greek roots and terminology) is almost ruled out. We find that the term appears to be used in

<sup>1.</sup> Monier Williams, Sanskrit English Dictionary, 1974. Sāstra, p. 1069; prayoga, p. 688,

Indian context invariably to disciplines which have an 'applicability' aspect inbuilt into the theoretical system. Neither the Dharma, Artha, Kāma, Cikitsāśāstra, the Silpaśāstra or the Nāţyaśāstra, appear to exclude the practical, the applied, and the empirical if we may call it as such. If we extend this argument, even if somewhat facetiously to ask the question why the Indians never thought of suffixing the last 'Puruṣārtha' mokṣa with the word śāstra, the answer will be self-evident. Also while there is a Atma Vidva. there is no ātmaśāstra or brahman śāstra, the two key words of Indian speculative thought. The absence of these is indicative of the fundamental approach of significance and cannot be lightly discussed, even if it has been facetiously stated. In short, the śāstra appears not to concern itself only that which is purely 'speculative', 'contemplative', 'ideational' opposed to the empirical or practical. In short, all aspects of life which pertain to the physical material, socioeconomic, political, physiological, even psychical can be abstracted to a set of principles or norms, a framework or a hypothesis, but the spirit, the intangible that transcends them all and runs through them all cannot be bound within the walls of a formal theoretical framework. The methodologies of attaining a psychical state of 'beautitide' an experiential state of bliss are set forth, but not the state or the nature of the last final experience. It was perhaps the recognition of this distinction between theoretical, speculation and sastra, that has led many others to use the words textual 'manual', 'treatise' canon as equivalent or cognates for the same word sāstra. Now it begins to shed all the nuances of speculative thought and certainly the ideational and acquires a technical meaning of a 'manual', a set of rules whose efficacy lies only in its utility and practicability. This would be particularly true of all that we today recognize as 'technical sciences' and the 'crafts'.

The term assumes yet another dimension when we begin to look at a sphere of life which is today called the 'behavioural sciences'. Here we repeatedly come across the śāstrācāra' and 'lokācāra or 'kulācāra'2 as antonymns. related pair daivaka and laukika2 has also been used by modern sociologists to analyse the behavioural pattern Indian society, by often dissociating them from the original contexts in which they were used, we are aware that the Brahmanical, Buddhist and Jaina pantheons, the gods and goddesses were classified as śāstrika or śāstriya (that which is sanctioned by codified sacredotal texts) and laukika or sanctioned by the practice and conventions of people. Today they are being equated largely to the behavioural (and not just ritual patterns) to a socio-economic or cultural elite within a caste structure and to a popular culture mostly identified as rural or tribal. This has led to a tacit acceptance of a seeming diachatomy between the two-a hostility rather than a 'continuam' or differentiation within a system. Little wonder thus that the 'tribal', 'rural', 'urban' classification of sociologists, placed in a unilinear progressive graph has not been able to contain the complexities of the Indian social structure, where the so-called sāstric is equated to theory or 'sacred or textual', and the 'maukhika'4

groups.

<sup>2.</sup> Sāstrācāra: conduct according to precept

Lokācāra: conduct sanctioned by practice

Kulācāra: conduct sanctioned by conventions of the

<sup>3.</sup> Daivaka (celestial) pertaining to the gods, eternal, perennial, the sacred.

Laukika (terrestrial) pertaining for the world innerdance.

For discussion on these pairs of words see Ray N. R.

Approach to Indian Art. Chandigarh.

<sup>4.</sup> Maukhika derived from mukha or mouth. Referring to the oral traditions or the spoken word.

equated to the laukika where the terms begin to denote the 'literate' and the 'non-literate' or 'oral traditions' of this society. By a perverse logic the 'śruti'—would then become maukhika and a perverse logic laukika. And can this be accepted? The discussion has acquired further complexity by the use of the terms 'sanskritisation' and vernacularization' in the purely sociological context where they denote the processes by which a less affluent or privileged class of people begin to acquire the behavioural patterns of an elitiest society.

Leaving sociology alone for the time being, although relevant to our discussion when we turn to the arts, we find that the term 'classical' is being largely equated to the term 'sāstric' or 'sāstrīya' and it is in this sense that many are using the term Sāstrīya saṅgīta³ or Śātrīya nṛtya, śāstrīya kalā etc., somewhere vaguely taking into account the sacredotal and the elitist mentioned above, and again tacitly rejecting the speculative and the conceptual. Here also deśī³ or loka are used antonyms and equated to tribal or rural or more imprecisely folk in the sociological sense. Conversely the word 'classical' is also used as a term for periodisation, to indicate sometimes pre-8th century, at other times pre-10th century and in some cases even pre-6th century developments in Indian art. Then classical is opposed to medieval.

This is obviously a transference of the Greek term 'clas-

<sup>5.</sup> Common usage of the terms. Literally they would be translated into theoretical music, dance or art, in fact they denote the practice of music (Sangīta) dance (nṛtya) and the arts (kalā) according to finalised grammar and system,

<sup>6.</sup> Desi is derived from desa local or spatially circumscribed. Popularly it is equated o rural or folk.

Loka derived from loka terrestrial, world, mundane, popularly used for masses, or folk and rural.

sical' used in the Western context to denote both a period and a qualitative artistic genres. Examples from other 'spheres could be added to lay bare the complexities of the situation in which we appear to have accepted where the same terms are being used to denote vaguely but not precisely the Indian connotations.

It is also evident from the above thus that the terms śāstra in contemporary terms can stand for a theory, as abstraction from a set of facts, a 'technical manual', or treatise, sociological term for the behaviour of certain groups, a term to distinguish the literature, textual from the oral and a term for differentiating qualitative artistic excellence. The word theory on the other hand does not quite often open out all these avenues of exploration. An examination of the 'manuals' treatises and formulae will make it clear that the 'śāstra' indeed was a deduced conceptual model which provided for applicability and thus variation and modification. Each 'śāstra' is only a framework or structure and thus rather more universal than local, but in no event is it a scripture as ordinarily understood. All it does is to break up the constituents into its smallest parts or units and then builds an edifice through a schematic design of inter-relationships. is true of the Vāstu, Silpa, Sangīta and Nṛtya śāstras and others.

Now for the term prayoga and all that it has been used to writing. Again, except for its primary meaning of joining together or of throwing a missle, it has been broadly used for applicability. In its extended meaning as constant practice, with a stress on the empirical, it has connotated experimentation, innovation and variability. Indeed the nuance of experimentation, has led to a literary school of the experimentalists in Hindī and other Literatures called Prayogavāda. We had observed that the antonym in the

sociological sense to śāstrācāra<sup>7</sup> was lokācāra or deśācāra. In the artistic sphere prayoga has not been equated to deśī or loka but has certainly conveyed the insistence on vyavahāra,<sup>5</sup> abhyāsa (practice) and all that we understand by the empirical, the practical, the experiential and related to a specificity of time and space. In this last sense it comes closest to deśī, is almost a cognate, but not a synonym, but clearly differentiated from the universal movement or constant flow of the śāstra. In the context of language alone, we encounter the phrase devabhāṣā or Sanskrit (or refined) and Deśī equated to the regional or local. The perusal of the discussion on the term prayoga again clearly unfolds the complexities, and the varied contexts in which it has been and can be used.

This brief enumeration of the two terms and the possibilities of variety of approaches from the academic to the sociological to the purely artistic will perhaps make it clear that the terms denote concepts and processes which cannot be easily contained in their English equivalents so far precisely or imprecisely used. Each of these would need to be pursued first separately in the specific disciplines and contexts and then taken together in their underlying organic inter-relationship and inter-action of disciplines and areas.

I should like to raise one other question at this stage and this is the new insistence on an inter-disciplinary

<sup>7.</sup> See note 2 above Śāstrācāra conduct according to the treatises of dharma: ācāra is literally conduct, behaviour, norms of social relationships.

<sup>8.</sup> Vyavahāra denotes social dialogue, conduct modes of behaviour. It emphasises practice as opposed to theory.

abhyāsa is constant practice, in the sense of repititive routine leading to discipline or perfection; considered essential for any art.

approach. If we look at the Indian system, we find that an inter-disciplinary approach was at the core of the vision and structural system and some of the complexities of terminology arise only because cognizance of this inter-disciplinary system is not taken into account. No one discipline could be understood in its totality without taking into account the findings in other disciplines or to put it simply that the śāstra was just that ability to cull out the 'universals' from a series of empirical facts drawn from a variety of related or cognate disciplines. The story of Visnudharmattora9 of the conversation of Vajra and Markandeya crystallises pithly the vision and methodology in the arts. But it is so in other disciplines and spheres of life. My other submission thus is to stress the need for identifying the contours of this inter-disciplinary approach where the inter-connections and inter-dependence in all levels and spheres of life was being taken for granted or was fundamental to the study of any one discipline. So far scholars of Indian studies have identified and have dealt in great detail on the micro-classifactory system contained in each unit or discipline but have not placed these micro-classifactory details and distinctions in a total perspective where each unit was serving as an indispensable role in a larger organic system full of concordances, synthesis, with a clearly identifiable pattern of distinctiveness, autonomy, multilayering and inter-action. The system has a staggering complexity which almost belies identification, but closely observed it has the rigorous organisational pattern and structure of, let us say, the London Tubes, the Paris Metro, or nearer home the Body system. It is no accident that the image of kan as Puruşa has been uniformally used as a term of reference in all disciplines and spheres of life, rang-

<sup>9.</sup> Vișnudharmottara Purāņa, See chapter III section.

ing from the cosmological to the purely physical as one symbolising coordinated activity where each part is interconnected with the other.

One could adopt the historical chronological approach and trace the history of the Indian arts over a period of two thousand years, i. e. what is termed as a diachronic study of the two terms, or 'the synchronic approach and trace it through space, in a given period. I am with purpose departing from this standard method and am instead trying to understand the Indian arts from the point of view of (a) their conceptual speculative base (which can be called śāstric with provisions); (b) the structural framework which provides the methodology the vidhi10 of creation; (c) to see the relationship of what was laid down in the sastra (canons, treatises, theory) and all that we understand by the term creativity; (d) and finally to point at the fact that in this sphere all that we often recognize as the śāstric need not be operative or seen at the urban, elitest level, of society but may be discerned in forms genres which are normally called dešī laukika (folk or tribal) in sociological terms.

All this will naturally necessitate taking mighty leaps in time and space within the physical time at our disposal today. In order to illustrate my theme, I shall focus on a seemingly unimportant aspect of the nāṭyaśāstra (the theatre arts) namely āṅgikābhinaya, called simply dance or movement generally considered unworthy of any academic discussions. But this one concern with movement, or dance itself may take us ultimately to underline and identify how a simple seemingly spontaneous rhythmic use of the body cannot really be understood in its entirety with-

F. 2

<sup>10.</sup> Vidhi methodology. Originally used as a technical term in the context of Vedic ritual of the Yajña.

out taking into consideration disciplines as far flung as cikitsāšāstra on the one hand and mathematics or early geometry or trignometry on the other.

So thus, to return to the Nāṭyaśāstra. This is a śāstra both in the primary sense of presenting a theory or a conceptual framework of artistic creation, but it is also a śāstra in its extended meaning in so far it is a compendium of technical details of applied methodologies and skills required for a successful presentation of drama. what is of greatest significance is the fact that this sastra takes cognizance of the empirical, the applied in its fundamental conceptual framework and in this sense it is unique on one level, but representative of the Indian system on another, because it may well be a śāstra of prayoga or a prayogasāstra. If this sounds a contradiction in terms, let us very briefly examine the text itself, the text in all its manifold complexities and the corrupted form in which it has come down to us not withstanding the heroic effort put in by Rama Krishna Kavi, Ramaswami Sastri and others and without as far as possible the help of Abhinava Bhāratī. The latter not because it is not a significant but because we should try and understand the text as it stood at least eight hundred years before Abhivana interpreted it with the aid of the saivite darsana or of others who examined it from the several yardstick or positions of the specific system of darsana-s. I am with purpose not using the term philosophy here

The very first verse raises the problem of terminology, because Bharata begins by saying: 'I shall now explain the canons of Drama'— (Nāṭyaśāstra and Nāṭya). Fortunately, it is not necessary for us to point out that Nāṭya does not denote a literary work alone but it deals with the creative effort of both the 'Kavi' and the theatric director, thus

śravya and drśya. Indeed Abhinavagupta may be brought to aid for he too insists on pointing at both the literary and the non-literary here.

This object of diversion or play (NS I-V 7-12) was created for all the varnas including the śūdras. In making what appears to be a simple statement to be welcomed in a society wedded to the goals of egalatarinism, Bharata in one stroke through two phrases has opened up a whole Pandora box which would demand reconsideration of all sociological deductions of equating the sastric or sastracara to the behavioural patterns of the upper classes in terms of status and position and the preserve of literate society and also if sāstric is equated again to the 'literate' or the written word. If we transport ourselves in time to the 4th or 2nd century A.D. whichever lower or dating for the Nātyaśāstra and re-read this within the framework of the normally accepted notion of an insulated hierarchical society that these verses so far slurred over by most commentaries and modern interpreters. We may as well come to the conclusion that this was a most extraordinary radical almost revolutionary statement. For us it holds a crucial key to an understanding of what follows. Bharata does not stop at throwing the doors open by an insistance on the equalising role of theatre but proceeds further by basing his base text on all that which is considered 'sacred' pure and beyond the pale of secularity the profanity. After all, why this insistance on drawing upon the four vedas and why the term sāstra and why open it to all and sundry not just make it another exclusive category for the lowly in status and socio-economic conditions. This statement as we know is made in answer to a question which asks "How did the Nātyaveda similar to the vedas originate and for whom is it meant, how many parts does it possess, how

far does it extend and how is it to be applied? The answer goes further by stating that it will incorporate all the sāstras (M. M. Ghosh<sup>11</sup> translates this as scriptures here I.15) and all the arts and crafts (i. e. Silpa). This is the sāstra of Nātya and is not an exclusive silpa or a theory, it is a combination or amalagm of the theoretical, the conceptual i. e. the sāstric universals of all disciplines and the practice of all the arts (Silpa). Does it not already point at the organic relationship of the conceptual and the empirical and does it not open the door to what follows in thirtysix long chapters? These pithy statements themselves will make it clear that the sāstra and the prayoga were not to be considered as exclusive categories and that also a clear distinction was made between sāstra and sīlpa.

Somewhat later the word prayoga is used in the more specific sense of a performance, when the Devas are considered unfit (Ayogya) to do anything with drama (nāṭya, i. e. actual dramatic performance). This is followed by the positive answer that the sages (ṛṣis) who have kept their vows alone have the capacity to put this into practice (vrata 1.23) finally the statement that the art was learnt from Brahman from whom Bharata and his sons studied both it and its application or usage (prayoga 1.25).

The use of the term prayoga recurs in this chapter, in many contexts including the adaption of different styles (vrttis) the special place of the prayoga (use) of Kaiśikī.

A reading of the first ninety odd verses of the NS makes it clear that the śāstra was not dissociated from the prayoga at any state and in fact the latter was almost primary (See I.46-47, 53, 54, 58) (in the context of the disemberament of the Daityas I-64 or when the daityas object

<sup>11.</sup> Shastra scripture, Ghosh M. M. (transl. by) Natyasastra Calcutta University Press, 1967, pages 3.

2.76-78 or for dramatic performance 76, 96, 97, 99, 100 etc.).

Now then it is clear that in conceiving a major artistic theory of creation (aesthetics), Bharata was at no time even aware that there existed or could exist an irreconcilable diachotomy between theory and practice in the modern sense. In short, the abstract and the concrete, the conceptual and speculative and empirical were inbuilt into one single system.

However, we must pass only to one crucial pair which I spoke of initially, namely mārga and deśī and a subsidiary pair related to these Nāṭyadharmī and Lokadharmī.

In a brilliant essay on the Nature of Folk-lore and Popular Art Coomaraswamy discusses the twin concepts of mārga and deśī and sacred and profane. Mircea Eliade also in a different context examines the sacred and profane not only in the Indian context, but also in other world culture. Sociologists and anthropologists like Milton Singer and Baidyanath Saraswati have examined these concepts on the operative level through field studies. Milton Singer examines the role of the 'cultural performance' in Madras City and Saraswati investigates the social organisation of Kashi.

We may begin with an examination of these concepts first on the theoretical level in Sanskrit Literature and as interpreted by creative writers and critics and then examine their validity in the contemporary artistic manifestation both in sociological and artistic terms.

Coomaraswamy equates the word mārga to a highway and traces its derivation from mṛg "to chase" or "hunt especially by tracking". "In the Rg-veda, we are told it is

familiar that what one hunts and tracks by its spoor is always the deity, the hidden light the 'Aditi', Sun or Agni, who must be found and is sometimes referred to as lurking in his lair. Coomaraswamy cites the verses in the Rg-veda where the word is repeatedly used in this sense. "In Rgveda VIII.2-6 men are said to pursue (mṛgayante) Indra. as one pursues a wild beast (mrgam na) with offerings of milk and kine: in Rg-veda VIII 87-6 Varuna is compared to a "fierce-beast" (mrgas tuvișaman): in R.V.X.46.2 the Bhrgus eager seekers after Agni track him by his spoor (padaih) like some lost beast (pasum na nastam)". Coomaraswamy concludes "that Mārga is then the creatures "runaway" the track to be followed" (padaviya). One sees clearly what values are implied in the expression marga (way) and how inevitably that which is marga is likewise (Vimukti-da) since it is precisely by the finding of the hidden light that liberation is effected".

The Sāma-veda on the other hand is the first to distinguish two levels of musical expression. The marga here can be equated to a definite combination of notes in a given order, and belonging to the sphere of celestial music of the gandharvas: this is distinct from the music of 'man' which can be regional and local. The Satapatha Brāhmana makes a similar distinction (III.2-4) in connection with the seduction of vāc, who is won over by the Devas from the gandharvas. The word mārga is discussed again in the Puspasūtra. 1.1.8 1 & 2 2.11.1.4—and 8 2.2.4.2). The Masakakalpasūtra mentions it in the same way. The real discussion on the subject however continues in the technical context of music in the Nāļyašāstra (28.31), the Vișnudharmottara Purāņa (III 18.4-12), the Devibhāgavata Purāņa (8.15.8), and of course practically all the musical texts ranging from Sangīta-ratnākara (1.4. 11), to Sangitamakaranda (I.1.60), the Nrtyaratnakośa

(I.1.185), the Sangitadarpana (I.4-6) and many others. The texts on drama and aesthetics also discuss the subject and Dhanañjaya in the Daśarūpaka (I.15) applies the terms to the relative use of gestures and instrumental music. Here the term is used in its generic sense and as part of discussion on the Madhyamagrāma.

An equally significant almost pervasive discussion takes place on the term desī both in the context of music as also dance and drama. It is extended to the field of languages in most part of India and this we shall refer to in due course.

Coomaraswamy's interpretation is again significant and valuable. He derives desi from 'dis' to indicate and hence "dis", "region" or "quarter" or "local". He draws attention to the phrase desam nivis to settle in a given locality, deśa vyavahāra or deśācāra "local custom", "way of world" and desya "native". He goes on to explain that these are not merely terms that could be derogatively employed by city people or courtiers to countrymen in general, but that could be employed by dwellers in the city of God or in any Holy land with reference to those beyond the pale. Heaven lies "behind the falcon", the worlds are 'under the sun' and in the 'power of death'; "world" is 'Logus' logically from Latin 'Locus' a place defined by given conditions; and 'Laukika' 'mundane' is literally "local"; it is precisely here (iha) in the worlds that the kindreds are "settled", "localised" and "native". He concludes "From the celestial or solar point of view deśī is thus mundane, human and devious as distinct from super mundane, divine and direct: and this distinction of mārga (=svarga) from dešī as sacred from profane is in full agreement with the sense of expressions ranjaka (pleasing impassioning, affecting, etc.) and vrtha "Wanton random as you like in the manner it has been used in the context of the Satapatha. These conclusions of Coomaraswamy we shall examine shortly but it may be added that several texts of music and dance which follow the Nātyasāstra continue to use the term in the primary sense. Later a whole class of composition is termed as deśi both in music and dance. Desī is both a category of rāgas as also a particular rāga. In dance also, it is both a particular dance as also a category of dance specially of the nṛtta (abstract type). The Sangītaratnākara clearly distinguishes the deśī rāgas from the margi or gandharva music (5.4 and 6.358) and also defines the deśi rāga as belonging to a particular region (6.713). The particular model scale of the desī rāga is defined as one in which Re is used as Grahāmsa and Nyāsa, excludes the pañcama has a mandra gāndhāra, and a frequent use of Ma Ni and Sa a (II.2.102). In several other places he refers to the term specially in the context of the discussion on the jātis and tālas.

Writers of the Sangītamakaranda, Rāgavibhoda (1.6. 4.2) the Sangītapārijāta (21), Bhāvaprakāśa (10.296.12) more or less follow the Sangītaratnākara. The Bhāvaprakāśa (10.299.17 & 10.296.10), the Daśarūpaka (11.9), along with the Sangītaratnākara (Chapter VII) also discuss deśī nṛtya or nṛtta in several contexts. The text on Silpa the Samarāngasūtradhāra (31.58) also includes a discussion on the subject. We could enlarge this list of references, but the few cited above make it clear that in the arts, there appears a recognition of two categories distinct, but related like many other pairs of opposites in Indian thought and religion. A little later, we shall examine whether or not the categories pertained to celestial and terrestrial or as Coomaraswamy suggests sacred and profane, or to a few purely formal elements or technique.

However, at this stage it is necessary to point out that in all these texts ranging from the Sāmaveda to the Brahadesi there is no suggestion of hierarchial stratification in terms of gandharva or mārgī implying a category of music and dance which belongs to the elite brahamins and the upper privileged classes and deśī to the lower group of the vaisyas and śūdras. Also there is little to support the view that one form was tribal, rural and village-based and the other town or urban-based. Celestial and terrestrial are qualitative artistic terms, not sociological categories. It would have been perfectly understandable for the theorists to relate the margi or gandharvagana to the nagara and the deśī to the grāma in sociological terms, and the terms placed in a hierarchy of status. The system of establishing correlatives and correspondences was so pervasive and so well established that the addition of one more set of correspondences in sociological terms in a total framework would be logical. Its absence is a significant pointer at the fundamental approach to the concepts. From this primary source material there is no basis to establish a correlation of the margi with the urbane and the desi with the village or tribal. Alas, in much contemporary popular and even . scholarly writing this simple correspondence has been tacitly accepted as a working hypothesis. Mārgī is considered 'classical' temple or court based, and desi rural or tribal based, almost implying socio-economic levels, rather than qualitative differences in artistic terms.

The classification of the *mārgī* and the *deśī* in music and dance texts does not assume the proportions of a debate or a controversy: it is only a statement of differentiated categories. In the field of literature the terms (it must be remembered, that the terms were originally used in the sphere of music and dance) are transferred and

extended to connote two parallel and related traditions often in tension. In contrast to the fields of music and dance there is a clear evidence of an awareness of polarity, a consciousness of both hierarchy and opposition. From the East to the West, and North to South, but particularly in the East and South India, the differentiation between Samskṛta (refined sophisticated) and prākṛta between Sanskrit and dešī bhāṣās was known and much discussed. It ran parallel to the discussion on the concepts of sastracara and desacara or lokacara in the field of social conduct. The śāstric began to denote categories also of all that was sanctioned by texts, and laukika all that was sanctioned by practice and conventions of the particular group of people. Indeed this pattern in literature and social conduct or what one would term as religious practices was an uniform pattern in all parts of India. While in literature there was controversy and debate of the relevant merits of each, in the field of social conduct and life-cycle ritual, these were clearly complimentary categories. A history of Telugu and Kannada literature brings out the contours of the controversy particularly in the period ranging between the 12th to the 18th century. A similar although not as marked a debate can be traced in Bengali, Oriya and possibly other languages.

It will be recalled that in the case of music and dance (and for that matter sculpture and painting) the codifiers take into account the local or regional styles and give śāstric sanction to the regional developments, without establishing hierarchics or evaluation. This is largely a post 10th century phenomenon. In literature, there is an undertone of tension and some resistence from either side. Much effort and energy was spent both by creative and critical writers on the use of the devabhāṣā or dešībhāṣā. The

parallel development of Sanskrit and regional languages continued well into the 18th century, but the emergence of full-fledged languages was a new factor.

It is not necessary for us to go into the details of these literary developments particularly of the medieval period, but it is necessary to bear in mind that the spatial situation of different strata of society does not necessarily coordinate with the categories of mārgī and deśī as discussed in the theoretical texts, in the context of literature. In texts of music, dance and sculpture they refer to regional distinctiveness and variation as distinct from a formal language, and grammar of Art. Modern sociologists and cultural anthropologists have tried to understand these terms from their particular point of view. Dr. V. Raghavan in his paper "Popular music and classical music", comes to the conclusion that there are two rhythms in cultural change.

Answering the question whether the great tradition is undergoing a transformation in a metropolitan environment and whether it is a process of secularization, he says:

"It would be inaccurate to apply the western concepts of secular urban mass culture and art for art sake in interpreting these changes. There are indeed secularising tendencies, but they have not yet cut off urban culture from the traditional matrix of sacred culture. There is no sharp dividing line between religion and culture, and the traditional cultural media not only continue to survive in the city but have also been incorporated in novel ways into an emerging popular and classical culture". And finally after an examination of the phenomenon in Madras he concludes: "Many of the media or elements of them enter into the performances of more popular culture—

purāṇic recitations, devotional plays bhajans, since the difference between popular and classical culture rests not on a sharp difference in kind of media or theme but depends rather on the degree of sophistication and technical refinement and the balance among aesthetic, devotional and entertainment values that characterise the performance".

The views of an anthropologist who with great sensitivity takes into account aesthetic qualities have to be supplemented with the views of Dr. Niharranjan Ray from an art-historian's point of view. He cites many examples of the gradual chiselling and sophistication of many tribal and village forms in the field of sculpture, music and dance and arrives at the conclusion that "no objective historian of Indian art should necessarily follow the logical construct of social anthropologists and sociologists of Indian situation in regard to their classification and categorisation of 'tribal' folk and 'civilized' or 'high as mutually exclusive and distinctively separate categories. The differences and differences are many and various, one must admit but they are not so much of kind as a degree of chasteness and elegance, of subtlety and sophistication, of complexity and comprehension of a higher level of technical knowledge and experience of vision and imagination. One may argue that these are all qualitative and hence operate towards making of art objects which are formally different which indeed they are aesthetically speaking. But the so called 'tribal' or 'folk' have also their own forms and aesthetic standards. They are not merely of magical or ritualistic significance".

It will be obvious from these quotations that the matter of the levels of artistic expression viewed from com12. Ray. N. R., An Approach to Art.

pletely divergent positions does fall into some sort of a pattern, where although categories can be clearly discerned, there is a continuam. Indeed it would appear that what Milton Singer identified as the matric of traditional sacred culture is a large module comprising both mārgī and deśī elements. The village based traditional culture enters the city and metropolitan centres like Madras, and becomes either more sophisticated and refined in aesthetic terms or takes on another garb of popular city culture but still community based as in the case of Harikathā, Bhajanas, etc. he cites as examples. In short, the Mārgī of village culture could become the desi of popular city culture in artistic terms. Also one could analyse Milton Singer's statement about the 'secularisation' of the 'sacred culture' in other contexts, and may perhaps come to the conclusion that the 'traditional pattern' itself was an amalgam of the sacred and the secular. Sanskrit drama began with a ritual for propiating the Gods and deities, but even in the prologue, transformed itself into a secular drama in the portions called 'Nāndī' and procchana.12 In the context of the temple, while the 'devadāsī' or the mahari danced inside the temple, there was always the 'man' dancer in women's garb in the temple court yard, village square, who presented identical themes but with a slightly different purpose. Indeed a continuam between the two is evident, in most spheres of Indian art (notwithstanding Coomaraswamy and Singer's valuable point) the margi and the desi cannot be equated simply to 'sacred' and mundane, because in a single 'performance' or a single piece of work both may be contained.

The analysis of both Dr. Raghavan and Dr. Niharranjan Ray bears out that they believe that the *deśī* or popular 13. Nāṭyaśāstra tr. by M. M. Ghosh, Calcutta University Press, 1967, Pages 37, 67. allows for greater freedom and a comparative absence of rules and codifications. Implied in their analysis is an assumption that the chiselled the sophisticated was also not rigorously but rigidly codified and that although it assimilated tribal and folk elements, it evolved an almost static position. Coomaraswamy alone amongst these scholars clearly sees the logic of the marga in its initial meaning of a dug path, a high-way which is constantly on the move but in a particular direction with a specific purpose. perhaps, be more appropriate to see what Coomaraswamy calls desi or 'a by way' 'inspite of the insights into the etymological roots Latin locus and loka which imply a specificity of a spatial situation) as the circumscribing or limiting of eternal universal paths into the mannerism and styles of a region or a 'given' time situation. Indeed from this point of view the two terms appear to connote not levels of society but only universalisation and specificity. is certainly not what the terms 'classical' and 'folk' in common parlance denote. In their original meaning they stand for a running path or stream along a highway which flows into a 'region', a locality, acquires a specificity of distinctiveness, and then continues flowing in a definite direction. In the course of its journey it does receive the waters of other streams or pools, but its own course of movement does not lose direction. The cognisance of the possibility of the margi becoming desi at any given moment is inherent in the very nature of their relationship. If the one is celestial and the other terrestrial in sastric terminology, it only goes to prove that the aestheticians were taking over the frame of reference of Vedic mythology in which the inter-dependence of the celestial and the terrestrial is taken for granted. We must remember that the analogy of the celestial and the terrestrial whether in Bharata or the later writers was highly contextual and was loaded with reference

to the three fires of the ritual separate but all integral to the ritual. The celestial and the terrestrial are thus not to be understood as high and low in modern sociological terms. We have to consider the celestial and terrestrial also as the eternal and the temporal. Both were never considered exclusive, but inter-dependent. Just as God depends on Man and is the Puruşa after the image of Purușa so also the mundane and sacred are inter-connected and mutually dependent. Indeed, we may go further and suggest that in so far as this is concerned, the categories of the sacred and the profane are not exclusive categories, which even Coomaraswamy and Eliade seem to suggest. They are clearly differentiated in time and space, but are not mutually opposed, indeed they are inter-dependent. The same space consecrated is sacred, and it is mundane profane at another time. Time too is both limited and profane on one level and consecrated cosmic on another level.

The Nāṭyaśāstra, the several texts of the Vāstušāstra, Silpašāstra bear this out. The temple itself embodies both the sacred and profane aspects of life. The two are never in opposition. This is also borne out in the field of religion and a social conduct by Baidyanath Saraswati in his study on Kashi. After an analysis of a vast variety of reliable data, he concludes that the two are not polarities but two sides of the same coin

From the above, it will be clear that Coomaraswamy's very valuable analysis of the root word mrg and of deśa provides us with a significant criterion of differentiation and artistic levels. The 'runaway' path, the directed flow of a river, over a period of times with possibility of future growth and development, along with ever renewing chiselling refinement is characteristic of the first, the clearly de-

fined contours, in limited space and time with the possibility of stagnation and annihilation, while providing the milieu for distinctive growth are the characteristic of the other. These however are not equivalent to the categories of sacred and secular as suggested by Coomaraswamy. Dr. Singha's hypothesis inspite of sociological validity, is also not borne out by an analysis of tribal, rural and sophisticated form of artistic creation. There is both a continuam and dialogue.

This puzzling zig saw of categories or of the co-existence of levels and of the inter-action and inter-penetration of levels can be solved only if we look at the Indian cultural phenomenan as a continuous movement of sheathing and of over-layering without annihilations and obliteration of levels whether in anthropological or sociological or artistic terms.

An analogy for this phenomenon can be drawn from the sphere of astronomy. Each cultural region may be soon as a sphere with an inbuilt inner structure all of which revolves around a regional axis. One face of this sphere is naturally like a disc. The disc has levels. These levels are naturally made up of races-linguistic, social and caste classification. There is a continuous dialogue which takes place between these levels in a given region. Certain aspects of life style of the people are shared whether it is at the tribal level or at the highly ritualistic Brahmanical level. Each of these levels of the disc may be identified in terms of tribal, rural (grāma) and nagara. A movement of communications takes place amongst these levels determined by regional axis. Along side there is a second system of communication where particular levels interact parallel levels in other spheres. The orbit is large comprising many regional areas, but there are micro-grouping and macro-grouping of contiguous areas. Thus there is a very clear connection between the artistic expressions of the tribals of Ganjam district, even the Juangs, the Paiks, the dances of Mayurabhanj Chhau, the dramatic techniques of the Jatra players, the dance and acrobatic techniques of the Gotipuas, of the Akhāras and the Maharis of the temples in Orissa. All these belong to different levels of society, but are held together by a regional style and channels of communication can be seen in painting styles and architecture styles in these regions as also in Kerala. In Kerala we find the same continuam between the Theyattam, Theriyattam, Koodiyattam, Kathakalī along with all the elements of commanlity, universally amongst sophisticated forms of dance, such as Orissi, Bharatanāṭyam, Kathak, and Manipuri, belonging to different regions of India. What is true of the performing arts is equally true of the plastic arts. While there is a connection between the simplest huts and agricultural field patterns and great architecture within a region, as in Bengal or Tamil Nadu, there is a connection between the tribal arts of contiguous regions and between the sophisticated arts of different regions. This fact is borne out by a study of architectural style and sculptural modes in different parts of India.

Within this orbit, one can discern a clear movement of the rhythm of a flow of a river touching each sphere or region giving it a distinctiveness at different levels and to the region as a whole and moving on with a uniform pace in time. The fixed centre which we had spoken of is still and changeless only in a very special sense of the adherence to certain principles remaining constant, invariable, but not in terms of an evolved form becoming static. The concepts of sastrācāra and desācāra or lokācāra and those of mārgī and desī and finally of a nāṭyadharmī and lokadharmī

fall into a pattern where the members of each pair are distinct but inter-connected and mutually dependent. sociological situation and spatial environment shapes them and gives them a definite identity in specific periods, whether it is in the context of the evolution of the desi bhāsās or regional time-speciffic schools of architecture, sculpture. painting or music and dance but these are inherently ephermal, subject to change and flux. The chiselled sophistication which emerges has a continuam of the river and its course is constant. 'The pools are formed; they dry up or become stagnant, but the river flows. Thus, while there is a multiplicity of pools or pockets in space and time, there is the continuity of the flow of a river. This movement pattern has provided the rhythms of continuity and change in artistic terms, whether it is at the tribal level where many changes are taking place in life style and artistic expression or at the urban level of a metropolitan city like Madras, where village and rural forms so to say are acquiring a different type of chiselling and sophistication, but are indeed not cut off so far as Singer rightly suggests from their traditional matrix rooted if we may suggest in village culture. In short many things we term as 'classical' in the modern sense, belong not so much to the city culture, but are a renovated or restructured aspects of village culture. Contrarily many aspects of the high sophisticated culture of the past can be seen in forms which only in contemporary socio-economic terms belong to the tribal or the rural culture, we may call these survivals or continuities but they are certainly specimens of the highest artistic sophistication. These ranges from floor designs, paintings, terracotta work, music and dance performances.

The constant inter-changeability of the Mārg and the Deśī of the Sāstrācāra and deśācāra makes it clear that neither at the theoretical level nor at the empirical level

have these pairs been considered as absolute categories and nor can these terms be equated to their English equivalence namely theory and experimentation or classical and folk.

We have thus to re-examine both the Indian tradition as also critical writing in the English language which has constantly categorised the Indian tradition into the textual and the oral, the highly Brahaminised, Sanskritised and the vernacular, the sophisticated, the literate and the illiterate and finally the classical and the folk. Our analysis will have shown that at no point within the tradition, were these seeming binary opposite rarely considered opposites. They were certainly differentiated categories but placed either into a continuam or as I have said earlier placed as segments of a circle rather than a line. We could go on adding to the terminology and the conceptual models which have been used in English language for understanding the Indian traditions. A subsidiary pair such as Nātyadharmī and lokadharmi have been often created to idealism and realism.

If all that we have considered above is even partially correct, then quite obviously the distinction which is being made between idealism and realism does not hold good when we consider the concept Nāṭyadharmī and Lokadharmī. The final extension of consideration of these pairs would be the religious and the secular, or for that matter, the sacred and the profane. This pair has been considered by practically every writer of religion, sociology, arts and the Indian tradition has been divided into these two categories. A closer look at the level of religious institutions or artistically manifestations makes it clear that while in the Indian context there was certainly the comprehension of the Daivika and Laukika, the Ādhyātamika and the Bhautika, these cannot be equated to the terms 'sacred' and 'profane'

or religious and secular, nor were they insular categories. Thus to call in India the 'Dhārmika' and the 'Dharmanirapekṣa is a total misnomer.

One could go on multiplying these pairs of binary opposites in all disciplines in the Indian traditions and the English equivalence both in terms of concepts and terminology a hundred-fold. Perhaps it is not necessary to do so but it is necessary to realise that the conceptual models so far available to the sociologists or the art historians need further investigation and perhaps a re-formulation.

All that I have said above can be demonstrated through the empirical data which regions like Manipur, Orissa and Kerala provide where different levels of artistic manifestations as also religious practices can be seen in their living continuities. We can thus extend the terms sastra and prayoga, marga and desi to spheres outside the arts and will probably be convinced that the tradition itself provided a conceptual model which can be profitably used in many spheres including that of religion.

correct then make obviously the dismersion which is being

dun context there was certainly the comprehenses of the

## BIRTH OF AGASTYA AND VASIŞŢHA

engined and the convenience of the sage United

### DR. ANAM CHARAN SWAIN

# Bhubaneswar

In Rgveda, Agastya and Vasistha are said to be born of the 'retas' of the twin divinities Mitra and Varuna, through Urvasī. Vasistha's second or human birth is also briefly mentioned. The Purāṇas later analyse and elaborate this story in their own interesting way.

The author in this paper has tried to trace the gradual development of the myth regarding the birth of these two divine Sages in the Vedas, Epics and the Purāṇas.

Vasistha is one of the foremost seers of ancient times. In the Rgveda he appears as the family priest of Sudasa and Bharatas. He is regarded as "the seer" of the entire seventh Mandala of the Rgveda. It was the sage Vasistha at whose request Indra made the river Paruṣṇī shallow and easily fordable to enable king Sudasa to escape to the other bank (Rgveda VII.18.5). As referred to by Prof. Velankar, (Rgveda Mandala VII, Introduction p. XXIV) the seers of the Vasistha family represented the orthodox priests in contrast to the Viśvāmitras, the progressive group of bold reformers. In Rāmāyaņa there is one Vasistha who is the preceptor of the ruling family of Ayodhyā; (Rāmāyana II.5.1). An independent treatise like Yoga-Vāsiṣṭha is attributed to Vasistha. Lastly the most remarkable aspect in the character of Vasistha is that he is one of the Saptarșis (group of seven seers).1 It is clear that in the

<sup>1.</sup> The seven sages representing the constellation called Ursa Major are Mārīci, Atrī, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratu and Vasiṣṭha.

cultural tradition of our country the Vedic sage Vasistha and the seers born in his family, the Vasisthas, occupied a pre-eminent position. The other sage Agastya is no less important. He is the seer of the hymns 165-189 of the first mandala of the Rgveda. Aryan expansion to the south is reflected in the story of Agastya meeting the Vindhya mountain and responsible for altering its height. The Vindhya-mountain growing in its height obstructed the path of the Sun. It is the venerable sage Agastya at whose feet the lordly mountain bends down in humility and makes the southern region easily accessible for the sage (Mahābhārata, Āraṇyaka Parvan, 104.1-115). In Rāmāyaņa he marries Lopāmudrā, the daughter of the king of Vidarbha (Rāmāyaṇa V.24.11). Like Vasiṣṭha, one of the Saptarși, the brightest star in the southern hemisphere bears the name of Agastya. The purpose of the present study is to trace the birth of these two venerable sages in the Vedic texts, Epics and the Purāņas.

## VEDIC TEXTS AND ANCILLARIES

Rgveda VII.33.9-14: No doubt the Rgveda is a collection of hymns composed by the ancient seers in honour of the different divinities. Though primarily it contains hymns in honour of various divinities of nature, through different myths, legends and anecdotes the Rgveda refers to the stories of secular nature like the episode of Purūravas and Urvašī, (X.95) the incest of Yama and Yamī (X.10.1-14) etc. Likewise the hymn No. 33 of the 7th maṇḍala referring to the Dāśarājña war speaks of Vasiṣṭha who played a prominent part in it. In order to glorify the family of the Vasiṣṭhas, the Rgvedic seer almost deifies Vasiṣṭha. The hymn No. 33 is devoted

to the description of the circumstances under which Vasistha referred to as direct descendant of one of the chief gods of the Vedic Aryans came down to dwell among the Bharatas to help and guide them. The particular mission for which Vasistha comes down to this world of mortals is for fostering worship and sacrifice to the Vedic gods among the Vedic Aryans. And in narrating the circumstances which led to the celestial birth of Vasistha, it (Rgveda VII. 33.9-14) says: "Mitra and Varuna were the presiding deities of a Soma sacrifice. In the sacrifice at the sight of the celestial nymph Urvaśi they became very passionate which resulted in their dropping of the semen. The semen partly fell in an earthern pitcher and partly outside it. The semen falling outside the pitcher was held by the gods in a lotus flower and carried to Urvasī for disposal and finally Vasistha was born (9d-10ab). So the Rgvedic poet calls Vasistha a son of Mitra and Varuna born of Urvasī, but born from her mind (मन्सोऽधिजातः), not from her body. This is the first birth of Vasistha. From the semen deposited in the pitcher Māna (Agastya) was born. It is Agastya who brought away Vasistha from the celestial clan to the people i. e. the Bharatas. In the mantra No. 14 the poet of the hymn calls upon the Bharatas, who wait upon him with devotion as he had chosen to be with them, brought his descendants, always supporting the latter in their priestly work.

In the above account we get two different aspects of the birth of Vasistha. It is the semen of the twin divinities Mitra and Varuna which is the cause of the birth of Vasistha. Along with divinities Mitra and Varuna, there is Urvaśī. Added to that by the magical power of a celestial hymn (बहांगा देखेंन) the Viśvedevāḥ held the semen of both the divinities in a lotus. Thus Vasistha's divine

birth has been kept unsullied: Mitra and Varuna, the twin divinities famous in Rgueda, Urvasī, the divine nymph. Visvedevah the protector of the semen, the divine mantra chanted for its protection. The poet speaks of Vasistha's second birth as a human sage though not in detail. merely says that Agastya took him to the people (Bharatas) who were greatly benefited by the efficacy of his priestly services. Incidentally the hymn refers to the birth of Mana from the semen deposited in the pitcher. On a comparison of the birth of Vasistha and Agastya one can notice that Vasistha has been represented both as divine and earthly (Agastya introduces him to the human society) i. e. he is a semi-divine sage. But in case of Agastya his divine birth (कुम्भे रेत: सिषिचतुः समानम्, तती ह मान उदियाय मध्यात्) has been referred to and his birth as a human sage has been completely neglected.

Atharvaveda: In Atharvaveda (IV.29.3) Mitra and Varuṇa—the dual divinities show their special favour to Agastya and Vasiṣṭha along with other sages like Atri, Aṅgiras and Jamadagni. The seer of this hymn is Vasiṣṭha and the hymn deals with praise and prayer to Mitra and Varuṇa.

Niruhta: Yāska, (6th cent. B.C.) while expounding the meaning of the word Urvaśī quotes the eleventh mantra of the 33rd Sūkta of the 7th maṇḍala. In his comment (V.13) on the said mantra he repeats the myth as related in the Rgueda. At the sight of Urvaśī, the seminal fluid of Mitra and Varuṇa falls down, and Vasiṣṭha is born from that seminal fluid held by Viśvedevāḥ in a puṣkara² (the

<sup>2.</sup> By Puşkara Yāska does not mean the lotus. Instead he attributes three other different meanings to it: a) atmosphere b) Water c) Lotus.

atthosphere). Thus Vasistha is spoken of as born from the mind of Urvasī.

Bṛhaddevatā: The Bṛhaddevatā (4th cent. B.C.) is the oldest systematic collection of legends. Through Aditi, one of the daughters of Dakṣa, Kaśyapa had twelve sons (dvādaśādityāḥ). The Bṛhaddevatā just refers to the names of these twelve Ādityas, but with respect to Mitra and Varuṇa the text (V.143-155) in Rgvedic tradition develops the story leading to the birth of Agastya and Vasiṣṭha. At the sight of the nymph Urvaśī at a sacrificial session the semen of Mitra and Varuṇa was effused and fell into a jar. Both the ascetics Agastya and Vasiṣṭha were born. Vasiṣṭha was found standing on a lotus supported by Viśvedevāḥ.

The Rgveda (VII.33.10) referred to the two births of Vasiṣṭha; the semen of Mitra and Varuṇa and its final disposal by Urvaśī, the first birth, Agastya taking him to the people, the Bharatas, the second birth. Unlike Rg Veda the Brhaddevatā does not speak of Agastya introducing

<sup>3.</sup> In giving the logical sequence of the story the lines (151, 152 first half. p. 62) in the text Bṛhaddevatā have been purposely ignored. In editing the BD Macdonell refers to two groups of manuscripts A and B and he is of opinion that the manuscripts of A group are more correct than those of the B group. And the three lines referred to above belong to the B group. As the learned author himself says, "we have a later addition in these three lines". The story as developed in these three lines appears somewhat disconnected. In the preceding verse 149 when it is clearly said that the semen of Mitra and Varuṇa fell into a jar, here it is said that the semen fell in various ways—in a jar, in water and on the ground. Agastya was produced from the jar, Matsya was produced from the waters and Vasiṣṭha was produced on the ground,

F. 5

Vasistha to the human society. But with the sole purpose of emphasizing the glory and importance of Vasistha as a divine sage the text adds an interesting anecdote to Vasistha. The Rguedic text very often with reference to Vasistha has given an etymological explanation of the name (II.9.1, VII.1.8, X.15, 8, X.95.17 where it is used as an adjective meaning best, excellent (Vasumattama, Vasayitrtama). Saunaka takes up this thread and says : नामास्य -the name Vasistha is वसतेः श्रेष्ठचकर्मणः—1562 derived from the root "Vas" meaning pre-eminence. And in order to justify this pre-eminent nature of Vasistha Saunaka introduces a new story, (Brhaddevatā-V.156-159); Indra, the supreme divinity was invisible to the seers. But it was only Vasistha, who, by the power of his penance could have the vision of Indra. As a result Indra was pleased and made the announcement that he (Vasistha) should receive shares in the soma sacrifice.4 Since then Vasistha and his descendants began to officiate as Brahmā priests, worthy of the highest fees (दक्षिणीयतनाः).

With regard to Agastya the Rgueda speaks of his birth from the middle of the jar (ततो ह मन उदियाय मध्यात्-RV.VII.33.13). Designated as Māna Agastya takes away Vasistha from the celestial clan and introduces him to the human society. The BD directly refers to the sage Agastya and instead of calling him Māna, introduces him as Mānya either because he was Samyāmātra (being the length of a peg) or because he was produced from a jar which is used as a measure of capacity (Brhaddevatā V.153, P. 62). A change in the nomenclature of Agastya and the anecdote

<sup>4.</sup> This special privilege accorded to Vasistha by Indra is primarily traced in the TS III 5.2

of Vasistha's penance leading to his promotion to the post of Brahmā are the two conspicuous additions to the Rguedic myth of Agastya and Vasistha.

Sarvānukramaņī: The Rgveda Sarvānukramaņī (1. 166) in course of introducing the Agastya hymns speaks of the divine birth of Agastya and Vasiṣṭha when at the sight of Urvaśī the semen of Mitra and Varuṇa fell into a jar containing water that stood overnight. There is no addition, no elaboration.

#### EPICS AND PURANA-TEXTS

When we come to the age of the Epics, we notice that very often the great epic Mahābhārata refers to Vasiṣṭha as the mind-born son of Brahman. Apart from it, when Bhīṣma expounds the greatness of Srī-Kṛṣṇa, (Mahābhārata, XIII.143.18a), he says that it is Kṛṣṇa who gave birth to the old seer Vasiṣṭha (स कुम्मरेता ससूजे पुराणं यत्रोत्पन्तं ऋषि आहुः विसष्टम् "It is He (Kṛṣṇa) who caused the vital seed (of the gods Mitra and Varuṇa) to fall within a jar, whence sprang the sage known by the name of Vasiṣṭha". The other Epic Rāmāyaṇa ignores the myth as available in the popular editions of the text.

After the Epics we come to the Purāṇa Pañcalakṣaṇa text. Kirfel has made quite a deep study of the Purāṇas. In order to find out the urkern of the Purāṇas, he has depended upon the five chief characteristics. These five characteristics known as Sarga, Pratisarga, Manvantara, Vaṃśa, Vaṃśānucarita form the kernal of the Purāṇa-texts. The different Purāṇas, as are available at present have rather

<sup>5.</sup> Mahābhārata-I 174.5, II 11, 18-19, III. 31.12, VII 6.6, XII. 166.15-16,

expanded and elaborated the subjects referred to in this pañcalakṣaṇa-text. Different topics like festivals, rituals, glorification of different gods and goddesses or holy places are definitely additions of a later age. Therefore before analysing the different Purāṇas it is better to go through the common basic text of all the Purāṇas available at present. Thus Purāṇa-Pañcalakṣaṇa by W. Kirfel is the compilation where the original texts of the Purāṇas have been put in a chronological order. With this Purāṇa-Pañcalakṣaṇa text as the base, it is better to begin our investigation of the history of these two sages.

In course of giving an account of the geneology of the king Nimi the *Vaṃṣṣ̄anucarita* text (P. 338.984) refers to the curse of Vaṣiṣṭha in consequence of which Nimi, son of Ikṣvāku, was disembodied from his self. And this Nimi founded the dynasty of Videha in which line ruled kings like Mithi (Janaka), Udāvasu and Nandivardhana, etc.

In giving an account of the geneology of Yadu race the Pañcalakṣaṇa text (P.410-418) speaks of Arjuna, the son of Kṛtavīrya when the king was on the summit of his glory and prosperity, and the subjects led a happy life under the righteous administration of the king, Lord Agni approached Kārtavīrya as a suppliant. When the king donated him all the seven continents, Agni very much hungry burnt down all these continents including the hermitage of the revered sage Vasistha. Enraged at this Vasistha, also called Apava who got the blissful birth as the son of Varuna (4 पुत्रं पुरा मास्वन्तमुत्तमम् वसिष्ठं नाम स मुनिः स्यात् वरुण: imprecated a curse upon Kārtavīrya आपव इत्यत-42) to the effect that he would incur a defeat at the hands of Paraśurāma. (Pañcalakṣaṇa text-P.418, 42).

So in the Pañcalakṣaṇa text, the urkern of the Purāṇa literature we just get this much information that Vasiṣṭha

who was known as Apava was the son of Varuṇa. Nimi had become disembodied from his self because of Vasiṣṭha's curse for which he became Videha and the geneology of Videha started from him. The other king cursed by Vasiṣṭha is kartavīryarjuna whose defeat at the hands of Paraśurāma was predicted.

Vāyu and Brahmāṇḍa: Next we come to Purāṇa texts—Vāyu and Brahmāṇḍa. As observed by Kirfel and Pergiter both these texts are rooted in one text-kernel. And this text kernel is the oldest specimen of Purāṇa literature, having embodied in it the five characteristics of Purāṇa-Purāṇa pañcalakṣaṇa. Both these texts make a passing reference to the curse of Vasiṣṭha in consequence of which Nimi was disembodied from his self (स जापेन विस्टिह्स विदेह: समपद्मत) Vāyu 27.3-4a, Brahmāṇḍa III. 64.3-4a).

The Vāyu and Brahmānda give this laconic reference to Vasiṣṭha. We do not know as to what is the motive of his curse to Nimi. Leaving apart the Purāṇa Pañcalakṣaṇa text, which has been treated separately as it forms the nucleus of all the Purāṇas available at present, we come to a detailed analysis of the different versions of the myth of Agastya and Vasiṣṭha as available in the popular Purāṇa literature.

Viṣṇu Purāṇa (IV.5.1-12): The Viṣṇu gives an elaborate version of this story which is presented in a logical form. "King Nimi, son of Ikṣvāku institutes a sacrifice to continue for a thousand years and invites Vasiṣṭha to officiate in the sacrifice. Vasiṣṭha because of his pre-engagement with Indra for five hundred years advises Nimi to wait for sometime. After completion of the sacrifice of Indra he would take up the task of officiating in his sacrifice.

The king gives no answer. With the idea that king Nimi is willing to wait, Vasistha goes to Indra and performs his sacrifice. After Indra's sacrifice is over, he returns to Nimi with a view to conducting his sacrifice for which he has already promised. In the meantime Gautama is found to be busy in conducting the sacrifice of Nimi, who himself is then asleep. At this Vasistha very much enraged and displeased pronounces a curse upon Nimi to the effect that he would be disembodied from his self (अयं विदेही भनिष्यित ). Because of inflicting a curse upon him without his (Nimi's) knowledge Nimi in return curses Vasistha to the effect that he too would be disembodied from his self (तस्मात् तस्यापि देह: पतिष्यति ). As per the curse of the king, Vasistha looses his bodily existence and his subtle body is united with the spirits of Mitra and Varuna.6 In course of time the twin divinities-Mitra and Varuna become passionate at the sight of the nymph Urvasī when their semen gets effused and from that semen Vasistha is born with a different body.

In consequence of the curse of Vasistha when the sacrifice of Nimi is continuing, the king too is disembodied from his self. But the corpse of Nimi was preserved from decay by being embalmed with oils and resins. At the conclusion of sacrifice the gods appear to have their shares of the sacrifice. The priests appeal to the gods to confer a blessing on Nimi, the sacrificer. Gods are willing to restore him to bodily existence, but Nimi points to the misery of human existence and refuses to be born with a mortal body again. Once his soul has departed from the body, that should be final, and no more he would have to

<sup>6.</sup> तत् शापाच्च मित्रावरुणयोस्तेजसि वसिष्ठस्य चेतः प्रविष्टम् । उर्वशी-दर्शनात् उद्भूतवीजप्रपातयोस्तयोः सकाशात् वसिष्ठो देहमपरं लेभे । Vişņu Purāņa IV.5.12.

experience the woe of death. His desire of living in the eyes of beings was assented to by the gods. Since that time he is placed in the eyes of all living creatures (असी अशेषभूतान नेत्रेषु अवतारित: IV. 5.18)

but an abridged version of Visņu. It does not mention the name of the sage appointed by Nimi for conducting the sacrifice. And the birth of Vasiṣṭha from Urvaśī as the son of Mitra and Varuṇa is just referred to without expanding the idea of the meeting of the dual divinities with Urvaśī or the effusion of their semen. It also speaks of the fact that the dead body of Nimi is preserved from decay by applying fragrant substances and lastly when Nimi declines to have any mortal frame, by churning his body the priests produce a son as the next heir to the throne. With only thirteen verses in very precise and concise manner the legend is narrated here without any addition or elaboration.

Devī Bhāgavata (VI. Ch. 14-15): It is actually the Devī Bhāgavata which has assimilated all the different versions of the different Purāṇa texts; the legend has been presented in a logical systematic manner. Nimi requests his preceptor Vasiṣṭha to officiate in the sacrifice. Vasiṣṭha speaks to him of his inability at the time as he has appointment with Indra. Vasiṣṭha advises him to wait.

Nimi puts forth his point that he has collected all the materials for the sacrifice. Vasistha is his family-priest. It does not behave him to disappoint him.

With the departure of Vasistha for Indra's sacrifice, Nimi does not care for him and conducts the sacrifice with the help of Gautama. Vasistha returns from Indra and waits to meet the king who is asleep. Servants do not dare to wake him up. So Vasistha feels humiliated and curses Nimi to be disembodied

Attendants schocked to listen to the curse of the sage wake up Nimi. Nimi pleads his innocence and appeals to his good self referring to his learning and wisdom. He charges him with his greed for dakṣiṇā. When his prayer for withdrawing the curse is not heeded, the king curses the sage to be disembodied.

Vasistha approaches Brahmā for help. Brahmā advises him to enter into the self of Mitra and Varuṇa. As per the command of Brahmā, Vasistha goes to the abode of Varuṇa. There his self enters into the body of Mitra and Varuṇa.

Urvaśī purposely enters into the abode of Varuṇa. Mitra and Varuṇa excited to see the beautiful nymph invite Urvaśī to remain with them. When Urvaśī remains with Mitra and Varuṇa strongly attached to them, the semen of Mitra and Varuṇa is dropped in a jar and the two ascetics—Agastya and Vasiṣṭha are born.

When in course of the sacrifice, the sacrificer Nimi was cursed by Vasistha, the priests engaged in his sacrifice kept alive the body of king Nimi by chanting various mantras. By worshipping the body with various mantra-śaktis they prevented the body from decay. On the completion of the sacrifice the different divinities as prayed for by the sages and the seers came to the spot. The divinities aware of the condition of the body of the king offered him the boon of taking an excellent birth as the fruit of performing the sacrifice. But Nimi humbly replies that no more he wants

<sup>7.</sup> विहरस्य यथाकामं स्थानेऽस्मिन् वरवर्णिनि । तथोक्ता सा ततो देवी ताभ्यां तत्र स्थिता वशा ॥६३॥ कृत्वा भावं स्थिरं देवी मित्रावरुणयोः गृहे । सा गृहीत्वा तयोः भावं संस्थिता चारुःशंना ॥६४॥

to have a mortal body which is always liable to destruction. On the advice of the gods the king devotedly prays the Devī Bhagavatī. When she appears before him, the king asks of her the following boons: He would be granted the knowledge which would lead to final liberation. He would be able to reside on the top of the eyes of all the beings. (नेत्रेषुसर्वभूतानां निवासो मे भवेदिति— VI.15.18). Devī Bhagavatī grants him both these boons and disappears. After the Devī vanishes, the sages churn the body of king Nimi by placing Araņi on it. Then there is born a son—looking like a second Nimi. As the son is born due to the churning of the Araņis (अरण्या मथनात्) the boy is named Mithi. Besides as it is born (जननात्) it is called Janaka. As the king Nimi became bereft of his body, all his descendants are known as Videhas.

The Rgvedic legend had brought great disgrace and discredit to the character of dual divinities-Mitra and Varuna. They stooped so low as they had effused their semen at the sight of the beautiful nymph Urvaśī. The Vișņu Purāna though maintaining the lascivious character of Mitra and Varuna gives a logical sequence to the birth of Vasistha. In Rgueda the semen of Mitra and Varuna falls outside the pitcher. The gods carry the semen in a lotus flower to Urvasī for disposal. Thus Vasistha becomes a son of Mitra and Varuna born of Urvasī but born from her mind. In this account the birth of Vasistha seems to be accidental and illogical. The Viṣṇu Purāṇa by introducing the story of Nimi and Vasistha explains the reason as to what led to the birth of Vasistha by Mitra and Varuna. In Rgueda the birth of Vasistha from Mitra and Varuna is designated as the first birth; and he gets his birth as a human sage when

<sup>8.</sup> ज्ञानं ते विमलं भूयात् प्रारम्थस्यावशेषतः ॥ 19॥ नेत्रेषु सर्वभूतानां निवासोऽपि भविष्यति ॥ 20॥

F. 6

Agastya introduces him to the human society, but as per the version of the Vișnu Purāņa Vasistha had already acquired a high position in the society. The curse only when his position as a Brahman priest had been established. So in Vișnu Purāņa the first and second birth of Vasistha as referred to in the Rgveda are reversed. The divine birth comes only after his birth as a human sage. As Prof. Velankar (Rgveda, Mandala VII, P. 83) points out Rgvedic hymn 33 of mandala VII "is conceived as a dialogue between Indra and the leader of the Vasistha family". The leader of the family in composing this hymn had the definite purpose of giving a glowing account of the Vedic sage Vasistha and his pre-eminence as Brahman priest. The Vișnu Purāņa version points to the fact that the Vedic tradition (BD V.156-159, TS III.5.2) was still alive by 8th Century A.D. or so when the Vișnu Purāņa was composed and the position of Vasistha as a sacrificial priest was very high. Both Indra the Lord of gods and . Nimi, the founder of a dynasty are anxious to get the services of Vasistha for their sacrifice. And when Vasistha fails to oblige Nimi, he is cursed.

In Rgvedic version Mitra and Varuṇa effused the semen and Vaṣiṣṭha is born. Definitely the Viṣṇu version makes the birth of Vasiṣṭha truly divine when it says that the subtle body of Vasiṣṭha entered that of Mitra and Varuṇa. Only after the subtle body of Vasiṣṭha had entered into the souls of the two divinities when the question of dropping the semen came, Vasiṣṭha was born.

The anecdote in the Brhaddevatā (vide Ante P. 5) referring to the vision of Indra by Vasistha through his austerities and grant of Indra to Vasistha for shares in the Soma sacrifice has been reflected in the above myth where Vasistha officiates in the sacrifice of Indra even at the cost

of displeasing Nimi. The redactor of the Vișnu might have elaborated it because of the fact that it was Indra who blessed Vasistha to officiate as a Brahmā priest. And it is natural that in the capacity of a Brahma priest he would reciprocate his good will. As we notice, the story relating to Nimi has become part and parcel of the story relating to the birth of Vasistha from Mitra and Varuna. It is definitely a new development of the Vedic version of the myth where Nimi had never come to the picture. At the same time we must admit that the stray reference to Vasistha cursing Nimi in Pāncalakṣaṇa text (Kirfel P. 338, 984) is taken up here in detail. The other difference that comes to our notice is that in the Vedic version the birth stories of both Agastya and Vasistha were joined together and Agastya was born along with Vasistha. This version drops the birth story of Agastya.

Though the Devi-Bhagavata preserves the traditional form of the legend, one very often comes across the tantric bias of the redactor of this Upa-Purāṇa. King Nimi performs the sacrifice for propitiating the Goddess Ambika. Indra's sacrifice too is meant for the propitiation of the highest Sakti. The peculiar feature of Devi-Bhāgavata is that it is the sage Vasistha who approaches Brahmā for getting relieved of the curse. In Visnu the gods who had come to partake of their shares in the sacrifice of Nimi accede to the latter's request of living in the eyes of beings. In Devi-Bhāgavata the gods present in the sacrifice advise Nimi to propitiate Devi Bhagavati to grant him the boon of residing on the top of the eyes of all the creatures. And the Devi pleased with the prayer of Nimi grants him this boon. In Vișnu even though Nimi is dead, his corpse is preserved from decay by being embalmed with fragrant oils and resins, and it looks as if the king has just died. When the dead body is preserved with all care, the soul of Nimi meets the Gods who bless him with the boon that he would have his residence in the eyes of all the creatures. The Bhāgavata (IX.13) repeats the same fact that the corpse of Nimi was preserved by embalming it with fragrant substance. But in Devī-Bhāgavata the question of preserving the dead body with application of artificial means does not come up. The priests officiating in the sacrifice of Nimi keep alive the body of the king by chanting various mantras. Moreover by adoring the body with various mantra-Saktis they prevent the body from decay.

The Vișnu version relates the curse of Vasiștha and Nimi to each other in a prosaic manner. It is just mechanical. Vasistha curses because Nimi has humiliated him by appointing another priest. Nimi too curses because Vasistha had cursed him without his knowledge when he was asleep. The motive of each cursing the other is same in the Bhāgavata. But the Devi-Bhāgavata rather elaborates the motive of the curse. When Vasistha returns from Indra's sacrifice, the sage Gautama had already finished the performance of the sacrifice. With bountiful gifts the priests had already returned from the sacrifice. Nimi was fast asleep. The servants though present did not wake him up from the sleep and the king too did not care to meet the sage. Consequently Vasistha felt insulted and cursed the king. The text in further expounding the reasons of the curse goes on: Vasistha, his life-long preceptor has been ignored. His clear direction for not beginning the sacrifice without his presence has been violated and king Nimi has been initiated in the sacrifice by sheer force. In Vișnu Nimi curses Vasiștha only because he had been cursed when he was asleep. The Bhagavata text too repeats this point. But the Devi-Bhagavata creates

the occasion for a meeting between Nimi and Vasistha. Having come to know of the curse of Vasistha, Nimi approaches the sage with all humility. Though addressing Vasistha as knower of Dharma ( धर्मज ) and declaring himself as his Yajamāna, he brings the charge against Vasişthat that he did not care to officiate in his sacrifice, only because of the greed. Even though as the son of Brahmā, he is well-versed in Vedic lore, he has shown his ignorance of the Brahmanic religion. The argument of Nimi appears like a sermon on morality when Nimi says: anger is much disgraceful than a Candala; the righteous should overcome it by all means.9 Because Vasistha infuriated with rage has cursed him for absolutely no fault on his part, Nimi curses Vasistha right away. Thus as in Visnu and Bhagavata, here in Devi-Bhāgavata the character of Nimi is not dull and lifeless. Servants wake him up. He justifies his stand for performing the sacrifice. He appeals to the good sense of Vasistha for withdrawing the curse, he tries to prove his innocence, when all this fails, he equates Vasistha's conduct and behaviour with that of a Candala and curses him. Thus in this Purāna we meet the king Nimi as a man of vigour, vehemence and personality. It must be admitted that the character of the king is very much lifelike.

The version in Viṣṇu Purāṇa follows the Vedic tradition when it makes the simple statement that Vasiṣṭha was born of Mitra and Varuṇa when their semen effused because of their excitement at the sight of Urvaśī. The Bhāgavata presents it in a more laconic manner when it says that Vasiṣṭha was born of Urvaśī as the son of Mitra and Varuṇa

<sup>9.</sup> त्याज्यस्तु सुजनै: क्रोधश्चण्डालादिधको यतः। वन्मा क्रोधपरीतेन मयि शापः प्रपातितः॥ Devi Bhāgavata VI.14, 49,

वर्वक्यां प्रिपतामह: IX. जजे (भित्रावरुणयोः Unlike the versions in Vișnu and Bhāgavatā the version in Devi-Bhāgavata gives a different turn to the story. After having been cursed by king Nimi Vasistha takes shelter with Brahmā. Very pathetically he appeals to Brahmā on two different counts: 1) he would like to have his birth with a body like the present one; 2) In his new birth with the body he would have the recollection of his past life. Brahmā advises him to enter the self of Mitra and Varuna. Accordingly Vasista proceeds to the abode of Varuna where his self enters into the body of Mitra and Varuna. In the meantime Urvasī comes to the residence of Varuna. The two divinities-Mitra and Varuna request Urvasi to put up with them. Urvasi agrees to the proposal. In course of time Urvasī begins to remain there strongly attached to them, the semen of Mitra and Varuna is dropped in a jar and the two ascetics-Agastya and Vasistha are born.

In Visnu without the direction or guidance of any God or Goddess the self of Vasistha is united with the self of Mitra and Varuna. When they are excited at the sight of Urvasī, there is the birth of Vasistha to the exclusion the sage Agastya. The Bhāgavata too speaks of Vasistha "reborn of Urvasī as the son of Mitra and Varuņa". Unlike these two texts, the Devi-Bhāgavata refers to Urvaśī residing in the company of Mitra and Varuna. When she remains strongly attached to them, the semen of Mitra and Varuna is dropped in a jar and the two ascetics are born. is the first child and Vasistha the second child. In all the three texts there are two divinities who drop their semen. But in Vișnu and Bhāgavata in spite of the parentage of both Mitra and Varuna it is only Vasistha who is born. But in Devi-Bhāgavata in conformity with the parentage of Mitra and Varuna the two sages-Agastya and Vasistha are born. And Vasistha is the younger of the two.

Another point is the peculiarity of the birth of Vasistha. The Visnu never speaks of the physical union of the twin divinities with the nymph Urvasī. As the text puts it, through the passion of Mitra and Varuna for Urvasī, the sage is born again in a different shape. (उर्वशीदर्शनात् उद्भूत-वसिष्ठो देहमपर होभे) Though बीजप्रपातयोस्तयोः सकाशात् the Bhāgavata presents a concise version of the Visnu, it seems, the redactor of the Bhagavata has not cared to drop the physical union of Mitra and Varuna with Urvasī. The text of Bhāgavata reads: - "Great-grand father (Vasistha) is reborn of Urvasi as the son of Mitra and Varuna". (मित्रावरूणयोजंज्ञे उर्वश्यां The Devi-Bhāgavata is very clear on keeping प्रिपतामहः) apart the twin divinities and Urvasī. In order to emphasise this point that Agastya and Vasistha are born from the semen dropped in a jar, and not from the womb of Urvaśi, the Devi-Bhāgavata puts one extra boon in the blessings of Brahmā. Vasistha had asked for two things 1) taking a birth with the old body 2) retaining the recollections of the past life. Besides conferring these two boons asked for by Vasistha Brahmā blesses him that in due time he would get a body not born of any womb. In keeping with the old Vedic tradition the Devi-Bhāgavata puts his peculiar birth of Agastya and Vasistha (who are born from the semen dropped in a jar) among the three boons of Brahmā. Brahmā blesses the sage Vasistha: "You will be born not of any womb" (तस्मादयोनिजः काले भविता त्वं न संशयः).

Besides elaborating on different aspects of the myth preserved in Viṣṇu, the Devī-Bhāgavata is rather critical on the question of Vasiṣṭha cursing Nimi and Nimi cursing Vasiṣṭha. The text (part-I. 19) raises a pertinent issue as to how Nimi who had been earlier cursed by Vasiṣṭha to be disembodied could remain alive to curse Vasiṣṭha. The text solves this ticklish problem with the statement that the

soul of Nimi, even though bereft of body was still endowed with the five elements like earth, water, fire, air and ether.19

Matsya Purāna (Ch. 200): The Matsya Purāna<sup>11</sup> gives a new turn to this story. Vasistha is engaged as the officiating priest in the sacrifices conducted under the patronage of Nimi Ouite a number of sacrifices are performed, Vasistha feels tired and exhausted. In the meantime Nimi approaches Vasistha to conduct some more sacrifices on his behalf. The sage very humbly replies that he would begin the sacrifice only after he feels recouped. At this reply of the sage, king Nimi gives a long discourse on the frailty of human life (ślokas 6-12). The king says the last word that if Vasistha would not come forward for officiating in his sacrifice, he would get it performed through some other priest. Very much hurt by these unkind words, Vasistha pronounces the curse upon Nimi-"you want to get rid of me; and you propose to appoint another priest, when I am feeling so tired and exhausted; be devoid of your bodily form."12 The king in return curses the sage in these words-"you too become devoid of your bodily form because you are an obstacle in the path of my righteousness". In consequence of the curse both the sage and the king are bereft of their bodies, and their souls go to Lord Brahmā. Brahmā, the primeval father of all the beings protects both of them. He gives the foremost place to Nimi by advising him to be constantly present

<sup>10.</sup> Devī Bhāgavata, Book I.19
महाभूतानि सर्वत्र नि:संगः क्व भविष्यसि Devī -Bhāgavata, I.19. 30,

<sup>11.</sup> The version of Matsya is almost identical with the version of Visnudharmottara (Part I.117)

<sup>12.</sup> श्रान्तं मां त्वं समुत्सृज्य यस्मादन्यं द्विजोत्तमम् । धर्मज्ञस्तु नरेन्द्र त्वं याजकं कर्तुं मिच्छसि ।

Matsya Purāņa Ch. 200. 14-15.

in the eyes of all the creatures. 12 The sage Vasistha is consoled with the blessings that he would be born as the son of Mitra and Varuṇa. Then he would be known by his old name Vasistha. Besides he would have recollection of his previous birth (जन्मद्वयमतीतं च तत्रापि त्वं स्मरिख्यिस, chapt. 200).

Once upon a time it so happens that in the hermitage Badarikā Mitra and Varuṇa are engaged in practising penance. When the spring season had given a new colour to the surroundings, Mitra and Varuṇa catch sight of Urvaśī the paragon of beauty dressed in a fine attire of red colour. Both the sages greatly agitated at the sight of this divine beauty drop their semen on the skin of a deer. Afraid of a curse from Urvaśī both the sages<sup>14</sup> collect the semen in a pitcher full of water. And out of it are born the sages—Agastya and Vasistha.

On a comparative analysis of the two legends in the Devi-Bhāgavata and Matsya, in the Devi Bhāgavata the dispute arises when Nimi's request for starting the sacrifice immediately is not heeded by Vasiṣtha. Nimi very fervently pleads for his cause. Vasiṣtha returns from Indra with the hope of beginning the sacrifice of Nimi, but as the text reads, there was no justification for Vasiṣtha to return to Nimi as the latter had never assured that he would wait. Vasiṣtha's curse to Nimi is rather unwarranted. Even after Vasiṣtha had imprecated the curse, Nimi does not retaliate imme-

<sup>13.</sup> अद्यप्रभृति ते स्थानं निमिजीव ददाम्यहम् । नेत्रपक्ष्मसु सर्वेषां त्वं वसिष्यसि पार्थिव । त्वत्सम्बन्धात्तथा तेषां निमेषः सम्भविष्यति ।

<sup>-</sup>Matsya Purāņa-Ch. 200 18-19.

<sup>14.</sup> The only difference between Matsya and Vişnudharmottara is on this point that in the latter afraid of a curse it is Urvasī who herself collects the semen of Mitra and Varuna.

F. 7

diately. With patience and sincerity he refers to the status and dignity of the sage. It would not be befitting for him to curse the innocent king. Of course, sometimes we find, the king has crossed the bounds of decency when he charges the reversed sage with his greed for dakṣiṇā. Nimi's curse to Vasiṣṭha comes only when the sage remains firm and does not withdraw the curse.

On the other hand the Matsya Purāṇa version of the legend is rather interesting. There is no question of Vasistha officiating in the sacrifice of Indra. From the very beginning the illustrious sage is busy in performing a number of sacrifices for Nimi. Naturally he is tired and exhausted. Therefore, it is quite unjust for the king to force him for performing some more sacrifices. Naturally here in this legend of Matsya, Vasistha draws our sympathy, when he pronounces the curse upon Nimi. In the same way one can't find fault with Nimi, if one takes into account the solid sound and vigorous argument that he has put forward for continuing the sacrifice without delay. of death verses<sup>15</sup> (5-12) the king presents a vivid picture and uncertainties of life. The redactor of Matsya has done a nice job of presenting both the characters-the king and the sage in a lively manner. In face of the argument of the sage that Nimi should wait for sometime because he is tired and exhausted, we have the counter argument of the king-"Righteous deeds must be performed immediately; there is no certainty of life". The argument of Vasistha is equally valid like the forceful discourse of the king. Each curses the other. The reader is actually in a fix as to who is to blame.

<sup>15.</sup> The stanzas numbering 5 to 12 because of the ennobling and glorifying ideas contained in it deserve a place in the ascetic literature of Sanskrit.

Thus we notice that in *Devī Bhāgavata* Vasiṣṭha is presented as a sage very much comparable to Durvāsas. Inspite of being implored with convincing arguments Vasiṣṭha never relents. In *Matsya* both the king and the sage stand on an equal footing. In sketching the character of the sage and the king the redactor of *Matsya* has done a a fine job. The reader fails to find any flaw in the stand taken by either of the two. In *Devī Bhāgavata* the point of dispute is Vasiṣṭha's preference for officiating in the sacrifice of Indra; in *Matsya* the bone of contention is not that the sage disappoints Nimi for the sake of Indra, but rather it is a question of giving opportunity to Vasiṣṭha to rest and relax.

Both the versions are almost identical in the development of the legend after each curses the other. The only extra favour (?), if it can be called a favour of blessing Vasistha to have his birth not from any Womb noted in *Devī Bhāgavata*, has been dropped altogether in *Matsya*. Otherwise their refuge in Brahmā and the boons granted by the primal father are almost the same.

In Devi Bhāgavata the twin divinities Mitra and Varuņa do not conduct themselves in keeping with their position as celestials. Like ordinary human beings hit by the arrows of Cupid, they run after Urvaśī. After Urvaśī has spent some days in the company of Mitra and Varuṇa their semen is dropped in a jar (vide the extra favour of Brahmā that Vasiṣṭha would be ayonija) and there is the birth of Agastya and Vasiṣṭha. On the other hand in Matsya (Ch. 200) the passion and excitement noticed in the character of Mitra and Varuṇa is not something so despicable. For the redactor of Matsya Mitra and Varuṇa are two sages practising penance. Like so many sages who have fallen from the height of their

glory at the sight of some lovely damsel or heavenly nymph, these two sages are excited to see Urvasī. In the Devi Bhāgavata "dropping of the semen in the jar" is mantained in keeping with the Vedic tradition. Matsya makes the semen drop on the skin of the deer, seated on which they are practising penance. It is more natural and realistic; but at the same time we must admit that the redactor of Matsya has not shown the sign of good taste when he makes the two sages collect their own semen dropped on the skin of the deer and then deposit it in a pitcher. In both the versions though only Vasistha was blessed by Brahmā to be born as the son of Mitra and Varuna, Agastya too takes his birth along with him. None of these versions gives the reason as to how Agastya could have his birth along with Vasistha but though the texts have not supplied us with any information about the antecedents of Agastya we must remain satisfied with the fact that the Purāņa texts closely followed the Vedic tradition.

#### CONCLUSION

In the different Purāṇa texts reviewed uptilnow we notice that Agastya and Vasiṣṭha are born from the semen dropped by Mitra and Varuṇa. Introduction of the curse of Nimi to Vasiṣṭha is the antecedent for which Vasiṣṭha takes his birth from Mitra and Varuṇa. In the Vedic texts without assigning any reason there is the plain statement that Agastya and Vasiṣṭha are born. The Purāṇa texts like Viṣṇu, Bhāgavata, Devī-Bhāgavata, Matsya and Viṣṇu-dharmottara developed only a part of the legend when they justified the birth of Vasiṣṭha by introducing the curse of Nimi but the question of Agastya went unnoticed. For the first time here in the Matsya Ch. 61 we find that Agastya has been born from Mitra and Varuṇa for which there is a definite cause.

Matsya (Ch. 61) version of the story,16: This text introduces the story of the mythical fight between the gods and the demons. The demons taking shelter inside the waters of the ocean continue troubling the gods and the sages again and again. At this Indra, the Lord of gods directs Fire and Wind to dry up the ocean. Both Fire and Wind refuse to carry out the command of Indra, as in their opinion drying up the ocean would lead to the destruction of innumerable beings taking shelter in its waters. With his order flouted both Fire and Wind are cursed to be born jointly by assuming one body among the mortals in the form of the sage Agastya. In consequence of the curse both Fire and Wind come down to the earth; and they are jointly born out of the pitcher by the semen of Mitra and Varuna and come to be known as Agastya, the younger brother of Vasistha.17

The motive of the birth of Vasistha is retained as before. Nimi curses Vasistha who takes refuge in Brahmā. Brahmā blesses Vasistha that he would be born from Mitra and Varuṇa. Thus the text gives a connected whole with reference to the curses leading to the birth of Agastya and Vasistha.

After these two sages are imprecated with a curse, the Matsya gives a new turn to the story. Viṣṇu, son of Dharma practises penance on the summit of the Gandhamādana mountain. Indra, terribly afraid of it sends a group of nymphs to disturb and destroy his penance. Viṣṇu unmoved by these distractions produces from his thigh

<sup>16.</sup> The version of Matsya (Ch. 61) is almost identical with that of Padma (I. 22).

<sup>17.</sup> मित्रावरुणयोवीर्याद् वसिष्ठस्यानुजोऽभवत् । अगस्त्य इत्युग्रतपाः सम्बभूव पुनर्मुनिः ॥६१.१९॥

the nymph Urvaśī,18 a damsel of exquisite beauty. Gods become enamoured of her. Then Mitra requests her for 18. Yāska in giving the etymological meaning of the word Urvasī says: Urvasī is a nymph (so called because she pervades the wide regions (Uru+...as "to pervade") or she pervades by means of thighs (Uru+ as "to pervade") or her desire is great (Uru "to pervade") or her desire is great (Uru Vas "to desire") उर्वेशी अप्सरा, उर्वेम्यः अश्नुते, ऊरूम्यां अश्नुते, ऊरूवी The Brhaddevatā in II.59 refers to Urvasī as Uruvāsinī. etymological explanation of the word, the BD differs from any of the three derivations given in the Nirukta पुरूरवसमाह एनं स्ववावयेन "Uruvāsinī (Urvasī) in her own words calls him ऊर्वासिनी Purūravas." It might be that Yāska's derivation of Urvaśī (ऊहम्या-मश्तुते, she pervades by means of thighs) or Brhaddevatā's reference to Urvasī as Uruvāsinī might have prompted the redactors of the Purānas to connect the birth of Urvasī with Uru and to develop a myth out of it. Mahābhārata, Ādiparvan Ch. 169-170 speaks of a divine sage Aurva who was born after tearing open the thigh of his mother (स और्व इति विप्रषि इहं भिस्वा व्यजायत-170.8). The Harivamsa speaks of one Urva of the Bhrgu race who stretched forth his thigh into the fire. After rubbing it with a blade of Kuśa-grass there arose the fire Aurva (उर्वस्योरू विनिर्मिद्य और्वी नामान्तकोऽनलः-50) This Aurva was given shelter in the mouth of a mare. And Brahma directed it to reside in the ocean. Besides Matsya referring to birth of Urvasī from the thigh of Vișņu and Skanda (V. Avantikhaņda (-1) 9. 1-16) which speaks of the birth of Urvasī from the thigh of Nara, all the Purana texts like Vāmana (6. 1-3, 7. 1-20) Devi Bhāgavata (IV. 5-6) Skanda (V. Avantikhanda (-3) 192. 5-193.66) are unanimous on the point that it is the sage Nārāyaņa who produces from his thigh a beautiful damsel known as Urvasī. This motif of the birth from the thigh is put differently in the Vișnudharmottara Purāna Part I Ch. 129. With the sap of a mango tree Nārāyaṇa draws a picture of a woman on his thighs. Then, with the help of that drawing he gives birth to Urvasi.

co-habitation and she gives her consent. Next in a passionate mood lustful Varuṇa pulls her by the hem of her garment. But Urvaśī tells him that already she had come to be the wife of Mitra and naturally she could not be his wife again. When Varuṇa prayed her to keep him in her favour, Urvaśī assented. Mitra coming to know of Urvaśī's favour to Varuṇa cursed her to be born among the mortals and get married to Budha, the son of the moon because of behaving like a courtezan. Just then both Mitra and Varuṇa drop their semen in a pitcher of water out of which Agastya and Vasiṣṭha are born.

Out of the three different versions of the myth, in the first version<sup>10</sup> it is only Agastya who is born from the semen of Mitra and Varuṇa, though the particular text refers to Agastya as younger brother of Vasiṣṭha. But the common parentage of Agastya and Vasiṣṭha is clearly presented in the two other versions.<sup>20</sup>

In the texts both Vedic and Purāṇic we have reviewed uptil now nowhere there is any reference as to how and why Agastya could have his birth from the semen of Mitra and Varuṇa. Viṣṇu and Matsya (Ch. 200) gave the reason for the birth of Vasiṣṭha from Mitra and Varuṇa. It is

Matsya Purāņa-ch. 61.31.36

<sup>19.</sup> The Padma version differs from the Matsya only on this ponit. In all the three versions in Padma (I.22) both Agastya and Vasiṣṭa are born from the semen of Mitra and Varuṇa.

<sup>20.</sup> जलकुम्भे ततो वीर्यं भित्रेण वरुणेन च,
प्रक्षिप्तमथ संजातौ द्वावेव मुनिसत्तमौ ।
विस्टोऽप्यमवत्तिस्मन् जलकुम्भे च पूर्ववत् ।

× × × ×
अगस्त्य इति शान्तात्मा वभूव मुनिसत्तमः ।।

only the Matsya (Ch. 61)21 which logically analysed the events leading to the birth of Agastya from Mitra and Varuņa. In Matsya (Ch. 200) the Purāņa-text just narrates the fact that Mitra and Varuna, engaged in practising penance, are enamoured at the sight of Urvasi and from their semen Agastya and Vasistha are born. But the Matsya (Ch. 61) dramatically presents the union of the dual divinities-Mitra and Varuna with Urvaśī. Vișnu practises penance. Indra deputes nymphs to disturb his penance. Vișnu befools Indra by producing Urvaśī from his thigh. Then Mitra requests Urvasī for co-habitation and she gives her consent. Later Varuna pulls her by her attire. There arises a dispute between the two. Mitra curses Urvaśī to be born on earth and then only Vasiṣṭha and Agastya are born when the divinities let their semen drop in a jar. As in Devi Bhagavata here in this text Mitra and Varuna come face to face with Urvasi when Mitra's co-habitation is clearly mentioned, and Varuna's is suggested.22 Naturally the Vedic reference to Vasistha as a son of Mitra and Varuna born from the mind of Urvasī is totally ignored. The same is the case with Agastya. But in keeping with the Vedic tradition the redactor all at once makes the statement that Mitra and Varuna had their semen dropped in a pitcher of water, from which both the sages were born. On the other hand Urvasī asserts before Va-

<sup>21. &</sup>quot;It is noteworthy that no reason is given why Agastya was so born (born of Mitra Varuna), such as is given for Vasiṣṭha". Indian Historical Tradition P. 238. In face of this version of Matsya Ch. 61 giving a logical account of the events leading to Agastya's birth from Mitra Varuna, I think the learned scholar's view is mistaken.

<sup>22.</sup> ततः कामयमानेन मित्रेणाहूय सोर्वशी। उक्ता मां रमयस्वेति वाढमित्यब्रवीत्तु सा ।। गच्छन्ती चाम्बरं तद्वत् स्तोकमिन्दीवरेक्षणा । वश्णेन घृता पश्चात् वश्णं नाम्यनन्दत ।। Matsya Ch. 61.27-28.

ruṇa मित्रेणाहं वृता पूर्वमद्य but still then when she assents to Varuṇa's request to keep him in her favour Mitra curses her as वेश्याधर्म एष त्वया कृत:।

The next point of difference of Matsya (Ch. 61) from the preceding texts (like Vișnu, Matsya Ch. 200) relates to the feud between Nimi and Vasistha. In Visnu Vasistha's partiality for Indra leads to his curse by Nimi. In Matsya Ch. 200 Indra does not come to picture. It is Nimi's insistence for performing the sacrifice when Vasistha is tired and exhausted that results in Nimi's curse to Vasistha. This particular text Matsya (Ch. 61) alludes to a very common and popular motif of the curse. Nimi is engaged in the game of dice with women. Vasistha happens to be there. Nimi fails to give due regard to Vasistha. In consequence Vasistha curses Nimi and Nimi in retaliation curses Vasistha. Unlike these versions of Vișnu and Matsya Ch. 200 this text is rather dull and dry. The reader may find some justification for the curse of Vasistha to Nimi but there is no support, no basis for Nimi to curse Vasistha. One may remember in Visnu, Vasistha had cursed Nimi when he was asleep. That is why Nimi had retaliated. In Matsya Ch. 200 Nimi had cursed Vasistha because the latter happened to be an obstacle in his sacrifice. Of these three texts relating to the episode of curse of both Nimi and Vasistha to each other, this text Ch. 200 is most interesting from the point that both the king and the sage stand on a sound footing for cursing each other. In that point the version of Matsya Ch. 61 is the least logical where Nimi curses Vasistha just in a mechanical way.

The Narasimha Purāṇa<sup>23</sup> has no claim to be regarded 23. Also called Nṛsiṃha- (or Narasiṃha) Purāṇa, it is one of the oldest and most important of the extant Vaiṣṇava Upa-Purāṇas. In the opinion of Hazra it must have been written not later than 850 A.D. (Studies in Upa-Purāṇas Vol. I, P. 287). Kane puts it around 9th Century A.D.

F. 8

as a Mahāpurāņa. The Vaisņava Upa-Purāņas like Visņudharma, Vișnudharmottara and Narasimha Purāņa are of quite early origin: these texts enjoy very wide reputation as respectable authorities on Dharma. Particularly or specially the Narasimha Purāna translated into Telugu about 1300 A.D. is profusely drawn upon by the commentators and Nivandha writers both early and late. Vallalasena who is very cautious in utilising the different Puranas for his Dānasāgara rejects Purāņas like "Garuda, Brahma. Agneya, Vaisnava, and Linga as spurious. On the other hand he draws upon the Narasimha Purāna without the least shade of doubt as regards its authenticity, antiquity. and non-tantric character". Hazra is of opinion that by the first half of the 11th century A.D. Narasimha Purāņa had attained a pre-eminent position.

In Narasimha Purāņa (Ch. 6)24 Varuņa is no more just an Aditya. As the guardian of the quarters he presides over the western sea. On the peak of Sailesa-a beautiful golden mountain there is the city Viśvāvatī fashioned by Viśvakarman. Directed by Brahmā the Āditya Varuņa stationed in this city protects all these worlds. Gandharvas and heavenly damsels use to attend upon him. Once upon a time Varuna in the company of Mitra besmeared with divine fragrant substance goes to the lovely sacred place Kuruksetra, and both of them practise penance there. In the forest region of Kuruksetra there lies a beautiful lake "Paundarīka" by name. Once they go for a stroll and come across Urvasī who is taking her bath in the lake. In six verses (26-33) Narasimha Purāna gives a glowing description of the matchless beauty of Urvasī-her lotus like lustre, glossy dark tresses of hair, wide expansive eyes. lovely 24. According to Hazra, the Narasimha Purāna Ch. 6 dealing with the birth of Agastya and Vasistha is most probably comparati-

vely late addition (Studies in Upa-Purāņas Vol. I, P. 252).

nose, slender waist, handsome arms and feet. On the whole she appears like a full moon with the gait of an elephant. Added to the amorous gestures of Urvasī who used to sing in sweet melodious voice, there blows the sweet fragrant breeze; the surrounding resounds with the humming of the bees and the sweet note of the cuckoos. Thus when the stage is all set for the full flash, Urvasī casts her side long glances at Mitra and Varuna. Mitra and Varuna greatly agitated and excited effuse their semen. The self of Vasistha who has been disembodied by the curse of Nimi takes refuge in the semen emitted by these two gods. The Viśvedevāh appear there and make a prophecy that Vasiṣṭha would be born as the son of Mitra and Varuna. And it is also approved by Brahmā. The seminal fluid lies scattered in three different places-the lotus, the land and the water. From the semen deposited in the lotus is born Vasistha; from the semen scattered in land Agastya is born and from the semen deposited in the water, the Fish of great effulgence ( जले मत्स्यो महाद्युति: ).25 In the meantime Urvasī leaves for heaven. The twin-gods Mitra and Varuna along with the sages Vasistha and Agastya come back to their hermitage and continue their rigorous penance as before. Brahmā comes there and informs the two divinities that they have been blessed with progeny. They would attain further favours from Vișnu. They should remain firm in their position (and practise austerities as before). Having said so Brahmā disappears.

In analysis of the myth of the Narasimha Purāṇa given above, we are surprised to find that the myth of Agastya and

<sup>25.</sup> A verbatim repetition of *Bṛhaddevatā* 152 which has been ignored by us on the authority of Macdonell. This reading is based on the manuscripts of 'B' group which contain later additions and naturally unreliable.

Vasistha given in all its details with its anecdotes in Matsya (Ch. 61) and Padma (I.22) has been presented here in a short simple way. The myth relates to the central concept of the Rgvedic Sukta 7.33.9-14. The earlier versions of the myth in the Purāṇa texts presented the dispute between Nimi and Vasistha in the most interesting and dramatic manner. This particular anecdote is totally ignored with but a slight reference to Nimi's curse (मुने: शापादथोत्क्रम्य स्वदेहान्मुनिसत्तम)-The reason for dropping out the curse stories may be traced to the fact that the myth of the miraculous birth of Agastya and Vasistha has been recounted in this Purāņa text with the sole purpose of enabling people to be blessed with male progeny. The phalasruti of the chapter states that this legend of Pumsavana26 (the rite through which a male child is born) relating to Varuna is destroyer of all sins. These persons desirous of getting male children lead a righteous life and listen to this particular legend, very soon are favoured with the birth of sons; there is no doubt in it.27 Naturally the curse story relating to Nimi and Vasistha, the feud between Indra on one hand and Fire and Wind on the other have become irrelevant.

In all the preceding texts after the birth of Agastya and Vasistha the reader fails to find that love and affection which one expects from a father. Mitra and Varuṇa are unconcerned about their progeny. But in this text Mitra and Varuṇa guide their sons to their hermitage and the birth of Agastya and Vasistha is referred to by Brahmā as a favour. And for primal father Brahmā the fatherhood

<sup>26.</sup> For a detailed discussion of Pumsavana, Hindu Samskāras v.2; India of Vedic Kalpasūtras—p. 257-260.

<sup>27.</sup> इदं पुंसीयनाच्यानं वारुणं पापनाश्वनम् । पुत्रकामास्तु ये केचिच्छूण्यन्तीदं शुचिव्रताः अचिरादेव पुत्रांस्ते लभन्ते नात्र संशयः ।।42।।

of Agastya and Vasistha is a great achievement for the twind divinities (मित्रावरुणको देवी पुत्रवन्ती महाबुती)।

In Narasiṃha Purāṇa we see Varuṇa<sup>28</sup> in a new form. He is the guardian of western quarters. Directed by Brahmā Varuṇa protects all these worlds. In the city Viśvāvatī the great celestial city of gold situated on śaileśa (the Lord of mountains), Varuṇa shines there in all his splendour. The preceding Purāṇa texts refer to Varuṇa as an āditya, just one of the twelve ādityas born of Aditi by Kaśyapa. By referring to Varuṇa as a Lokapāla, a position of authority the Narasiṃha Purāṇa has given a new turn to his position and status. He is subservient only to Brahmā, who occupies the foremost position in the hierarchy of the gods.

The question of Varuṇa ruling over the western quarters with his residence in the most gorgeous city of Viśvāvatī going to practise penance in the company of Mitra appears inconsistent. The Purāṇa fails to adduce any motive for the king to leave the throne and to go to the forest for practising penance. But still then under the influence of Matsya (ch. 200) and Viṣṇudharmottara (Part-I. 117) the Narasiṃha Purāṇa retains the old motive—meeting of Urvaśī at the time of penance. The two divinities Mitra and Varuṇa come across Urvaśī in the forest where they are practising penance. But the difference is that in the Nara-

<sup>28.</sup> In Rgveda Varuṇa is the god of morality and righteousness. He is the up-holder of the cosmic order of the universe (Rtasya patiḥ). In the Vedic literature his relation with the rivers and the oceans is not wanting and he is spoken of as sending rain and refreshment from the sky (RV.7.64.2; 8.25.6). In the MBh. (śalya parvan, Ch.46. 5-11) Varuṇa's position becomes conspicuous; he is coronated as the king of the waters. In Rāmāyaṇa (Uttarakāṇḍa ch.3.9-18) along with Indra, Yama and Vaiśravaṇa is appointed by Bhrahmā as the guardian of the quarters.

simha text Varuṇa abandons his regal mansion along with all its attendant pleasures and leaves for the forest. In both the texts (Matsya ch. 200, Viṣṇudharmottara I. 117) Mitra and Varuṇa engaged in penance in the hermitage Badarikā catch sight of Urvaśī when she is busy in plucking flowers. It is a fitting situation no doubt to make the union of Mitra and Varuṇa agitated and excited. Urvaśī comes to the notice of the two divinities when she is singing and smiling, her physical beauty and charm is exposed to them in its entirety.

In Rgveda the semen of Mitra and Varuna had fallen in an earthern pitcher and partly outside it, from which Agastya and Vasistha were respectively born. The Brhaddevatā makes both the ascetics born from their semen after it had dropped in a jar. The Viṣṇu Purāṇa ignores the question of birth of Agastya and follows the Rgveda in the statement that Vasistha was born from semen after it had dropped; but in order to justify the birth of Vasista the Vișnu Purāņa is consistent in so far as in the preceding sentence it has referred to the fact that the soul of Vasistha who had already become disembodied because of the curse of Nimi, had taken refuge in the semen of Mitra and Varuna. (तत् शापाच्च मित्राबरूणयोस्तेजिस वसिष्ठस्य चेतः प्रविष्टम्) The Matsya (Ch. 200) unlike Visnu does not give the prior information that the soul of Vasistha has taken refuge with Mitra and Varuna. But the story does not appear so incongruous or inconsistent. After referring to the blessings Brahmā that Vasistha would be born from Mitra and Varuņa, the former has its birth from their semen when it drops. In Matsya Ch. 61 the self of Vasistha after he is disembodied goes to Brahmā and as per the order of Brahmā Vasistha is born of the pitcher which contained the semen of Mitra and Varuņa. In Devī-Bhāgavata the self of Vasistha as directed by Brahmā had entered the tejas of Mitra and Varuņa and when their semen had effused, from there along with Agastya Vasiṣṭha was born.<sup>29</sup> Of all the Purāṇa-texts it is only Nara-siṃha which has rather pulled down Vasiṣṭha from his dignified celestial status. Only after the semen of Mitra and Varuṇa had dropped when they were agitated at the sight of Urvaśī, the self of Vasiṣṭha leaves its mortal body and enters into the semen. Further the Narasiṃha Purāṇa speaks of the three divisions of the semen in three different places—lotus, land and water (स्कन्दतस्तावुभाविप निमे: शापादयोत्कम्य स्वदेहान्मूनिसत्तम) -6-33.

In Rgveda like all the myths this myth of the birth of Agastya and Vasistha is given in a laconic and fragmentary The different Purāṇa-texts in presenting the myth analyse, elaborate and give the pros and cons of the myth. But on one point all the Purana texts agree-sudden break in the continuity of the story when the question of the real birth of Agastya and Vasistha comes. In Matsya (Ch. 61) and Padma (I.22) immediately after Urvasī has been cursed by Mitra because she dangled before Varuna, the semen of Mitra and Varuna got effused. Inspite of Varuna's absence near Urvasī and Mitra's wrathful state of mind, the Matsya and Padma make the dual divinities-Mitra and Varuna drop their semen. In Devi-Bhāgavata (VI. 14) Mitra and Varuna had the company of Urvasī in their residence. When the beautiful Urvasī remained there strongly attached to them संस्थिता चारुदर्शना), the तयोभविं (गृहीत्वा Mitra and Varuna dropped. But Narasimha Purāna does not speak of Urvaśī living with Mitra or Varuna. Urvaśī is taking bath in a lake. Just when Urvašī casts her side glances at Mitra and Varuna they drop their semen.

<sup>29.</sup> विवेश स तयोदेंहे मित्रावरूणयोः किल । जीवांशेन वसिष्ठोऽय त्यक्त्वा देहमनुत्तमम् ।। VI. 14.59

In other Purāṇa-texts Brahmā appeared to help Vasiṣṭha in his predicament. He had done a favour to Vasiṣṭha in directing him to be born from Mitra and Varuṇa. Otherwise Brahmā himself had nothing to do with Mitra and Varuṇa. But here in the Narasiṃha Purāṇa Mitra and Varuṇa appear as if they are the protege of the creator. After the birth of Vasiṣṭha Brahmā comes to these two prominent divinities when they are practising austerities (तपस्यन्तो सुरश्चेष्ठी) and congratulates them—"You two divinities,—Mitra and Varuṇa have now been blessed with sons of great effulgence. As the witness of the three worlds you remain firm in your position (and continue your austerities) so that you will attain further blessings of Viṣṇu.<sup>20</sup>

Thus the developments of the story of the birth of Vasistha and Agastya has been shown phase by phase right from the Rgveda to the latest Upa-Purāṇa. These two divine sages Agastya and Vasistha have been immortalised in the cultural tradition of our country. They are the teachers of divine wisdom, and their contribution to the growth and development of our religious thought is quite significant. In the assembly of the sages Vasistha held such an enviable position that a demon assumed the form of the sage posed himself as Vasistha.31 In the drama Venīsamhāra Karņa has left the battle field in panic. Asvatthāmā reprimands him for his cowardly nature alluding to his birth in the line of charioteers. स्त्तिवंशकीर्तनविदां सारथीनां (III. 35). At this caustic remark of Asvatthama Karna gives a pertinent reply when he says: "charioteer or charioteer's son let me be what I am. Birth in a family is due to providence whereas valour is due to myself".32

<sup>30.</sup> मित्रावरुणको देवी पुत्रवन्ती महाद्युती । सिद्धिर्मविष्यति यथा युवयोवे ब्लावी पुन: ।39। स्वाधिकारेण स्थीयेतामधूना लोकमाक्षिकी ।

Vide Hariappa, Rguedic legends through the ages, p. 288.

<sup>32.</sup> सतो वा सूत पुत्रों वा यो वा को वा भवाम्यहम्। दैवायत्तं कुछे जन्म मदायत्तं हि पौरुषम्।।

Vajrasūcī Upaniṣad, one of the later Upaniṣads belonging to Sāmaveda vehemently argues against the difference of this caste, creed and colour and asserts that it is one's own virtues that count, not the birth. In justifying the statement the text<sup>33</sup> gives a pointed reference to Vasiṣṭha and Agastya, who notwithstanding their birth from Urvaśī or from a pitcher have secred unique position among the sages because of their knowledge and wisdom. In keeping with the glorious tradition of our land India has secured a unique position in the comity of nations as a secular State where difference of caste, creed or colour has been totally ignored.

### **BIBLIOGRAPHY**

1. Rgveda Mandala VII. H.D. Velankar, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1963.

2. Atharvaveda Samhitā (Text)—Ajmer, Vikram Samvat

2001.

3. Atharvaveda-Samhitā-Translated by W. D. Whitney, Harvard University 1905.

4. The Nighanțu and Nirukta-L. Sarup (Text & Trans.)
Motilal Banarasidass 1967.

5. Brhaddevatā attributed to Saunaka—Part I (Introduction & Text); Part II (Trans. & Notes) A. A. Macdonell Motilal Banarasidass 1965.

6. Rgveda—Sarvānukramaņī of Kātyāyana and Anuvākānukramaņī of Saunaka—Edited by U. C. Sharma, Viveka Publications, Aligarh 1977.

<sup>33.</sup> तत्र जात्यान्तरजन्तुषु अनेकजातिसंभवा महर्षयो बहवः सन्ति । नृष्यशृङ्गो मृग्याः, कौशिकः कुशात्, जाम्बूको जम्बुकात्, वाल्मीको वल्भीकात्, व्यासः कैवर्तककन्यायाम्, शशपृष्ठात् गौतमः, विहष्ठः उर्वश्याम्, अगस्त्य कलशे जात इति श्रुतत्वात् । एतेषां जात्या विनाप्यग्रे ज्ञानप्रतिपादिता त्रःषयो बहवः सन्ति ।

F. 9

- 7. Mahābhārata Vol. I, Vol. II, Vol. III, Vol. IV—Critically edited BORI, Poona 1974.
- 8. The Purāṇa Pañcalakṣaṇam Text—W. Kirfel, edited by Suryakanta Sastri, Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 1979.
  - 9. Vāyu Purāṇa-Venkatesvara Press-Saṃvat 1990.
  - 10. Brahmānda Purāņa-Venkatesvara Press, Samvat 1992.
    - 11. Vișnu Purăna-Gita Press, Gorakhapur Samvat 2033.
- 12. Bhāgavata Purāṇa—Gita Press, Gorakhpur, Saṃvat 2037.
  - 13. Devi Bhāgavata Purāṇa-Mansukhray Mor, Calcutta 1961.
  - 14. Matsya Purāṇa-Nandalal Mor, Calcutta 1954.
- 15. Viṣṇudharmottara Purāṇa—Part I, Venkatesvara Press, Samvat 1969.
  - 16. Padma Purāņa-Part I, Mansukhray Mor, Calcutta 1957.
  - 17. Harivamsa-Critical edition BORI, Poona 1976.
- 18. The Vāmana Purāṇa—Edited by A. S. Gupta, All India Kashiraj Trust, 1968.
  - 19. Skanda Purāņa-Part V, Venkatesvara Press, Samvat 1966.
- 20. Indian Historical Tradition—F. E. Pergiter, Oxford University Press, London 1922.
  - 21. Narasimha Purāṇa-Gopal Narayan & Co.-Bombay 1911.
- 22. Studies in the Upa-Purāṇa—Vol. I, R. C. Hazra, Sanskrit College, Calcutta 1958.
- 23. History of Dharmasāstra—Vol. V, Part II, P. V. Kane, BORI, Poona.
- 24. Hindū Saṃskāras-R. B. Pandey, Motilal Banarasidass, 1976.
- 25. India of Vedic Kalpasūtras—Ram Gopal, National Publishing House Delhi, 1959:
- 26. Uttarakāṇḍa-Vālmīki-Rāmāyaṇa-Edited by U. P. Shah, Oriental Institute, Boroda 1975.
- 27. Rgvedic legends through the ages—H. L. Hariyappa, Deccan College Post-Graduate & Research Institute, Poona 1953.

- 28. Upanişad Samgraha-Edited by J. L. Sastri, Motilal Banarasidass, 1980.
- 29. Veņī Saṃhāra—Edited by S. Viswanathan, Sri Balamanorama Press, Mylapore, Madras 1961.

the second rate of the bound community for the second second

0801 author

### RV 1.154.6: A STUDY IN SECTARIAN INTERPRETATION\*

## Dr. S. G. KANTAWALA

#### Baroda

It is believed that the Vedas are the source of everything. Even when somebody put forward a new theory, he would quote some Vedic mantras, of course, interpreting them in his own way, in support of his theory. The interpretation of RV.1.154.6 by Vallabhācārya—The exponent of Suddhādvaita Vedānta philosophy—is one of the examples of this practice.

The RV 1.154.6 is in honour of Viṣṇu "who is celebrated in not more than five whole hymns and in part of another". "He occupies a subordinate position... but his personality is at the same time more important than would appear from the statistical standard alone". And from the point of view the significant role played by him in the evolution of the basic mythology of the Veda he "may be regarded as the major Vedic divinity" and in the classical Hindu mythology he is elevated to the prominent position of the supreme god and he came to be identified with Kṛṣṇa with the passage of time.

<sup>\*</sup> Paper read at the seminar on the occasion of "The Kuppuswami Sastry Birth Centenary celebrations" (June, 19-21, 1981) organised by the Kuppuswami Sastri Research Institute, Madras.

<sup>1.</sup> Macdonell, A. A., Vedic Mythology, 1971, p. 37.

<sup>2.</sup> Macdonell, A. A., op. cit., p. 37.

<sup>3.</sup> Joshi, J. R., Minor Vedic Deities, p. 6.

<sup>4.</sup> Vide Dandekar, R. N., Vișnu in the Veda, Mythological Tracts, pp. 68, 89.

It is quite well-known that there are various aspects of Vedic interpretation and certain principles have been enunciated to interpret the Veda. And a sectarian aspect is one of them. Different ācāryas have drawn upon the Vedic texts to support, bolster up and establish their tenets of philosophy and religion.

Amongst the five great ācāryas who have commented upon the Brahmasūtras, Vallabhācārya (=V.) (1473-15v1 A.D.)<sup>7</sup> is one of them. He is the exponent of the Suddhādvaita-Vedānta (Pure Monism) philosophy. In the religion

7. Bhatt, G.H., The Birth Date of Vallabhācārya, the Advocate of the Suddhādvaita Vedānta, Shri Vallabhacharya and his Doctrines (A collection of Nine Articles, edited by K. K. Shastri), p. 1 ff. There is a difference of opinion on V.'s date amongst the scholars.

<sup>5.</sup> For a brief survey of the principles of Vedic interpretation vide Bhawe, S. S., The Soma-Hymns of the Rgveda: A Fresh Interpretation, Part I, pp. 2-3; on the different approaches to Vedic mythology vide Joshi, J. R., op. cit., pp. 12 ff.

<sup>6.</sup> Vide e.g. Modak, B. R., Sectarian Interpretation of the Veda: The View of Srī-Madhvācārya, Summaries of Papers Presented at the Winter Institute (Seminar) on "Aspects of Vedic Interpretation" held under the auspices of the Centre of Advanced Study in Sanskrit & Department of Sanskrit and Prakrit Languages, University of Poona, Poona (January, 28-31, 1980), pp. 23-24; Tiwari, A.S., Sectarian Interpretation of the Veda with special reference to Madhva and his disciple-commentators, ibid., pp. 16-17; Ph. D. thesis: "Madhva and the Veda: A Study of Dvaita Interpretation and Vedic Myth, Ritual and Philosophy" by A. S. Tiwari, accepted by The University of Poona, Poona, in 1976-77.

and philosophy of V. Kṛṣṇa is the highest Brahman8 who is described as the Highest Reality in the Upanisadas. According to V. "the fruit of the brahmajñana and bhakti forms the subject-matter of the last chapter (of the Brahmasūtra)...It deals with the question of liberation from the stand-point of pustibhakti".9 And "the pleasures of enjoyment with Brahma are not to be met with even in Vaikuntha; they are found in Gokula and the mount Govardhana wherein the līlās of the Lord are witnessed".10 It is in the context of this topic that V. quotes RV 1.154.6 in extenso in his Anubhāṣya<sup>11</sup> on the Brahmasūtra 4.2.14 i.e. pare tathā hy āha". It is, therefore, proposed in this paper to discuss it (i. e. RV 1.154.6 which speaks of Vișnu's abode) in the light of V's interpretation thereof. Vitthaleśa (=Vi.) has also explained it in his Vidvanmandana.12

9. Shah, J. G., A Primer of Anubhāşya, (1960), p. 206.

10. Shah, J. G., op. cit., pp. 223-224.

11. About the authorship of the Anubhāşya it may be noted that it "has been written by Vallabhācārya and his son Vitthalesa, that the latter's bhāsya begins from III.2.4 and that Vallabha's bhāṣya came to an abrupt end..... (hence) there is double authorship of Anubhāṣya". (Bhatt, G. H., ibid., p. 44). En passant it may be noted that N. K. Bambhania holds that the introductory kārikās to the Anubhāṣya of the fourth adhyāya of the Brahmasūtra are by V. [Brahmasūtrāņubhāşyānuvāda (Adhyāya IV) Pre-

12. "Vidvanmaṇḍana" of Viṭṭhalanāthadīkṣita with the 'Suvarņasūtravyākhyā' of Puruşottamajī, pp. 175 ff. Jagannātha Sārasvata quotes RV 1.154.6 to indicate a Vedic source of the Bhāgavata-Purāņa 10.31 (i. e. Gopīgīta) .1 (Gopīgīta with Gangeshvarananda's commentary edited Svami Govindanand and Gautam Patel, Guru-Gangesvara-

Granthamālā, No. 10, Bombay).

<sup>8.</sup> Vide param brahma tu Kṛṣṇo hi/Siddhāntamuktāvalī 2. With V. the three terms Brahman, Paramatman and Bhagawat are synonymous and refer to Kṛṣṇa, the highest deity. (Bhatt, G. H., The Puştimārga of Vallabhācārya, ibid., p. 19).

The rc under consideration is as follows:

ता बां वास्तु नि उश्मिस यमंद्य यत्र गावो भूरिश्रुङ्गा अयासी:। अत्राह् तदु श्रायस्य वृष्णीः परमं पदमवं भाति भूरि।।

For ready reference the translation according to H.D. Velankar may be given here:

"We desire to reach those dwelling places of you two where there are many-horned and untiring cows. Here surely it is that highest footstop of the wide-striding bull richly shines down." 12

The earlier rc i.e. RV 1.154.5 describes Vișņu's abode. 14
Interpretation and Discussion:

The rc i. e. RV 1.154.6 is explained by V. as follows:  $t\bar{a}=t\bar{a}ni$  to padārthāḥ,  $t\bar{a}$  (= $t\bar{a}ni$ ) is syntactically connected with gāvaḥ etc. These gāvaḥ are those which are in Gokula which is an explanation of the vocable yatra. Vi takes  $t\bar{a}=t\bar{a}ni$ . Vasanti is supplied as a verb by V. and Vi. Vāstūni: vastūni: i.e. objects which are connected with Bhagavān and the antaraṅga bhakta. It may also be noted that vāstūni=vastūni is against padapāṭha which reads as

<sup>13.</sup> Velankar, H. D., Rksūktašatī (1972), p. 126; for notes vide ibid., p. 126; Macdonell, A. A., A Vedic Reader for Students (1954), p. 36; Peterson's, First Selections of Hymns from the Rgveda, (1905), p. 112; Ram Gopal, Vaidikavyākhyānavivecana, (Hindi) (1976), p. 84.

<sup>14.</sup> The rc, i. e., RV 1.154.5, runs in translation as follows:

"May I attain to that dear protectorate of his, where goddevoted men rejoice; for here, indeed, is (to be enjoyed)

(famous) friendship of the wide-striding (Viṣṇu). In the
highest step of Viṣṇu there is the spring of the sweet
(nectar)." Velankar, H. D., op. cit., p. 126.

vāstūni. V. appears to take ā-as metri causa and hence he reads it as a i.e. vastūni. It is significant to note that YV 6.3 reads dhāmāni. (Cf. yā te dhāmāny usmasi gámadhyai yátra gāvo bhūrisrngā ayāsaḥ/átrāha tad ūrugāyásya Viṣnoḥ paraṇám padám áva bhāti bhūri/). Vi. takes vāstūni as sthānāni (abodes, places). With reference to the reading tāni in the Brahmasūtra 4.2.15, V. remarks that it (i.e. the aphorism) should read te (cf. te padārthāḥ), because padārthāḥ is masculine and he explicates that the aphorism has tāni because of the viṣayavākya i. e. tā vāṇ vāstūni, where vāstūni is neuter as observed by Icchārāma Bhaṭṭa (c. second half of the 18th century A.D. 17) in his Pradīpa (p. 388) on the Brahmasūtrāṇubhāṣya.

Vām is interpreted by V. to refer to Bhagavān and his antarangabhakta, whereas Vi. interprets it as to refer to Kṛṣṇa and Rāma, i. e. Balarāma, or gopīs and Mādhava. G. H. Bhatt notes both the interpretations of Vām i. e. as referring to Kṛṣṇa and Balabhadra, or Kṛṣṇa and gopīs. 18 The above mentioned vāstūni belong to vām.

gamadhyai=prāptum (V. and Vi.) i. e. to obtain the vāstūni.

<sup>15.</sup> For the discussion of dhāman vide J. Gonda's monograph; "The Meaning of the Sanskrit Term Dhāman". He renders it as "dwellings" and remarks that "the kine are probably the stars and reference is to a 'celestial region'". (Ibid., p. 61). Vide also TS 1.3.6.1; MS 1.2.14: 23.16).

<sup>16.</sup> Bambhania, N. K., op. cit., p. 45.

<sup>17.</sup> Bhatt, G. H., Brahmasūtrāņubhāşyānuvāda (Gujarati), Introduction, pp. 23-24.

<sup>18.</sup> Bhatt, G.H. Vallabhācārya's Subodhinī on Bhāgavala X.26-32 (Rāsalīlā chapters), Prof. M. G. Shastri Memorial Series, Vol. 7, (1943), Introduction, p. 9.

F. 10

uśmasi=kāma)āmahe (V. and Vi.) i. e. "We desire".

gāvah bhūrisṛngāh: The vocable gāvah refers to those in Gokula and these gāvah are explained as deer ruru and others by V. Vi. adds gāvah i. e. cows to V's explanation and it, i.e. the word gāvah, signifies sylvan as well as domesticated animals. Puruṣottamajī refers to the interpretation of this rc in the Nirukta (2.7) where it is explained with reference to the sun. Raising a possible objection of its interpretation with reference to Gokula he explains it away by remarking that it is possible on the ground of the consideration of the context and points out that having observed raimayah gāvah the rc is interpreted accordingly and moreover there is no declaration to take it as referring to the sūrya-nirūpaņa there.<sup>10</sup>

bhūriśṛṅgāḥ: This qualifies gāvaḥ and means bahuśṛṅgāḥ according to V. and dīrghaśṛṅgāḥ according to Vi.

ayāsaḥ: Śubhāvahāḥ according to V; and śubhāḥ according to Vi. This also qualifies gāvaḥ.

atra=bhūmau (V): "on (this) earth", atra sthāne bhūmau (Vi.); "here on this place, earth".

aha: This expresses sorrow and dejection on the part of "Sruti" which is not able to perceive this divine place (V.), i. e. paramam padam, i. e. Visnu's līlāsthāna (Vi. ibid., p. 178).

tad: "qualified by those qualities" (V.); "renowned in the Veda and world and it refers to Gokula" (Vi).

<sup>19.</sup> For such a deviation in interpretation Purușottamaji mentions Vyāsa and Vidyāraņya as interpreting the Lakṣmī-prakāšaka-mantra "ado yad dāru plavate..." with reference to Jagannātha in the context of Purușottamamāhātmya.

(Suvarņasūtravyākhyā on Vidvanmaṇḍana, p. 175).

Urugāyasya vṛṣṇaḥ: This refers to Bhagavān²0 and it is explained further that the gopīs sing of him incessantly. He is called vṛṣā because he fufils the wishes (√vṛṣ) of theirs and devotees of such categories (V.). Urugāyaḥ means "one having wide renown" and it refers to Bhagavān and He is said to fulfil gopikās' wishes. The two adjectives urugāya and vṛṣan significantly suggest that Lord's greatness and glory are sung everywhere but the kāmavarṣaṇa of Bhagavān is only towards His devotees (V.).

paramam padam: "highest place" i. e. it refers to Gokula; Parama implies "which transcends primordial matter and time".

pada: "abode" which is Vaikuntha; but it is paramam padam here, and hence it refers to a place which is higher than Vaikuntha i.e. Gokula (vide Vi).

avabhāti bhūri: "shines (here: atra on this earth) (below) more": (VI). bhūri is bahurūpa (V.) i.e. multiform i. e. to say it is multiform in the form of the sandy banks of the Yamunā, groves and bowers on its banks, caves and caverns and the Govardhana mountain (VI). The purport is that such a place shines for ever because of the presence of Bhagavān.

V. goes on to say that we long for such abodes which are so characterised and Vi. adds that because of bhūritva, paramatva and bhagavatsthānatva the nityatva is proved. Thus the rc according to V. may be rendered as follows:

"We long to obtain (such) things i.e. abodes related to you both (i.e. Bhagavān and the antarangabhaktas), having cows which are auspiciousness-bringers and have many horns. Here (on this earth) it (i.e. Gokula) is that highest place of

<sup>20.</sup> Bambhania, N. K., op. cit., p. 44.

the wide renown and the fulfiller of wishes shines in multiform in this world (alas! which the "Śrutis" are incapable of perceiving)."

This will show that V. has explained the rc in keeping with his philosophy and religion and has tried to trace the antiquity of some of his thoughts to the Rgveda.

Suda: "abode" which is Vaisturder a business

the state of the s

Very book at a Blanca was deal character or singularity out of the construction of the

# THE CROSS-CHAIN ORNAMENT IN SANCHI BAS-RELIEFS AND ITS IDENTIFICATION

## Dr. A. L. SRIVASTAVA

## Allahabad

The author draws our attention to a forgotten ornament composed of two chains worn by men and women in a manner that formed a cross over the chest as well as at the back and generally decorated with flowery designs tucked at the cross, shoulders and hips. The author does not agree with scholars who trace the origin of this ornament as military equipment channavira well known in Gupta sculpture. On the contrary, he traces the tradition of the ornament to the prehistoric times and its continuance upto the 18th century A.D. and identifies it with Vaikaksyaka, quite different to channavira.

A very peculiar ornament being worn by both men and women in the panels of the Sāñchī bas-reliefs was composed of two chains arranged in a way that forms a cross below the breasts. Over the cross there was attached a flowery medallion. Similar medallions were also attached to the chains on both the shoulders and hips. The ornament also formed a corresponding cross at the back with a medallion over it which is quite evident from the scene of the Māra's army represented on the middle architrave of the Northern Gateway (Fig 6)¹. At least three varieties of the ornament are quite noticeable—the first composed of gold chains (Fig. 4), the second of pearl strings (Figs. 1, 2) and the third of straps studded with a row of pearls or small gems (Figs. 5, 6).

<sup>1.</sup> NG, Middle architrave, Back.

At Sāñchī this ornament is seen on the figures of the śālabhañjikās standing on the lower architrave demons of the Māra's army gathered for temptation of the Buddha at the rear of the middle architrave (Fig. 6)3 and the ladies in pairs holding swords in a design on the outer face of a pillar4 of the Northern Gateway. One of the kīcakas or kumbhāṇḍas on the Small Gateway and Western Gateway capitals (Fig. 5) and another within a design of Tree of Life on the lower architrave of the Southern Gateway, a queen in a jala-krīdā scene, a lady with a harp in her lap enjoing picnic with her spouse<sup>7</sup> and the female dancers on the Western<sup>8</sup>, Eastern<sup>9</sup> (Fig. 3) and Small Gateways<sup>10</sup> (Fig. 4) also wear it.

This cross-chain ornament has a long tradition. representation is found in stone sculptures and reliefs, bronzes, ivories and terracottas. The fashion of wearing this ornament goes back to very ancient times. It is evident from terracotta statuattes from Sārī Dherī in the north-west region. One of them is in the Museum of Fine Arts, Boston<sup>11</sup>. Here, it is without medallions on the hips (Fig. 7). Another terracotta figure from Sārī Dherī, now in the Victoria and

- 2. NG, §ālabhañjikās standing on lower architrave.
- 3. NG, Middle architrave, Back, Māra's armymen.
- 4. NG, West pillar, West face.
- SG, Lower architrave, Front, second panel.
- SG, Front, West end lintel.
- 7. SG, Front, East end, Middle lintel, now in the National Museum, New Delhi, Arch. Gall. Acc. No. A-22/59-62.
- 8. WG, South pillar, Inner face, Upper panel. 9. EG, Northern pillar, Front, second panel.
- 10. Small Gateway, West pillar, Back, Lower panel. 11. See Rowland, Benjamin, The Art and Architecture in India, Hermondsworth, 1956, pl. 6a.

Albert Museum, is profusely decorated with ornaments and flowers. The cross-chain ornament on this figure is composed of double chains and double medallions on the hips and shoulders (Fig. 8).<sup>12</sup>

A Besnagar Yakṣī¹³ and the Yakṣī Chūlakokā of Bharhut,¹⁴ both in the Indian Museum, Calcutta wear this ornament which is quite similar to that of Sāñchī. A female terracotta figurine from Kauśāmbī assigned to ca. 255—185 B.C.¹⁵ also decorates her body with this ornamental band. The lady of a donor couple sculptured on the left of the caitya facade at Kārlī also wears it.¹⁶ A queen sitting with the king and two of her maid servants are seen wearing this cross-chain ornament in a panel from the Amarāvatī sculpture¹¹. An ivory female figurine of Begrām (Afghanistan), the old city of Kapiśā is also illustrated with this cross-band.¹⁶ Here it consists of only one medallion at the cross in front, presumably having the corresponding one at the back (Fig. 9). The figurine, having Hellenistic appearance, has differently been dated by scholars between ca. 1st century B.C.¹⁰

<sup>12.</sup> Jeannine Auboyer, Daily Life in Ancient India, Oxford, 1967, fig. 18.

<sup>18.</sup> See Coomaraswamy, A. K., History of Indian and Indonesian Art, New Delhi 1972, pl. III, fig. 8.

See Cunningham, A., The Stūpa of Bharhut, pl. XXXII. 3;
 Zimmer, Heinrich., Art of Indian Asia, vol. 2, New York 1964, pl. 33b.

<sup>15.</sup> Sharma, G. R., The Excavations at Kauśāmbī, Allahabad 1960, p. 76, pl. 45b.

<sup>16.</sup> See Zimmer, op. cit., pl. 82.

<sup>17.</sup> Ramaswamy, N.S., Amarāvatī, Hyderabad 1975, pl. XIII.

<sup>18.</sup> See Mārg, vol. XXIV, No. 3 (June 1971), p. 27, fig. 55.

J. Le Roy Davidson, 'Begram Ivories and Indian Stones;
 Mārg, op. cit., pp. 31-45; Motichandra, 'Ancient Indian
 Ivories', Bulletin of the Prince of Wales Museum of Western
 India, No. 6, 1957-59, p. 36.

and 2nd-3rd century A.D.20

Examples of this ornament are found on the figures of the Māra, the Nāgarāja Apalāla and the two dwarfs in the Iksuvāku art of Nāgārjunakoṇḍa.<sup>21</sup> A fragment of sculpture from Nagārjunakoṇḍa showing the Mother Goddess in sitting pose also represents the ornament made of chains and the medallions in the shape of nandipadas<sup>22</sup> (Fig. 10).

Another example of a cross-chain ornament is found on a terracotta panel of the Gupta period (5th century A.D.) from Ahicchatrā, now in the National Museum, New Delhi. The male rider sitting on the back of a centauress (himpuruṣa) wears this ornament composed of a single central medallion and double chains (Fig. 11)<sup>23</sup> Similar ornament is seen on one of the gaṇas of Siva devastating the yajña of Dakṣa in another terracotta panel from Ahicchatrā of the same period in the same museum.<sup>24</sup> This cross-chain ornament is also noticed on the figures of Rāma and Lakṣmaṇa in the stone

<sup>20.</sup> Jeannine Auboyer, 'Private Life in Ancient India as seen from the Ivory Sculptures of Begram', Mārg, op. cit., p. 47; 'Ancient Indian Ivories from Begram', JISOA, vol. XVI, p. 35; Joseph Hackin & J. R. Hackin, 'Researches Archeologiques a Begram', Memoires de la delegation archeologique française en Afghanistan, vol. IX, Paris 1939, 2 vols

<sup>21.</sup> Krishnamurthy, K., Nāgārjunakoṇḍa: A Gultural Study, Delhi 1977, p. 79.

<sup>22.</sup> See Naidu, V. Krishnamurthy (Publishers), Telugus
Through Ages, Hyderabad 1975, fig. on p. 48.

<sup>23.</sup> Sree Sivaramamurti, C. & Bussagli, Mario., 5000 Years of the Art of India, New York/Bombay, fig. 143 on p. 131.

<sup>24.</sup> Ibid.









panels from Deogarh<sup>25</sup> and Shringverapur,<sup>26</sup> both belonging to the 5th century A.D.

A 7th century stone panel from Temple no. 2 of Nālandā represents Rāma and Sītā sitting bencath a tree. Here, Rāma wears the cross-bands with a central medallion. A Pahārpur terracotta plaque provides another example of this ornament on the body of a man who is said to be a dancer or a warrior without a weapon. The plaque was found from the excavations conducted during 1926-34 from the level belonging to the period from ca. 770 to 815 A.D. S

The fashion of this ornament further went on, and it is seen on many male<sup>20</sup> and female<sup>30</sup> figures of the south as

30. A goddess in a rock sanctuary, Aihole (Zimmer, op. cit., pl. 123); Bracket female figures in Bādāmī caves (Ibid., pls. 128, 130, 131); The lady of a flying couple in the ceiling medallion in cave No. 1, Bādamī (Ibid., pl. 135); Indrānī, Ellorā (Ibid., pl. 243); Gaja-Lakṣmī, Māmallapuram (Ibid., pl. 280).

F. 11

<sup>25.</sup> See Coomaraswamy, A.K., op. cit., pl. XLIV, fig. 167.

<sup>26.</sup> See Pramodchandra, The Stone Sculptures in the Allahabad Museum, Cat. No. 221, pl. LXXIX.

<sup>27.</sup> Photo seen in the unpublished thesis on Nālandā submitted to the University of Sāgar for Ph.D. degree by Dr. B. N. Misra.

<sup>28.</sup> See Ancient India, No. 9, 1953, p. 155, pl. LXXV d.

<sup>29.</sup> See Varāha, Nagalapuram (Rao, TAG., Elements of Hindu Iconography, vol. 1, pl. XXXIX.1); Brahmā, Kalugumalai (Stella Krimrisch, The Art of India, London 1955, pl. 93); Kṛṣṇa dancing on serpent Kāliya (Ibid., pl. 110). Also see a terracotta plaque representing a male dancer wearing this ornament excavated from Pahāṛpur in Rājshāhī distt. of East Bengal dated ca. 770-815 A.D. (Ancient India, No. 9, p. 155, pl. LXXV d).

late as the 9th century A.D. Now the ornament consisted of only one medallion, round or quadrangular in shape, at the cross below the breasts (Figs. 12, 13).

A stone sculpture of Camunda Durga, a tamasika form of Devī as Mahiṣāsuramardinī belonging to the 12th-13th century A.D., now in the Museum of Fine Arts wears this cross-bands.81

The cross-chain ornament is also seen on the figures of Combodia, Nepal and Sri-Lanka. A bronze statue of Hanumana in the guise of a warrior from Phnom Penh, Cambodia belonging to the 12th century A.D.22 and a stone figure of the same deity from Bhaktapur, Nepal belonging to the 18th century A.D.23 have cross-bands on their person. The fourarmed Sūniyam yakā from the wall paintings of the Śańkhapāla vihāra in Sri-Lanka belonging to the 18th century A.D. is also seen with the cross-chest bands (Fig. 14).24 This shows that the fashion of wearing this cross-chain ornament was present in Indian society from the very ancient times to the 18th century A.D. But it was comparatively more popular among both men and women of the Sunga-Sātavāhana periods.

The ancient nomenclature of this ornament is not known for certain. Sivaramamurti identifies it with vaikak-

See Coomaraswamy, A. K., Catalogue of the Indian Collections in the Museum of Fine Arts, Boston, Pt. I & II, Cat. No. 17-1014, Reprint Varanasi, 1978, p. 72, pl. V.

See Aryan, K. C., & Aryan, Subhashini, Hanumana in Art 32. and Mythology, Rekha Prakashan, Delhi, pl. V.

Ibid., pl. III.

<sup>34.</sup> See East and West, Vol. XXVI, Nos. 1-2, 1976, p. 206,

syaka;<sup>25</sup> when made of gold it was called hema-vaikakṣyaka.<sup>86</sup> But Rao calls it channavīra.<sup>37</sup> Channavīra, according to him, is an ornament which may be rightly called a double yajño-pavīta.<sup>38</sup> On the basis of a verse quoted by him without its reference, he says, "In this (ornament) two yajñopavītas thrown one on each shoulder, pass through the middle of the chest where they are connected with the ura-sūtra or the chest-bands, from which they turn to the back and hence to the shoulders".<sup>39</sup>

To Sivaramamurti channavīra was a warrior's cross-bands on the chest<sup>40</sup> as is seen on the figures of Rāma and Lakṣmaṇa represented in a panel on the Gupta temple at Deogaṛh (ca 5 century A.D.) in a scene depicting the disfiguring of Śūrpaṇakhā by Lakṣmaṇa (Fig. 15)<sup>41</sup>. In other scenes also Rāma and Lakṣmaṇa both have been shown equipped with this

36. Viracitakucabhārā hemavaikakşyakeņa sphuţavivṛtanitambā vāsasārdhorukeņa

Vicarati calayantī kāminām cittameṣām kisalayamivalolām cañcalam vešavalyāḥ.

Pādatāditakam, 45 vide above.

- 37. Elements of Hindu Iconography, vol. 1, p. xxxi.
- 38. Ibid.
- 39. Urassūtram samālambya stanādastāngulāntare
  Yajnopavītavatkāryam skandhayorubhayorapi
  Pārsvayoscaiva yonyūrdhve (ccha) nnavīramidam viduļi.
  —Elements of Hindu Iconography, p. xxxi, f. n.
- 40. Sivaramamurti, C., Kalugumalai, Glossary.
- 41. See Coomaraswamy A.K., History of Indian and Indonesian Art, New Delhi, 1972, pl. XLIV, fig. 167; Vyas, S. N., India in the Rāmāyaņa Age, Delhi, 1967, fig. 38.

<sup>35.</sup> Sivaramamurti, C., 'Mirrors of Indian Culture', MASI, No. 73 1955, p. 64.

cross-bands (Figs. 16, 17).<sup>42</sup> A contemporary panel from Shringverpur showing Rāma and Lakṣmaṇa with monkey kings also represents this cross-bands on the body of Rāma and Lakṣmaṇa.<sup>43</sup>

But, identifying the cross-chain ornament of a Śrīvatsa sculpture from Kāveripakkam, now in the Madras Govt. Museum, assignable to ca. 9th century A.D. (Fig. 18), Sivaramamurti says. "The channavīra as the name itself suggests has a military origin and in early sculptures it is worn by warriors...... This later came to be treated in a more delicate fashion and has become a mere ornament for women and children and is thus to be seen worn by Devīs and Bāla-kṛṣṇa."44

Now Sivaramamurti's identification of this ornament with channavīra is alright if we accept its meaning as an ornament as shown by Rao. But Sivaramamurti's interpretation of this term as a warrior's cross-band and its evolution as an ornament from that band do not appear to be convincing. This is probably because he considers the evidence of only Gupta and post-Gupta periods, particularly from south India and appears to have not taken into account the representations of the ornament in the pre-Gupta arts; and only therefore, he believes in its military origin. But, since its popular use by ladies as an ornament is found as early as the Sunga-Sātavāhana age as shown above, it cannot be accepted as a later development of its previous form of a military equipment. Its presence as an ornament in the pre-Gupta period invalidates the thesis of its origin as war-

<sup>42.</sup> See Agrawala, V. S., Gupta Art, Varanasi, 1977, Text figs.

<sup>43.</sup> See Pramodchandra, op. cit., Cat. No. 221, pl. LXXIX.

<sup>44.</sup> Sivaramamurti, C., 'Laksmī and Her Symbols', JUPHS, vol. XIV, p. 22.



rior's cross-band in the so called early sculptures (belonging to the Gupta period).

Actually, the cross-chain ornament was quite different from the warrior's cross-band. While the former was composed of gold chains with attractive flowery medallions and used for personal decoration, the latter was made of metallic or leather bands devoid of any decorations and the purpose of armour or fastening band of the quiver at the back. Moreover, whereas the cross-chain was composed of two chains, the warrior's band was made of three or more. It is quite evident from the chest-bands of Rāma and Lakşmaņa in different panels from Deogarh Shringverapur. Besides the two cross-band is an additional one which is attached horizontally at cross, apparently in order to make the fastening of the quiver possible. It is quite obvious that while in exile Rāma and Laksmana could not have worn an ornament. Hence, it is nothing but the fastening band of a quiver. Another example of a similar chest cross-band may be cited from a panel on a pillar of the West Gateway of the Great Stupa at Sanchi. In this scene of the Sāma Jātaka, the king of Vārāņasī is represented as an orcher. He is seen equipped with this crossband of many straps (Fig. 19). Thus, it is very clear that the cross-chain ornament and the warrior's cross-band were the two different articles.

As for the question of the interpretation of the two terms, channavīra and vaikakṣyaka, is concerned we have already seen that the derivation of one from the other is not possigle. There is, on the other hand, some indication of their simultaneous prevalence. Its identification is, therefore, to be sought in the context of their respective appearance. We think, whenever a cross-band appears in a heroic

<sup>45.</sup> WG, North pillar, South face, Upper panel.

context it may be taken to be a channavīra but when exhibited in a decorative perspective with the express purpose of improving the personal looks, it can be nothing else than a vaikakṣyaka. The cross chain representations in the Sāñchī bas-reliefs, therefore, were the ornaments for personal decoration and hence they may safely be identified with vaikakṣyaka, hema-vaikakṣyaka or muktā-vaikakṣyaka\*.

p sight, There is on the what hand some make his all their rich hundred prominence. Its identification is there

<sup>\*[</sup>It is a revised and enlarged version of the paper presented to the Bombay Session of the Indian History Congress in Dec. 1980].

#### RGVEDIC PARUȘŅI AND THE PRASUN RIVER IN KAFIRISTAN

# D. V. CHAUHAN Bombay

On the basis of the evidences available, the author has tried in this paper to prove that the Rgvedic river Paruṣṇi is the Prasun of the Kafiristan.

It is already known, that the Rgwedic rivers Ārjīkīyā, Ūrņāvatī, Suvāstu; Kubhā, Krumu, Hariyūpīyā, Yavyāvatī, Tūrņāša, Sarasvatī, and Dṛṣadvatī are all located in the north eastern and southern Afghanistan. That the Rgwedic mountains Mūjavant and Saryaṇāvat, and the Sveta Parvata are the branches and offshoots of the Hindukush mountains in Afghanistan is also known.

Great Rgvedist stawlwarts have applied themselves in the identification of the river Paruṣṇi. Their efforts have been summarised by Macdonell in his Index.<sup>8</sup> Having missed the Qutochthony of the Rgvedic Aryan people and locale of the Bharatas and Sudāsa, their efforts did not proceed in the right direction. In these attempts, Afghanistan, her physical geography and her people and languages had no place. The name of the river Paruṣṇi, as noted

<sup>1.</sup> The Journal, Bharata Itihasa Samshodhak Mandal, Pune, Vol. 58, 1979; D. V. Chauhan, p. 150f.

<sup>2.</sup> A paper, read in the Centre of Advanced Sanskrit Studies, Pune, January, 1979, D. V. Chauhan.

<sup>3.</sup> Vedic Index, A. A. Macdonell and A. B. Keith (1912) Delhi, 1967.

by the Index, has occurred seven times in the Rgveda and only once in the Atharvaveda. Excepting a mention in the nadi-stuti in the tenth book, all the other notices are in the older samhitā. Next to the Sarasvatī, Paruṣṇi is the more oft-mentioned river. The notices of the Paruṣṇi occur in the Sūktas devoted to Indra (Rv.4.22.2, 7.18.8, 9, 8.93.13) or to the Maruts (Rv.5.52.9). It is well known that the Marut gaṇa (Rv.1.14.3; 38.15; 64.12; 5.52.13; 5.3.10; 56.1, 3, 58.1, 2; 6.16.24; 8.94.12; 10.36.7) is a great source of strength to Indra. the Aryan Coloniser. In fact, Indra is often called as Marutvan (Rv. 2.33.6; 4.5.6; 50.1; 4.21.3; 8.36.1; 76.7; etc.). In a stanza (Rv.1.169.1) Indra's achievement is attributed to the Marut tribe. In another one (Rv.1.170.2) Indra is implored to have brotherly relations with the Maruts.

To Indra and the Maruts horse was an indispensable animal. In a stanza (Rv. 8.74.15),

Satyam it tvā mahe nadī Paruṣṇi ava dediśaṃ | na īm āpo aśvadātaras śaviṣṭhād asti martyaḥ | |

it is stated that the *Paruṣṇi* valley abounds in horses. This might have led to a closer contact of the Marut group with the *Paruṣṇi* river. 'The Maruts are known being *Āśuaśvas* (Rv.5.58.1) and possessed of horses sadaśvas (5.58.4).

The Kabul, the Rgvedic Kabhā (Rv.5.53.9, and 10.75.6) Greek Kwønv divides eastern Afghanistan north south. Its northern tributaries Ārjīkīvā, Ūrnāvatī, and Suvāstu have already been, on linguistic considerations and otherwise, identified as the Alingar, the Kunar and the Swat. In the eastern north half of the country, the Kunar is the most potential water-shed. All Afghan rivers in the territory here concerned find their way into the Kabul river, either directly to the south, as in the case of the Panjshīr, Tagau and Alingar, or after mingling their

waters with those of the Kunar river. The Bashgul river, the right bank tributary of the Kunar river empties itself at Arandu. As described by the sensitive, and rather immortal, observer of the Kafirs, Sir George Robertson<sup>4</sup> the Presun, another right bank tributary of the Kunar, further downstream, is formed by the Wezgul drainage which includes that of the Skorigul pass, the Mamipass and that of the Uzhamezhalgul of the kungani pass. It is joined on the right bank by a considerable stream from the Shidgul (p. 64-65). At the village Shtevgram, the Prasun river is joined by the mountain stream from the Kamah pass, and flows placidly down the valley through meadowland set aside for the service of Imrā. the God Yamarāja as identified by G. Morgenstierne. Some little distance lower down, now named the Tsarugul river, it receives on its right the Kti river. The point of junction is a very sacred place in the Kafir imagination. The Prasun river (Tsaru) joins the Kunar at Chighar Sarai. The Prasun river is often called the Pech, and is referred to by Bellew and Lumsden as the Kamah (Robertson, p. 66). He further notes that during the winter, Kafiristan is practically converted into a number of isolated communities with no means of inter-communications. In the Bashgul valley, during the times, the hills are under snow, the only way to reach the Kafir people who inhabit the upper part of the district is to travel from the Kunar valley through the territory first of the Kam and then of the Madugal tribe.

The people inhabiting this river valley are called Presun by Grierson. They are safed-posh tribes of Kafiristan. He notes on the authority of Sir Robertson (p. 78), that the Presuns are called Veron by their Muhammadan neigh-

<sup>4.</sup> The Kafirs of the Hindukush, G. S. Robertson, Karachi, 1974.

<sup>5.</sup> Linguistic Suevey of India, Grierson, Vol. 8, p. 59. F. 19

bours and are probably a very ancient people. Grierson has called their language Veron or Wasi-Veri. In another source6 he calls their language by the names Veron, Presun, or Wasi-Veri. Turner calls the language Prasun (C.D.I. A.L., P. XIC). Robertson has given the six villages populated by the Presun tribes; 1. Shtevgroin, 2. Pontzgroin, 3. Diogrom, 4. Kstigigrom, 5. Satsumgrom and 6. Puskigrom (Robertson, p. 80). Grom 'village', Skt. grāma is invariably used by the Presums in their village names, though Grierson, in his Piśāca Languages, (p. 85) says that it so happens in the kalasa only. Beyond the Presungul territory also the word grom has retained its presence in the village-names Ptsigrom (Robertson, p. 76, 479) and Mergrom (Robertson, p. 256-70). Robertson's map, an excellent one, shows Panchgram in the upper reaches of the Alingar river and Abargram on the western tributary of the same river.

The institution of a village, grāma does not seem to be very consolidated in the Rgvedic period (RV 10.28.19). Firstly the word occurs, of the 13 times in the Samhitā independently, only 3 times in the older portion and 10 times in the later one and secondly there were still some moving villages.

It is proposed here to identify the Paruṣṇi with the Prasun or the Pech river of the Kafiristan, the right bank tributary of the Kumar meeting the latter, some 40 kilometres north of the Kabul river. The fact that the Ārjīkīyā is the Alingar, the Ūrṇāvatī the Kunar and the Suvāstu the modern Swat, all flowing in the land of the Pišāca languages, renders such an identification, on geographical and sociolo-

<sup>6.</sup> The Pisāca Languages, G. A. Grierson, Delhi, 1964 (1906)

<sup>7.</sup> RV 10.27.19,

gical grounds, quite plausible. Linguistically the identity of Parușni with Prasun can easily be seen as a routine change. In the modern term the anticipation of r has taken place. This type of anticipation of r in the Piśāca languages attracted the attention of Grierson. He explains the situation. In compounds of which r is the first member, there is (as in Shahbazgarhi) a strong tendency to transfer the r to a preceding consonant. Thus Karna leads to Kalasa Kro, Parna to Khowar pron, Karma to Ṣīna Kron, dīrgha to Kalasa driga and so on.8 In this milieu Parusni would lead to Prasun. More seducive changes have occurred in this, one of the most polyglot areas of the Indo-European group as observed 452 years ago, by Babur,9 the founder of the Mughal empire in India. Sindhu-ka, Hindu-ka has yielded, as noted by G. Morgenstierne<sup>10</sup> Yudgha, Yidgha, the name of the language and asru yask, 'tear', the patronomic Yāska, the name of the etymologist, in the Yidgha-Munji language. The alternate name Veron is derivable from Parușni and seems to be an earlier form from another dialect, where p has yielded v with the loss of the sibilant. The alternate name Pech Seems to be a Piśāca linguistic product of the stem Prasun with the loss of r and the sibilant changing to c. As seen by Grierson (The Piśāca Languages, p. 128) in the words Skt. Śuska changes to Khowar cuco 'dry', Skt. pas to Shina pac, Avesta asi to Kalasa, Khowar ec Bashgali, Wai āla ace.

In considering the *milieu* of the Prasun, the term Kub-hanyu, in the Rv. 5.52.12, the *ekapadika* in Indian field, deserves our attention. The river  $Kubh\bar{a}$  has been recorded by Greeks in the form  $Kw\phi\eta v$ , Kofan which retains the nasal. It is an adjective of the Maruts. They are Kubhanyu, belong-

<sup>8.</sup> The Pisāca Languages, Lac. at p. 21.

<sup>9.</sup> Babur-Nama, A. S. Beveridge, New Delhi, 1970, p. 207.

<sup>10.</sup> Indo-Iranian Frontier Languages, Vd 2, G. Morgenstierne Oslo, 1938, pp. 16, 57, 80.

ing to, hailing from, the Kofan river. Sāyaṇa's meaning of the term as Sektaro vṛṣṭi-udakasya, is not satisfactory. This whole sūkta, alongwith many others, gives geographical and sociological information regarding the Maruts. The Maruts knew many roads (Mantra 10) and they controlled extensive areas (ṛk 11).

It can be submitted that Paruṣṇī is cognate of the Payoṣṇī, with elision of the r and wrongly connected 'payas' water in the MBh and later Literature. It can legitimately be suggested that the two Pūrṇā rivers in Maharashtra, one a Westerly tributary of the Tapi river and the other an easterly one of the Godavari, are a Classical Sanskritic adjustments of the Rgvedic Paruṣṇi, linguistically better reminiscent of the original riktha, though dfferently clothed.

Grierson's observation (LsI, VIII-2, P. 8) that "the modern Dardic languages still possess, almost unaltered and in common use, words which in India are hardly found except in Vedic Sanskrit", has the force of a sūtra deserving exploration from the Piśāca and Galchah languages. It would, indeed, be a gainful effort worth a doctoral dissertation under the guidance of an institution of the type of a Deccan College or a centre of advanced studies in Skt. language.

On the six villages already mentioned, in Pontzgrom, the first component pontz has a little variation from ponja 'five, 5' current in the Kalasa and Khowar as noted by Grierson (Piśāca Languages, p. 78). Ptsigrom is Vedic pakṣin with grāma. The t in tsi is diacritical to denote dental base of the palatal. Grierson has noted Kalasa pachiy and Gawar-bati pici, Skt. Pakṣin. (p.65, 94). In the village name Pushki-grom, the first component Pushki can again be related, possibly, to Skt. Pakṣin. The yidgha Munji, a neighbour language of the Kafiri group retains as recorded by Morgenstierne (I. Ir. F. L., P. 66), Skt. Ks—Av. xś—in xsira

'milk' Skt. Kṣīra, Xśova 'night' Skt. Kṣapā, maxśe mosquito Skt. makṣikā, waxś—'to grow' Skt. wakṣ—. In Pushki metathesis, which is usual, has occurred. Shtevgrom may have a rare stem Skt. stheman 'firm, stability' as its source, which latter occurs in the Taittirīya Saṃhitā. Similarly in Kstigi-grom the first component may have its source in the word Kṣiti-kṣit 'ruler of the earth, King'. 'This can be considered in view of the fact that the village is, as recorded by Robertson (p. 389), the seat of the great god Imrā. "The chief temple to Imra is at Presungul, at Kstigigrom, which is undoubtedly the most sacred village in the whole of Kafiristan. 'The temple itself is an imposing structure, elaborately ornamented. It is between 50' and 60 feet square, and about 20 feet high".

One or two more terms may be considered to show an ancient relation with the Vedic life. Pshal is, as explained by Robertson (p. 497), a stable according to him. Two other developed senses of the term are given by him meaning Kafir's dairy farms' and 'the grazing-grounds'. It may be noted that the term has as its base, Skt. Paśu, Av. Pasu, I. e. 'Peku' live-stock', Lat. Pecu 'money', Pecunia 'wealth', as exhaustively examined by Benveniste. The Avestā has another form fsu. The Kafiri term pshal is related to Vedic Paśu with a possessive l, which is earlier than "The term madhula (Rv. 1.19.10-13) may be noted here.

Mergrom is a village name (Robertson, p 256). The first component mer- is related to Mitra, Av. Mi Ora, Pahlavi mihir and Pashto mīr, mūr. Morgenstierne also has noted (I.Ir.F.L., II, index 'sun') mīr in Wanetsi, meś in Ormuri, Mīra in Yidgha and yir in Wakhi. From Grierson it is con-

<sup>11.</sup> Indo-European language and society, E. Benveniste; London, 1973, p. 415.

firmed (Piśāca Languages, p. 78, 'Sun'), that mer, mīr is not of Piśāca formation. Robertson's remark, regarding Merak as a very popular personal name (Robertson, 116), is worth noting. "There was such a run on the name of Merak, that this individual required not only his father's but his grandfather's name to be refixed to his own, in order to differenciate him from all other meraks." Morgenstierne, while discussing Terich Mir, the imposing mountain, visible from afar, has connected mīr, in this mountain-name, to Skt. Meru. The Indian Meru, being very late, may have reference geographically to Tirich Mir (Altitude 25,426 feet) in the north Chitral, lying in the Piśāca languages area. The immigrating Aryans, unaware of the Himalayas have preserved the sacred memories of Tirich Mir in the form of Meru, the highest snow-clad mountain they had ever seen.

A word about Physical characteristics of the Kafirs may commend itself to probe into the character of the Maruts in the Rgveda. Robertson has delineated, in a splendid way, the Kafir characteristics. The physique of the Kafirs is magnificent of its kind. They are lightly built men, seem to be almost always in hard training. Fat men are altogether unknown, their average height being 5 feet 6 inches. As a rule, however, the men of medium height are not only the most active, the fastest runners, and the most enduring travellers, but are generally the most physically powerful as well. The Kafirs have well-developed chests (Robertson, p. 165 ff). On the march Kafirs travel with a quick, rather short, intiring step. As hillmen they cannot possibly be surpassed, their wind being as excellent as their legs and ankles are strong, while all are comparatively light weights, and not too tall. Their pluck is immense; wo-

<sup>12.</sup> Rapson Commemoration Volume, part 2, G. Morgens-

men and boys, apparently overcome with fatigue, still struggle on till they reach their destination. Kafirs can stand all temperatures. Heat does not unduly disturb them, they can sleep comfortably in severe cold in spite of their scanty clothing. They can go without food when necessary, as well as, or better, than probably any other race. Their countenances are of a distinct Aryan type, the nose, as a rule, being particularly well shaped (Robertson, p. 168). Kafirs are wonderfully brave (ibid., p. 190).

The Maruts are, in the Rgveda, well-known fast walkers yāmaśruta (Rv.5.52.15), fast-walkers like horses, aśvāso na āśavaḥ (Rv.10.78.5), walkers like down-flowing waters, āpo na nimnaiḥ udabhir jigatnavaḥ (ibid., 10.78.5), goers like rivers, sindhavo na yayiyaḥ (Rv.10.78.7), goers like wind, vātāso na sadya-ūtayaḥ (10.78.2). The Maruts have beautiful physique citrāḥ susandṛśas (10.78.1), supeśasaḥ (5.57.4), citrā rūpāṇi darśyā (5.52.11). They decorate their chests, rukma vakṣasaḥ (5.55.1; 67.5; 10.78.2). They wear helmets on their head, śiprāḥ śīrṣasu (5.54.11). Their helmets are mentioned in many mantras.

According to Robertson the Kafirs are very hospitable (p. 187-8). Rgveda repeatedly describes the Maruts being very liberal, donors, sudānavaļi (5.52.5), dānā (5.52.14), jīradānavaļi (5.53.5), rātayaļi (10.78.3). In Rv.1.64.14, they are called dhana-spṛta, who renouce wealth.

Two other traits of the maruts find their reflection in the life on the Presun and other Kafirs. The Presun Kafirs have all pervading influence of the Paruṣṇi river in their social and cultural life. The main god Imrā Yamarāja has his seat on this river. Their country, and language are so called because of the river. The Maruts in Rgveda are specially attached to rivers and irrigating lands. They are often called pṛṣṇi-mātar (Rv.5.59.6; 8.7.3) and sin-

dhu-mātar (10.78.6). The Maruts are utilisers of water, uksanas (Rv.1.64.2), drapsinas (ibid.). They tap the heavenly udder and enrich their land with water (1.64.5) i. e. duhanti ūdhar divyāni bhūmim Pinvanti payasā. In the next stanza they are described to milk the inexhaustible water reservoir, aksitam utsam duhanti. Robertson describes the Presun country which is covered with snow in winter. All the passes which lead from Badakhshan into Kafiristan appear to be over 15,000 feet in altitude. Mandal and Kamah passes both are above this height. On the Chitral side also the passes are very high, and are completely closed by snow in the winter (p. 67). It may be remembered here that the permanent snowline of the Hindukush is 15,000 feet. This phenomenon, the rtam, ensures flowing avatas, streams for terrace irrigation. This explains rtam (meaning udakam of Sāyaṇācārya).

The Kafirs are ancestor-worshippers according to Robertson (p. 413-4). The effigies erected to the memories of the dead are sacrificed to, and have their pedestals sprinkled over with blood by descendants. The Maruts are also ancestor-worshippers, Pitrnām na saṃsāḥ (Rv.10.78.3). In a way, Vasiṣṭha has given a clue that the Rgvedic Aryans are ancestor-worshippers (Rv.7.33.4)—

the life on the Presso and other Kaine. The Pressa Kaine bare all percenting influence of the Pressai rise in their action and contrared tile. The prain and bank Pennage bas has his since. Their causes and innurate has her on this riset. Their causes and innurate

Justī naro brahmaņā vali pitrņām

philosophers like Plato, Dicaearchus and Stoics.27 Along with the golden age view, there also existed a belief in Ancient Greece that at the edges of the earth there still existed such righteous society. The imaginery Hyperboreans in the far North and Ethiopians in the far South were supposed to have such societies. With an advancement of geographical knowledge of remote places, the other peoples were also credited to have lived in a state of idyllic bliss. It may be then postulated that with the knowledge of India, its inhabitants too were included to have a noble society, as the Greeks knew them living on the Easternmost limit of the Earth. The knowledge of Scythians in the far North replaced, the imaginery Hyperboreans of Pindar. The Indians in the far East were credited with the same virtues, as were the Ethopians in the far South and Scythians in the far North.28 Herodotus's remarks that 'India lies at the world's most distant Eastern limit' and 'it would seem that the fairest blessings have been granted to the most distant nations of the world,20 was in accordance with this view.

The romantic attitude towards the Indians continued even in the period of Roman domination, when the deve-

<sup>37.</sup> Ibid., p. 201, Note 2, Plato made use of both conceptions for his own purposes. For a curious blending of the two, see his Laws 678B. In this passage he emphesized the advantages of primitive life. His point of view was not unlike that of Megasthenes with respect to the "simplicity" of the inhabitants. It is interesting that among the advantages of these early days Plato mentioned the absence of law suits a cardinal point in the Land of Mousikanos. See Plato's Republic V, 464D.

<sup>38.</sup> Erwin Rohde, Op. cil., p. 203.

<sup>39.</sup> Herod., III, 106.

F. 14

dhu-mātar (10.78.6). The Maruts are utilisers of water, uksanas (Rv.1.64.2), drapsinas (ibid.). They tap the heavenly udder and enrich their land with water (1.64.5) i. e. duhanti ūdhar divyāni bhūmim Pinvanti payasā. In the next stanza they are described to milk the inexhaustible water reservoir, aksitam utsam duhanti. Robertson describes the Presun country which is covered with snow in winter. All the passes which lead from Badakhshan into Kafiristan appear to be over 15,000 feet in altitude. Mandal and Kamah passes both are above this height. On the Chitral side also the passes are very high, and are completely closed by snow in the winter (p. 67). It may be remembered here that the permanent snowline of the Hindukush is 15,000 feet. This phenomenon, the rtam, ensures flowing avalas, streams for terrace irrigation. This explains rtam (meaning udakam of Sāyaṇācārya). beautiful physique

The Kafirs are ancestor-worshippers according to Robertson (p. 413-4). The effigies erected to the memories of the dead are sacrificed to, and have their pedestals sprinkled over with blood by descendants. The Maruts are also ancestor-worshippers, Pitṛṇām na śaṃsāḥ (Rv.10.78.3). In a way, Vasistha has given a clue that the Rgvedic Aryans are ancestor-worshippers (Rv.7.33.4)-

the life on the Presus and other Kains. The Presum Kains tours all perventing influence of the Paragai tiver in their

varial and cultural life. The man and loss Yamer

has his seen on this river. Their courses, and languages are so called because of the river. The Marine in Resease

are specially attached to rivers and intiguing lasts. They ne elice called programme (Rec. 5 30.60 8.2.3) and so

Justī naro brahmaņā vali pitrņām there are called diamedicin, who remains died philosophers like Plato, Dicaearchus and Stoics.27 Along with the golden age view, there also existed a belief in Ancient Greece that at the edges of the earth there still existed such righteous society. The imaginery Hyperboreans in the far North and Ethiopians in the far South were supposed to have such societies. With an advancement of geographical knowledge of remote places, the other peoples were also credited to have lived in a state of idyllic bliss. It may be then postulated that with the knowledge of India, its inhabitants too were included to have a noble society, as the Greeks knew them living on the Easternmost limit of the Earth. The knowledge of Scythians in the far North replaced, the imaginery Hyperboreans of Pindar. The Indians in the far East were credited with the same virtues, as were the Ethopians in the far South and Scythians in the far North.28 Herodotus's remarks that 'India lies at the world's most distant Eastern limit' and 'it would seem that the fairest blessings have been granted to the most distant nations of the world,20 was in accordance with this view.

The romantic attitude towards the Indians continued even in the period of Roman domination, when the deve-

<sup>37.</sup> Ibid., p. 201, Note 2, Plato made use of both conceptions for his own purposes. For a curious blending of the two, see his Laws 678B. In this passage he emphesized the advantages of primitive life. His point of view was not unlike that of Megasthenes with respect to the "simplicity" of the inhabitants. It is interesting that among the advantages of these early days Plato mentioned the absence of law suits a cardinal point in the Land of Mousikanos. See Plato's Republic V, 464D.

<sup>38.</sup> Erwin Rohde, Op. cit., p. 203.

<sup>39.</sup> Herod., III, 106.

F. 14

lopment of Indo-Roman trade40 had greatly widened the knowledge of Indians, and the general tendency of Graeco-Romans was to denounce the foreigners. It may be said here that new informations in this period were brought by the common sailors, whose accounts were not seriously taken by the educated Greeks. Strabo<sup>41</sup> considered them stupid; from whom serious informations could be hardly expected. Dio Chrysostomos discredited their reports, for they were not in conformity with the traditional romantic image of the Indians. Thus the Imperial age authors did not benefit themselves from their contemporary reports, which were obtained as a result of increased trade contacts with India. When Arrian stated that only Alexander had made an expedition against India, he did not consider Seleucus I, Antiochus I, the Parthians, or the Kushanas and so his Indika was in no sense an account of India in Roman times. India continued to remain a distant nation throughout the Graeco-Roman History and so its idealistic image continued, while the image of other foreigners deteriorated.

We may cite here an instance of Homer in order to corroborate above contention. In Homer's time the dis-

<sup>40.</sup> For Indo Roman trade contact, see especially, E. H. Warmington, The Commerce between the Roman Empire and India (revised edition, London 1974); R.E.M. Wheeler, Rome beyond the Imperial Frontiers (London, 1955); M.P. Charlesworth, 'Roman Trade with India, a Re-Survey' in Studies in Roman Economic and Social History (in honour of Allen Chester Johnson, ed. P. Coleman Norton, 1951); J.J. Miller, The Spice Trade of the Roman Empire (Oxford, 1969).

<sup>41.</sup> Strabo, XV, 1, 4.

<sup>42.</sup> Dio Chrysostomos, Orat., XXXV, 22-23.

tant Ethiopians were called "blameless" because the Achaeans had no dealings with them and they remained purely negative, an unknown entity. But on the other hand, the Phoenicians, the great trade rivals of the Greeks, whose coming Mathew Arnold described in the beautiful last stanza of "The Scholar Gypsy" are painted in no flattering colours. They were represented in the Odyssey as thieves and robbers who kidnapped children and did great despite to men.44

Another reason, which may be thought for this growing superiority of the Indians, was the influence of the Indian philosophers. The Greek philosophers, like Pythagoras, Democritus, Plato, Apollonius of Tyana, were reported to have visited India in search of wisdom and India came to be known as the original home of philosophy. Wearied from the complexities and materialistic outlook of their world, Cynic Onesicritus, Pythagorean Apollonius of Tyana and Cynic-Stoic Orator Dio Chrysostomos found themselves to be corroborated in Indian thought. The difference between the materialistic attitude

<sup>43.</sup> Homer, Iliad, I, 423-24.

<sup>41.</sup> Odyssey, XIII, 272ff.; XIV, 288ff.

<sup>45.</sup> Philostratos, Op. cit., VIII, 7, for the influence of Indian thought on Pythagoras, see esp. Schroeder, Pythegoras und die Inder (Leipzig, 1884); Garbe, Philosophy of Ancient India, p. 39 (Chicago, 1897); H. G. Rawlinson, India a Short Cultural History, p. 55 (London, 1937); Gomperz, Greek Thinkers, Vol. I, p. 127 (1905, London, Reprint 1969); Radhakrishnan, Eastern Religion and Western Thought, pp. 142-43. (Oxford, 1939).

<sup>46.</sup> Aelian, Varia Historia, IV. 20; Diogenes Laertius, IX. 34.

<sup>47.</sup> Pausanias, IV, 32, 4.

<sup>48.</sup> Philostratos, op. cit., 1 18.

<sup>49.</sup> Lucian, Drapetai (Runways) 6, 8.

of the Graeco-Romans and the simplicity of the Indians, was repeatedly emphasized in the works of classical authors. Thus in a passage of Onesicritus,50 the Indian philosopher Mandanis is said to have commented that "he regarded the Greeks sound minded in general, but that they were wrong in one respect, in that they preferred custom to nature; for otherwise, Mandanis said, they would not be ashamed to go naked like himself and live on frugal fare." Megasthenes<sup>51</sup> distinguished the peace loving Indian rulers with that of Alexander. He said that Alexander overthrew in war all whom he attacked and would even have conquered the whole world had his army been willing to follow him. But on the other hand, a sense of justice prevented any Indian king from attempting conquest beyond the limits of India. The text attributed to some Pseudo-Callisthenes<sup>52</sup> adopted the theme of Alexander's meeting with the gymnosophists, the intention of which was to contrast the evils of gross materialism of the Greeks with those of the true and simpler lives of the Indians. In an interpolation made by Palladius<sup>53</sup> in this text, it was remarked that Alexander who had subdued many nations was overcome by an old naked man. We may conclude our discussion with one reference of a fabricated letter written to Alexander by the philosopher Dandanis. The letter31 which

<sup>50.</sup> Onesic., F. 17a (Strabo, XV, 1, 65).

<sup>51.</sup> Megasth., F. 14 (Arrian, Ind., 1X, 9-10).

<sup>52.</sup> See the text edited by W. Kroll, Historia Alexandri Magni. by Pseudo Callisthenes, Vol. I (Berlin., 1926). For English translation of Kroll's text see E.M. Haight, The Life of Alexander of Macedon (New York, 1955).

<sup>53.</sup> For the text of Palladius see J.D.M. Derrett, "The History of Palladius on the Races of India and the Brahmanas", Classica Mediaevalia, Vol. XXI, 1960, pp. 64-135.

<sup>54.</sup> Quoted from Walter Eagne Clark's article "Hellenism and Indic Philology", Classical Philology, Vol. XIV-XV, 1919.

furnished an interesting account of the differences between Indian and the Greek outlook runs as follows:—

"We do not know tumultuous gatherings those games and spectacles which cause you delight. What good would be your comedians among a people which despises that profession and which does nothing which could be turned into ridicule. There does not take place among us suited to furnish material for your tragedies. The Brahmanas would shudder if they saw young persons exposed to savage beasts or saw strongmen attatck and kill each other with sang-froid."

provided programme of the second of the second of the second

### A FRESH APPROACH TO THE CONCEPT AND ORIGIN OF TEMPLE ARCHITECTURE IN INDIA

a planta remode side Post from the Part of

## (A ŚILPAŚĀSTRIC AND ARCHAEOLOGICAL ANALYSIS)

### LAL MANI DUBEY Allahabad

The contemporay art historians trace the origin of temple architecture in India between Maurya and Gupta period and treat temple as an expression of Brahmanism and monotheism but the present paper suggests a chalcolithic origin of temple in India as an expression of the Vedic and Pre-Vedic ideas of bhakti.

Much has been written on the origin and evolution of temple architecture in India.¹ But the present paper suggests that the origin of temple in India goes back to chalcolithic period and that the concept of temple is not confined to a particular religious complex—either Brahmanism or monotheism. Different theories regarding the concept of temple have been examined in the light of the works on Silpaśāstra, while the origin and evolution of temple are

<sup>1.</sup> D.D. Kosambi. The Culture and Givilisation of Ancient India in Historical Outline, p. 64; Niharranjan Ray, An Approach To Indian Art, p. 255; T.P. Bhattacharya, The Cannons of Indian Art, p. 268; V.C. Srivastava, Sun Worship In Ancient India, p. 322; V.S. Agrawala, Evolution of The Hindu Temple And Other Essays, Varanasi (1979), pp. 1-10; Krishnna Deva, Temples of North India, pp. 6-7; R.C. Majumdar, The Age of Imperial Unity, p. 360.

based on the archaeological and Silpasastric evidence. Bhakti in the general sense of devotional faith and as a complex mixture of fear, awe, fascination and dependence is Vedic and Pre-Vedic, whereas temple as a garbhagrha—mandapa combination is chalcolithic in its historical tradition.

The word temple defined as a place of worship,2 when applied to the Indian context, denotes a class of buildings consecrated to Hindu gods and goddesses.3 In tracing the origin of temple architecture, therefore, one is naturally faced with the problem if one should understand by temple architecture all such buildings which can be called temple in the widest sense of the term4 or one should restrict its meaning to the Indian usage of it. If temple is understood in the widest sense of the term all the religious structures will come within its purview<sup>5</sup> and obviously all of them can not be called temple in the sense of its usage in the Indian religious context. Restricting its meaning to its Indian religious usage one is again faced with the problem if the definition of temple should be understood by a common sense view of it what is to be understood by temple. We have, therefore, no option but to take resort to the

<sup>2.</sup> Encyclopaedia of Religion and Ethics, edited by James Hastings, Vol. XII, pp. 236-237; K.R. Srinivasan, Temples of South India, p. 1; Aparājitaprechā, 104. 19-20.

<sup>3.</sup> Stella Kramrisch, Hindu Temple, I, p. 118; H.C. Bhiyani, Aspects of Jain Art and Architecture, edited by U.P. Shah and M.A. Dhaky, p. 23; George Michael, The Hindu Temple, pp. 61-62; P. K. Agrawala, Gupta Temple Architecture, pp. 3-4; T. P. Bhattacharya, "The Canons of Indian Art", pp. 264-265.

<sup>4.</sup> K.R. Srinivasan, Temples of South India, pp. 7-17; Encyclopaedia of Religion and Ethics, op. cit.

<sup>5.</sup> K. R. Srinivasan, op. cit.

#### GREEK ATTITUDE TOWARDS THE INDIANS

# Dr. U. P. Arora Allahabad

The present paper discusses the image of the Indians as known to us through ancient Greek Literature. The attitude of Greeks towards the Indians was an idealistic one. The author traces the origin of such attitude in the Greek tradition of idealizing the people living at the extreme edge of the earth. The factor which was responsible for the continuance of such image even in later periods, was the impact felt of Indian philosophers.

The image of any country and its people in the writings of foreigners is of great interest, for they enable us to ascertain the impression of observers with different social background. The purpose of the present paper is to portray in short sketch the image of the Indians as revealed in the Greek texts down to the period of the Roman domination.

In the works of classical authors, India became a land of wonders and prosperity and its people were greatly idealized. Ktesias of Knidos (late 5th C.B.C.), whose interest was mainly in the description of marvels and fabulous wealth of India, was the first to attribute "Uprightness" (dikaiotatoi) to Indians. He mentioned them as the most just, long lived, wholesome, and admired their sense of justice and devotion to king.<sup>1</sup>

<sup>1.</sup> See Ktesias's fragments in F. Jacoby's Die Fragmente der griechischen Historiker (Berlin, 1923), No. 688, F. 45 (16, 30, 32). F. 13

When the Indian king was eulogized in the romance Cyropaedia, as very just and impartial, Xenophon had his aim of supporting the monarchical system, for which the romance was written. According to him, Cyrus had requested the Indian king to act as an arbitrator to resolve a dispute between Persia and Assyria.<sup>2</sup>

The tradition of idealizing Indians, as established by Ktesias and Xenophon was continued by the companions of Alexander. Nearchos commended the Indian ingenuity in Arts<sup>2</sup> and following Ktesias he said that the Indians were seldom attacked by diseases, as they lived on simple diet and abstained from wine.<sup>4</sup> Among Alexander's followers the greatest admirer of Indians was Onesicritus. Unlike Ktesias he was not attracted by the fabulous wealth of the country. On the contrary, he took interest in the lives of the Indian Gymnosophists, who had renounced the wealth. It was probably on account of his Cynic background<sup>5</sup> that Onesicritus was influenced by the Gymnosophists, for their austere living despite having everything in abundance was in accordance with the Cynic ideal.

<sup>2.</sup> Xenophon, Cyropaedia, II, 4, 1-9.

<sup>3.</sup> Nearchos in Jacoby's Fragments, No. 133, F. 23 (Strabo, XV, 1, 67).

<sup>4.</sup> Ibid., F. 10a (Arrian. Indika, XV); F. 10b (Strabo, XI, 1, 457). Also see Onesicritus, Jac. No. 134, F. 20 (Strabo, XV, 1, 34).

<sup>5.</sup> Strabo (XV, 1, 65) tells us that Onesicritus was a pupil of Diogenes, who was supposed to be the founder of Cynicism. On Cynicism, see Donald R. Dudley, A. History of Cynicism (London, 1937), Kurt von Fritz., "Quellenuntersuchungen Zu Leben und Philosophie des Diogenes Von Sinope", Philologus, Supplement band XVIII (1926), No. 2, pp. 1–97; Farrand Sayre, Diogenes of Sinope: A Study of Greek Cynicism (Baltimore, 1938); T. Brown, Onescritus (Berkley, 1949).

In description of the Indian land of Mousicanos,6 the attitude shown by Onesicritus towards the life and institutions of those people gives him a place in the romance literature of the Greeks.7 Two threads run side by side in this account, the prodigality of nature in bestowing so many strange and useful gifts on the inhabitants, and the wisdom with which the inhabitants regulate their lives. The translation of a passage describing the lives of the inhabitants, as quoted by Strabo runs as follows:

"He speaks at length the Land of Mousicanos, praising it in part for what it shares with the rest of India. He mentions their long life, a span of 130 years (though the Seres are said to live even longer), and their frugality and good health despite the fact that the land produces an abundance of every thing. Peculiar to the land of Mousicanos, however is their way of eating together, Laconianfashion; for the people have public meals, the meat for which is provided by hunting. Also, while they have mines they do not use gold and silver. Instead of slaves they employ youngmen in the prime of life, just as Cretans use the Aphamiotae and Laconians the Helots. They cultivate one science only, that of medicine, as evil-doing results from studying some of the others such as the science of war and the like. Only murder and assault are actionable there, for no one can avoid suffering from them. The making of contracts, however, depends on the individual, so he ought to endure it if anyone violates his pledge, and rather find out who can be trusted then fill the city with lawsuits."

The Hellenistic age had removed the barrier of East and West. In this new era of cosmopolitanism, the philo-

<sup>6.</sup> Onesic, Jac. No. 134, F. 24 (Strabo, XV, 1, 34).

<sup>7.</sup> See T. Brown, op. cit., Chap. III.

sophy of Stoicism was propagating the ideal of World-brotherhood, which may be well seen in the famous observation of Eratosthenes, who said that it would be better to divide the human race by the criterion of virtue and wickedness than into Greek and barbarians; for many Greeks are bad and many barbarians civilized. Among the civilized barbarians, he cited first the Indians, followed by the Romans, Arianes (Persians), and Chartheginians.8 This attitude was scarcely possible in the chauvinistic and self-centered Greece of Pericles, of Plato, and of Aristotle.

Megasthenes, who stayed for a considerable period in India, continued the tradition of idealizing Indians, probably to show the country of his stay more civilized than others. Murray opines that Indika of Megasthenes was a direct reply to Hekataios's Aegyptiaka, as it was modelled on the method, form and content of Hekataios's book. His Indika was an attempt to show that "India is an even better land than Hekataios's Egypt, a Platonic ideal state with philosophers on the top and that all civilizations spring from India not Egypt."9

Like Nearchos, Megasthenes also found the Indians well-skilled in arts which he attributed to their favourable climate.10 Following Onesicritus, he was also impressed by the fact that despite immense wealth and prosperity,11 Indians lived in a simple manner.12 Where Onesicritus

<sup>8.</sup> Eratosthenes, in Die Geographischen Fragmente Das Eratosthenes (Leipzig, 1880), Frag. IIC, 24, p. 168 (Strab., XV, 1, 49).

<sup>9.</sup> O. Murray, 'Herodotus and Hellenistic Culture' Classical Quarterly, Vol. XXII (1972), p. 208.

<sup>10.</sup> Megasth. Jac. No. 715, F. 4 (Diod. Sic., II, 36).

<sup>11.</sup> Ibid., Also see F. 8 (Strabo., XV, 1, 20); F. 23b (Strabo, XV, 1, 44); F. 27b (Strabo, XV, 1, 57).

<sup>12.</sup> F. 32 (Strabo, XV, 1, 53); F. 33 (Strabo, XV, I, 59-60).

had marked the absence of slavery only in the Indian land of Mousicanos, Megasthenes extended that to India in general.13 Likewise when Megasthenes said that the Indians made no formal contracts, he was generalising the statement made by Onesicritus for the people of Mousicanos.14 In India of Megasthenes no one was lying;15 truth and virtues were honoured;16 thefts were rare;17 foreigners were well cared; 18 and farmers could freely work in their farms even in the war time.19 The spiritual outlook of the Indians, as observed by Megasthenes, may be described as follows:-

"They believe that the life here is, as it were, that of a babe still in the Womb, and that death, to those who have devoted themselves to philosophy, is birth into the true life; that is the happy life; and that they therefore discipline themselves most of all to be ready for death."20 He further said, "The Indians do not rear monuments to the dead but consider the virtues which men have displayed in life, and the songs in which their praises are celebrated."21

the idealistic In the period of Roman domination attitude towards the Indians was continued by Strabo, Aclian, Philostratos, Dionysus Periegetes, Dio-Chrysostomos and many others. India was reported as the greatest of all

F. 32 (Strabo, XV, 1, 54); F. 16 (Arr., Ind., X, 8).

<sup>14.</sup> F. 32 (Strabo, XV, 1, 53).

<sup>15.</sup> F. 15 (Arr. Ind., XII, 5).

<sup>16.</sup> F. 32 (Strabo, XV, 1, 54).

<sup>17.</sup> F. 32 (Strabo, XV, 1, 53).

<sup>18.</sup> F. 4 (Diod. Sic., II, 42); F. 31 (Strabo, XV, 1, 51).

F. 4 (Diod. Sic., II, 36); F. 19a (Arrian, Ind., XI, 9); F. 19b (Strabo, XV, 1, 40). 20. F. 33 (Strabo, XV, 1, 59).

<sup>21.</sup> F. 15 (Arr. Ind. X.1).

nations, happiest in lot and blest in the highest degree.22 "Many are the men who possess this country and happy the lives they lead", remarked Dionysus Periegetes.22 Basing probably on Megasthenes Aelian reported that the Indians neither put out the money at usury, nor knew how to borrow. It was contrary to established usage for an Indian either to do or suffer a wrong, and therefore they neither made contracts nor required securities.24 In a manner of Eratosthenes, who had made the division of mankind not on the basis of race but of qualities, Aelian favoured the Indians and other barbarians for they had strong faith in god, while condemned atheists Euhmerus, Diagoras, and Epicurus, although they were Greeks.25 The benevolence of Indians was noted not only towards human beings but also animals. Aelian had commended the generosity of Indians towards the animals.26 Clement of Alexandria spoke about the Indian saints, who were deeply engaged in pursuing truth.27 An anonymous Vatican author of 1st C.A.D. eulogised the Pandaeans of India for they prayed god only to have goodness.28 The wisdom of Indian philosophers had greatly influenced the traveller Apollonius of Tyana. He was not among those who had visited India for war, negotiation, or Commerce. He was there to learn philosophy from the learned pundits. His observation of the Brahmana philosophers as quoted by philostratos is as follows:-

<sup>22.</sup> Strabo, I, 2, 32; II, 5, 32.

<sup>23.</sup> Dion. Perieg. in Geographi Gracci Minores Ed. C. Muller, Vol. II, p. 173.

Aelian, Varia Historia, IV. 1. 24.

<sup>25.</sup> Ibid., II, 31.

<sup>26.</sup> Aelian, Natura Animalum, XIII, 25.

Clem. Alex., Strom., III, 194.

<sup>28.</sup> Vaticanus Paradoxigraphus (edition, Keller, Rerum Naturalim Script, Vol. I, p. 111), XLIII.

"It is then not unreasonable on my part I think to have devoted myself to a philosophy so highly elaborated and that I am right in considering them to be wise and blessed.... I beheld men dwelling upon the earth, and yet not upon it. I beheld them possessed of nothing, and yet possessed of all things."<sup>29</sup>

Dio Chrysostomos described the Indians as the most heardened (along with the Spartans), longest-lived (400 years), and the most fortunate on this earth. While addressing the inhabitants of Phrygia, he belittled their natural-wealth against the fabulous wealth of India. He gave an account of the idyllic existence of the Indians, describing their miraculous rivers of milk, wine, oil, and honey. The Brahmanas were greatly extolled by Dio, for despite having these miraculous rivers and fabulous wealth, they despised them and preferred the well of truth.<sup>30</sup>

In the Imperial age the general tendency was to claim the superiority of the Greeks and Romans over others. In such an atomosphere it is notable that although the image of other foreigners deteriorated in the eyes of Graeco-Romans, the idealistic attitude towards the Indians remained unaltered. In Philostratos's "Travels of Apollonius of Tyana" the Gods of the Egyptians were attatcked as brutish, and the supremacy of the Indian wisdom over the Egyptians was established. Looking around the inhabited world, the Classical authors of the Imperial-age, leaving Greece and Rome, could see humanity only in distant India. Northern peoples were particularly barbaris in Strabo's opinion; having no civilized traditions, though in religion at least the Romans had eliminated some bar-

<sup>29.</sup> Philostratos, Vita Apollonii, VI 11.

<sup>30.</sup> Dio Chrysostomos, Orationes, XXXV. 434.

<sup>31.</sup> Philostratos, op. cit., VI, 10-11.

barians from Gaul. In the view of Apollonius of Tyana, the Thracians were uncivilized; and had no comprehension of freedom. Similar remarks were made for Armenians, Parthians, Germans, and others.32

In what way can be explained the idealist picture of Indians in the works of classical authors? Why an attitude of romanticism was adopted towards the Indians? search of the query, when we turn over the pages of Greek literature, it is noticed that idealization was not confined to Indians only in classical literature. The Greeks had been idealizing foreign peoples long before their knowledge of India. Homer had mentioned Ethiopians as blameless (amumontas).32 The Hyperboreans were described by Pindar as living in a state of idyllic bliss.34 Aeschylus's 'Gabii' were most just and loved foreigners.25 The explanation for such idealization should thus be sought in ancient Greek view regarding the noble society.

The German scholar Rohde26 draws our attention towards two different views in Greek speculation regarding the remote past. One of them considered the early society as primitive and uncivilized, while the other looked that as a golden age. The latter view was supported by the

<sup>32.</sup> J. P. V. D. Balsdon, Roman and the Aliens (London, 1979), pp. 63-64. world the Cleanest autions of the has

<sup>33.</sup> 

Iliad, I, 423-24. 34. Pindar. Pythian Odes, X. 30-14.

<sup>35.</sup> Smith and Jones (Edited and translated in Loeb Edn.), Aeschylus's fragments, No. 110, Vol. II, p. 451.

<sup>36.</sup> Erwin Rohde, Der Griechische Roman und Seine Vorlaufer, 2nd edn, Leipzig, 1900. Philadrana of the 11 latt

definition of a temple laid down in the works on Silpaśāstra. The texts on architecture usually call a temple a prāsāda because the prāsāda associated with the rājā or meaning of palace. This makes it clear that there is no distinction between a temple and a palace or a temple and an ordinary house (terms like devālaya, devagrha, devasadma etc. contain words standing for ordinary houses) on architectural level.7 It is only at the level of the use to which palatial or ordinary structure are to be put that the distinction can be seen. A prāsāda is distinct from rājaprāsāda because the prāsāda associated with the raja or king, is put to a different sort of use whereas devaprāsāda, or prāsāda, as the temple was usually called, was put to the religious use. Similarly the association of deva,8 Hari9 Purusa,10 Siva, and Sákti11 with the terms ālaya, veśma, sadma or prāsāda shows a house made exclusively for a religious use. Temple or prāsāda or devagrha in the opinion of Silpśāstra was, thus, a special kind of building devoted exclusively to religious use. 'This definition unless further restricted would not exclude buildings like those

<sup>6.</sup> P. K. Acharya, A Dictionary of Hindu Architecture, pp. 430, 551-552; Stella Kramrisch, op. cit., p. 134; Aparājitaprechā, 69.29; Mānasāra, XLI, 1-51; Mānasāra, IV, 23.

<sup>7.</sup> Klaus Fisher, 'Bengal Brick Temples During the Indo-Islamic Period', Studies in Indian Temple Architecture, edited by Pramod Chandra, New Delhi, 1975, p. 195.

<sup>8.</sup> Kṣīrārṇava, 15.49.

<sup>9.</sup> Agnipurāņa, 61.19-27.

<sup>. 10.</sup> Silparatnam, XVI, 121-123.

<sup>11.</sup> Īšānašivagurudevapaddhati, pt. III, Ch. XII, 16; also see Stella Kramrisch, op. cit., pp. 135-136; Kṣīrārṇava, 9.19; Dīpārṇava; 7.4; 13.6.

F. 15

23

7

of a matha12 or vihāra13 which were meant for religious use but were not temples. A difficulty further arises when we are confronted with the question: if a stūpa14 is to be called a temple or if a sacred shrine erected round a sepulchre13 or primitive popular divinity16 is to be called a temple. The position of texts on Silpasastra with regard to this question is difficult to determine. Though some of them like the Samaranganasūtradhara (18.57) include in the category of prāsāda even caityas,17 and caitya can be defined as a Buddhist Stūpa, sepulchral monument, sacred place or a tree, any cult object, and fire-altar (citi), with or without shed.18 It is doubtful if all these monuments and places of worship could be called a temple. Ordinarily it should not, because the silpa texts do not lay down the rules of the architecture of a stūpa or a megalith. A firealtar is also distinct from a temple. This shows that they were referring to some particular aspect of the various meanings of the term caitya and not to all its meanings. It

<sup>12.</sup> H.C. Bhiyani, op. cit., p. 23; U.P. Shah, Studies In Jain Art, p. 43.

<sup>13.</sup> Ibid.: K. R. Srinivasan in Archaeological Remains Monuments And Museums, pt. I, A.S.I., p. 107; G.C. Pande, Bauddha Dharma Ke Vikāsa Kā Ilihāsa, p. 205.

<sup>14.</sup> Encyclopaedia of Religion and Ethics, op. cit., p. 238; K. R. Srinivasan, op. cit., pp. 15-16.

<sup>15.</sup> A. K. Coomaraswamy, Yakşas, I, pp. 17-23; Encyclopaedia, op. cit., p. 237; G. C. Pande, op. cit., pp. 23-24; P. K. Agrawala, op. cit., p. 63.

<sup>16.</sup> Samarāngaņasūtradhāra, 18.57; Stella Kramrisch, op. cit., p. 118.

<sup>17.</sup> Sushila Pant, The Origin and Development of the Stupa Architecture, Varanasi, 1976, p. 36; Stella Kramrisch, op. cit., p. 148.

<sup>18.</sup> Krishna Deva, Temples of North India, pp. 4-5.

is clear from the contents of the silpa texts that only a particular sort of architecture was denoted by the term prāsāda or vimāna or devālaya which, if applied to a Buddhist, Jain or Hindu object of religion, would have constituted a temple. Structures not in agreement with those canons will be anything but not a temple.

The essential characteristics of a prāsāda architecture,19 as laid down in the śilpaśāstras, are only a sanctum (garbhagrha) and a hall (mandapa) which may have a further elaboration effected by the optional features of a sikhara (spire) and an ambulatory passage (pradakṣiṇāpatha). The unmistakable pieces of temple architecture, still extant, go back to Gupta period.20 Before that we have the examples of Sonkh21 (near Mathura) and Nagarjunikonda22 where remains of apsidal structures with a mandapa and grabhagrha have been found. It is also significant to note that the actual architectural evidence of the knowledge of the technical know-how of the principal of the construction of a domical or curvilinear sikhara is traceable to the time of the Kusana phase of palace architecture at Kausambi,23 though an indigenous tradition of some sort of spiral construction as its prototype may be taken back by a few centuries to the Maurya-Sunga period.24 Furthermore, we

Ibid., p. 7. 20.

22. Krishna Deva, op. cit., p. 6.

Krishna Deva, op. cit., pp. 8-9. 19.

H. D. Sankalia, Indian Archaeology Today, 1979, pp. 21. 135-136.

G. R. Sharma, Kusana Studies, Allahabad, 1968, pp. 31-32 and 62-63.

Studies in Indian Temple Architecture, U. P. Shah, edited by Pramod Chandra, p. 85; U. N. Roy, Studies in Indian History and Culture, Vol. I. Allahabad, 1969, pp. 85-87; L. M. Dubey, 'Nāgara, Drāvida and Vesara in the Silparatnam of Srīkumāra', paper presented to the Waltair session of Indian History Congress, Dec. 1979, and published in the Journal of the Ganganatha Jha Kendriya Sanskrit Vidyapitha, Vol. XXXV, July-Dec. 1979, parts 3-4, pp. 1-10.

have the remains of pitha (socle), garbhagrha, Mandapa and ambulatory in Temple 40 at Sanchi25 in the 2nd century B.C. Remains of other temples of a comparable date are known from Nagari, Besnagar26 and Dangawada.27 Then we come across rock-cut architecture of the Lomasa Rsi and the Sudāmā cave of the time of Aśoka which can be called temples because of their having a garbhagrha and mandapa pattern.28 They are also circular in nature. Of about the same time is another structure with the same components from Bairat.29 Then there ensues a long gap till we come to circa 1800 B.C. when we notice in the excavated chalcolithic remains of the site of Dangawada30 near Malawa, a rectangular architecture built on a platform having again a mandapa and a garbhagrha. In the garbhagrha were also found a few figurines which must have been the object of worship there. This survey shows that the mandapa-garbhagrha combination which appears to be the essential of the prāsāda architecture of the silpasastras dates back to the chalcolithic age, belonging approximately to 1800 B.C. The history of this type of sacred architecture is not continuous and is full of vast

<sup>25.</sup> Krishna Deva, Temples of North India, p. 6.

<sup>26.</sup> Ibid., p. 6.

<sup>27.</sup> V. S. Wakankar, 'Chalcolithic Cultures of Malwa', paper presented to XII Annual Congress of Indian Archaeological Society And VII Annual Congress of Indian Society For Prehistoric And Quarternary Studies, Allahabad, Dec. 1980, p. 12.

<sup>28.</sup> Krishna Deva in Archaeological Remains Monuments and Museums, pt. I, A.S.I., 1964, pp. 111-112.

<sup>29.</sup> Krishna Deva, Temples of North India, p. 6.

<sup>30.</sup> V. S. Wakankar, 'Chalcolithic Cultures of Malwa', paper read in VI Annual Session of Annual Congress of Society for Prehistoric and Quarternary Studies, Bhopal, 1980.

gaps but its homogenity with the typical architecture of temple laid down in the *śilpaśāstra* clearly indicates the unbroken continuity of the tradition of this type of structure. Arthitecturally, therefore, the temple goes back to circa 1800 B.C.

Temple has often been looked at as an essential component of a religious complex.<sup>31</sup> It is generally believed that there can be no temple without the idea of worship<sup>32</sup> and probably there can be no worship without the idea of bhakti.<sup>23</sup> That bhakti is not possible without monotheism is also some times held.<sup>24</sup> Temple is, therefore, taken to be a product of a certain set of religious ideas consisting of worship, bhakti, monotheism etc. Origin and development of bhakti in Indian religious history are again problems fraught with a number of difficulties. It is commonly believed that the Vedic age was devoid of bhakti, Buddhism and Jainism had nothing to do with bhakti at least in their early phase, and bhakti is an early medieval pheno-

<sup>31.</sup> Niharranjan Ray, An Approach To Indian Art, p. 255; R. N. Nandi, 'Origin And Nature of Saivite Monasticism', Indian Society: Historical Probings, edited by R. S. Sharma, pp. 191-192; V. C. Srivastava, Sun Worship in Ancient India, p. 322; Krishna Deva, Temples of North India, pp. 2, 8.

<sup>32.</sup> Aparajitaprcchā, 104.19-20.

<sup>33.</sup> V. S. Wakankar, op. cit., Bhopal, 1980; J. S. Negi, Groundwork of Ancient Indian History, Vol. I, Allahabad, 1958, pp. 165-166.

<sup>34.</sup> R. C. Majumdar, The Age of Imperial Unity, p. 360; D. C. Sircar, The Age of Imperial Unity, pp. 482-433; Krishna Sharma in Problems of Indian Historiography, edited by Devahuti, Delhi, 1979, pp. 61-62; R. N. Mishra, ibid., edited by Devahuti, p. 32; D. D. Kosambi, The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Perspective, pp. 208-209.

menon being ideological expression of the socio-economic matrix characterised by serfdom and peasant subjection.25 If that is so, and if temple and bhakti are necessarily concommittant, temple architecture should never go beyond the beginnings of early medieval period or at least till the time of the religion of the Vedas26 and Buddhism and Jainism were a force to reckon with. Temple as an architectural form and temple as a religious necessity are, thus, not co-eval. Or else, there could be temples even without the religious necessity of the kind in which bhakti, worship and monotheism are necessarily fused together. It is possible to maintain that a particular type of architecture can go beyond the origin of a particular religious complex with which it is essentially associated later on. But the religious association of the buildings defined as temples in the silpaśāstras even with the religious ideas of a different complex is by no means an impossibility.27 Temple as a particular architectural form will even then be called a temple. we pursue this line of thought further, wecan find justification for it in our texts as well. The silparatnam28 of Srīkumār tells us that a prāsāda is virtually a manifestation of Purusa denoting the supreme principle20 (prāsādam

<sup>35.</sup> R. S. Sharma, 'Problem of Transition from Ancient to Medieval History', The Indian Historical Review, March 1974, Vol. I, No. 1, pp. 8-9; D. D. Kosambi, op. cit.; B. N. S. Yadava, Society And Culture In Northern India, pp. 163-164 and 378-379.

<sup>36.</sup> For bhakti in early Vedic Context, see R. B. Pandey, Hindu Dharma Koşa, 1978, p. 464; P. V. Kane, Dharmašāstra Kā Itihāsa, Vol. 4th, Lucknow, 1973, pp. 455-456; A. C. Bose, The Call of the Vedas, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1960, pp. 79-104.

<sup>37.</sup> Krishna Deva, Temples of North India, p. 6.

<sup>38.</sup> Silparatnam, XVI, 121-123.

<sup>39.</sup> Stella Kramrisch, Studies in Indian Temple Architecture, ed. Pramod Chandra, p. 40.

Puruṣam matvā). It is significant to note that the temple here has not been consigned to any religious complex or creed, it has been identified with an aspect of the Absolute which is the holiest of the holies and includes within itself everything, heretic and orthodox, vedic and non-vedic, monotheistic and polytheistic, primitive and the most advanced. Temple as an architectural form can, thus, be safely associated with any complex of religious ideas provided its form is in agreement with what is known as temple in the silpasūtras.<sup>40</sup>

<sup>40.</sup> P. K. Acharya, A Dictionary of Hindu Architecture, p. 430; Stella Kramrisch, Hindu Temple, I, p. 133; L. M. Dubey, Socio-Cultural Study of the Aparājitaprechā of Bhuvanadevācārya with Special Reference to Data on Art and Architecture, D. Phil. thesis submitted to the University of Allahabad, 1982, pp. 179-183.

of P. K. Meiner of the Property of the Season at the season of the Seaso

which is my holiest of the holies and reducks within help

in he diparenting of the

## VERSE 59 AND 60 IN KĀLIDĀSA'S MEGHADŪTA

#### S. V. SOHONI

Noting the similarities of poetic expressions in Kumāra-Saṃ-bhavam VI.66, Meghadūta's verse 1.59 and 60 and in Hāla's Gāthāsaptašatī 1.69, the author concludes that Kālidāsa is indebted to the latter.

As noted, Kālidāsa was fascinated with the Prākrit anthology of Hāla and utilised many times some of its ideas and, occasionally, even took over some of its language. The individual verses in Gāthākoṣa, which thus formed the raw material in Kālidāsa's literary workshop, have been found to possess a unique individual beauty of their own, which, doubtless, recommended their occasional adaptation.

2. One such verse has a peculiar background, which may be first mentioned—

''पाणिग्गहणे व्वित्र पट्वईएँ णाअं सहीहिं सोहग्गम् । पसुवइणा वासुइकङ्कणम्मि ओसारिए दूरम् ॥ G. S. 69 ।'' [पाणिग्रहण एव पार्वेत्या ज्ञातं सखीभिः सौभाग्यम् । पज्ञुपतिना वासुकिकङ्कणेऽपसारिते दूरम् ॥]''

According to Pītāmbara, the poet who wrote this verse was Anurāga, whereas Bhuvanapāla named Dhruvarāja as its author. It would be useful to analyse the sly humour contained in this  $g\bar{a}th\bar{a}$ . In the first place, it takes into account an observation made by the famous grammarian Patañjali in his  $Mah\bar{a}bh\bar{a}sya$  at 4/1/52, whereby a distinction was drawn between ' $p\bar{a}nigrh\bar{\imath}t\bar{a}$ ', which means any

F. 16

woman whose hand had been caught—'yasyā hi yathā kathamcit pāṇirgṛhyate, pāṇigṛhītā sā bhavati', and 'pāṇigṛhītī', which means the wife—'pāṇigṛhītī, bhāryā'. The Prākrit poet notes that Pārvatī's intimate friends saw that Paśupati or śiva had set aside from his wrist, Vāsuki or the serpent which had encircled itself on it. This was a step or movement on the part of śiva, preliminary to his taking over charge of Pārvatī's hand by catching it. Pārvatī, thus became pāṇigṛhītī of śiva. In the gāthā, it has been stressed that the serpent, Vāsuki, had been pushed aside to a long distance.

The friends of Pārvatī were keenly watching Śańkara doing so. Earlier, they were aware that Pārvatī would have to face the risk of being very close to this poisonous reptile, howsoever it might have been at home with Paśu-pati—the lord of animals. It was lucky that, the danger was warded off by this action of Śiva. Accordingly, they drew an inference that freeing his hand in this manner was a sign of Pārvatī's good fortune, since what had been taken off was quite dear to Paśupati. All these ideas resulted from an observation of a single incident, thereby justifying the use of the locative absolute construction. The change over was welcome to them, as it was a good sign of happy life ahead.

3. The possibility, of a confrontation with serpents on getting married to siva had, always existed. It was specially mentioned by siva himself and recorded in clear terms in the remarks made by him, when he had gone to test Pārvatī's resolve—

"अवस्तुनिर्बन्धपरे कथं नु ते करोऽयमामुक्तविवाहकौतुकः। करेण शम्भोर्वल्यीकृताहिना सहिष्यते तत्प्रथमावलम्बनम्।।"

K.S.V.66

Later on, while describing the details of the wedding ceremony a delicate emphasis was laid on the *Pānigrahaṇa* part of it; and as many as three verses were devoted to its description—

''तस्याःकरं शैलगुरूपनीतं जग्राह ताम्राङगुलिमब्दमूर्तिः । उमातनौ गूढतनोः स्मरस्य तच्छिङ्कितः पूर्वमिव प्ररोहम् ॥७६॥ रोमोद्गमः प्रादुरभूदुमायाः स्विन्नाङगुलिः पुङगवकेतुरासीत् । वृत्तिस्तयोः पाणिसमागमेन समं विभक्तेव मनोभवस्य ॥७७॥ प्रयुक्तगणिग्रहणं यदन्यद् वधूवरं पुष्यित कान्तिमग्र्याम् । सान्निध्ययोगादनयोस्तदानीं किं कथ्यते श्रीक्भयस्य तस्य ॥७८॥" K.S. VII

- 4. There was yet another element of audacious humour in the gāthā. Vāsuki was the chief among serpents or (Geeta X.28) bhujangamas; and 'bhujangama' is an expression for libertine. The implication sought to be conveyed was that Paśupati cleared out his circle of 'bhujangas at the prospect of getting married to Pārvatī and that the dismissal of such a company had gladdened the hearts of her friends.
  - 5. These references to the topic, as stated in Kumāra-sambhavam are a link between the Prākrit verse and a beautiful picture in stanza 60 of Kālidāsa's Meghadūta. The text of this exquisitely pretty stanza is as follows—

'हित्वा तस्मिन् भुजगवलयं शम्मुना दत्तहस्ता। क्रीडाशैले यदि च विहरेत् पा चारेण गौरी।। भङ्गीभक्त्या विरचित वपुः स्तम्भितान्तर्जलौघः। सोगानन्वं कुरू मणितटारोहणायाग्रयायी॥"

Megha. I. 60

The Prākrit gāthā's 'Vāsuki kankana' has been changed into 'bhujaga-valaya' in the Meghadūta stanza, thereby bringing into prominence the bold hint in the Prākrit statement. The proper noun Pasupati has been replaced

by Sambhu-and this is but wholly appropriate, vide the etymological meaning of these two names. The wedding scene has been replaced by that of a walk on krīdā śaila, Gauri stepping out hand in hand with Siva. The replacement of Pārvatī by Gaurī, is also meaningful. This extremely fair couple of sambhu and Gaurī was imagined by the poet to be ascending the polished and deeply blue steps of the stair case formed by the cloud as advised in the second half of the stanza-the Cloud having been described in the immediately preceding stanza as 'snigdhabhinnānJanābha' (vide verse no. 59). What a fascinating word picture has been drawn by Kālidāsa, of the Divine Couple taking a walk on Kailāśa! The poet's preoccupation with the contrast of colours is extremely prominent. It was one of his favourite points. The sharp contrast in adjoining colour's is known as 'parabhāga. Śańkara the famous commentator on Bāṇabhaṭṭa's Harṣacarita has explained the term as 'parabhago varnasya varnāntareņa sobhātisayaļi'. This stanza 60 is essentially one for the painter and his paint box.

- 6. It has been indicated, though obliquely, that while the 'bhujagavalaya' had been shed away, it was but a temporary adjustment consistent with the purpose of the walk up the Krīḍā-śaila. This was a meaningful suggestion.
- 7. Even the Yakṣa's own krīdā-śaila was "racitasikha-raḥ peśalairindranīlaiḥ" i. e. its top was set with saphires. (Megha.II.14). There the imagery is a continuation of the earlier one of 'madhye śyāmaḥ stana iva bhuvaḥ śeṣa vistāra pāṇḍuḥ' (Megha.I.18). 'The poet's restraint in omitting to refer to this idea while describing the Cloud above the crystal Mount Kailāśa, is worth noting. The crotic atmosphere has been hinted at, but not specified.

- 8. Let it not be overlooked that this special arrangement was meant to hold good, if (yadi) Gaurī would take the walk. The delicacy of this idea should be savoured by a sahṛdaya in all its aspects. For, on the hrīḍā-śaila, Gaurī could have a choice among many alternative ways of spending time.
- 9. The Cloud was advised, 'sopānatvam kuru maņi-taṭārohaṇāyāgrayāyī'. Kālidāsa has packed into this line much more than appears at first sight. He, definitely, had in his mind the idea of a soft carpet being unfolded on a rising rocky and hilly ground. The Yakṣa advised the Cloud to function like a stair case—which was stretching itself ahead as the Divine Couple would start climbing the Pleasure Mountain. It was desirable that their privacy should not be desturbed. Therefore, the Cloud was directed to be 'agrayāyī'! Kālidāsa also clearly anticipated the idea of an escalator, when he wrote this line. The contraption was definitely within the technical competence of carpenters of that period anyway, since it was based on a revised form of the 'kūpaghaṭikāyantra'.

The Mount Kailāśa had slopes set in precious stones, according to Purāṇic geography and Tibetan folklore. The sharp edges had to be avoided. Hence the suggestion of a stair case, soft and adjustable and nice on the feet. The many contrasting colours of the precious stones in the flanks of the mountain top is a deliberately introduced element in the imagery, on which an intensely artistic word picture has been sketched in this magnificent verse. It may be recalled that the position of the Cloud vis-a-vis the Mount Kailāśa, as described in verse 59, showed it coursing at a middle level, as it were. The Cloud was then supposed to go up the Mount. In verse 60, it was assumed to have reached the top. It was very necessary suitable to

caution it not to keep itself overhead the Divine Couple residing there. It was also unthinkable that it should fail to see Siva and Gaurī in occupation of their favourite resort. Propriety demanded that it should put itself under their feet and not over the heads of the Divine Parents. This purpose was achieved in a very clever manner by the proposal in verse 60.

- 10. When all this is stated, it would be well to remember that it had begun with a grammarian's observation on the difference between the meanings of pāṇigṛhītā and pāṇigṛhītī. I confess that this analysis also illustrates the point, Nāsti acauraḥ kavijanaḥ", so emphatically made out by no less a critic than Rājaśekhara himself. But the Himalayan heights of Kālidāsa's genius far exceeded the Sahyādri levels of the poet in the Prākrit anthology of Hāla.
- While the Prākrit gāthā virtually contains a pointed comment by Pārvatī's companions, this stanza 60 in Meghadūta omits any reference to Pārvatī's own circle of friends. Whereas the gāthā is based on an observation which had, obviously, been made while the wedding ceremony was still in progress, the Meghadūta stanza exhibits a normal feature in the subsequent routine of the Divine Couple. Its only link with the atmosphere of the Prākrit anthology is that it recalls, equally effectively, the hint of the divine domestic bliss.
- 12. The last line in stanza 60 in Meghadūta has a number of variant readings. For example, instead of 'sopānatvam', Dakṣiṇāvartanātha would read, 'sopānaṃ tvaṃ'; and the earlier Vallabhadeva would have, 'sopānatvam huru sukhapada' etc. A number of other manuscripts show, 'pada sukha-sparśam—ārohaneṣu, instead of, 'maṇita-

tārohaṇāyāgrayāyī. There are a few other variant readings as well. I do not share the elaborate theory which was built up by the late Dr. V. S. Agrawala on the basis of the word 'manitata', because it flatly contradicts the entire atmosphere of the stanza along with its context in which it is placed. I hold that since the belief that the Mount Kailāśa contains seals of precious stones, is as old as the ages, 'manitața' should be retained as the correct reading. 'Ārohaṇāya' or 'ārohaneşu', is far less picturesque than, 'agrayāyī'-the former expression will describe the climbing of the steps, an idea already suggested by a 'sopāna', whereas the latter would serve to guide the Cloud in its capacity as a domestic aid in the divine household. Similarly, the variant, 'pada-sukha-sparšamārohaņeşu', unnecessarily emphasises an obvious detail. Even the Yakşa's own 'vāpī had the facility of steps hewn out of emerald, leading into it-'marakata-śilā-baddha-sopāna-mārgā', and therefore, easy on the soles of the feet.

carried forward from verse 59 into verse 60 for further developing the vivid imagery based on it, may now be made here. Kālidāsa gave a perfect illustration of his ability in setting up a complete upamā in verse 59. The purely white face of the Mount Kailāśa was imagined being traversed below its top level by the dark blue belt of the Cloud. It was compared to the appearance of the fair face of Balarāma with his stare fixed on account of the surprise felt by him on finding a soft piece of cloth on his shoulders which were, ordinarily, used to feel the weight of a ploughshare. The element of humour may be noted. In Indian art motif, Balarāma is assumed to be, generally in a drunken state and consequently, with bulging and rolling eyes. It was the surprise of finding a soft piece of cloth on his shoul-

t ceren

ders, which made him have a fixed stare but only for the time being. The word, 'stimita' has been defined by Sāradātanaya as 'khagocarāmacālyata yat tat stimitamucyate. 'The word 'nayana' signifies, not the side portions but the coloured part of the eye. Further, by "prekṣaṇīya' is suggested the complete absorption of the person who sees with the object seen by him, 'avyagraih indriah suddhah', as Bharata has defined the spectator. By 'sobhā' is meant the result of the internal qualities getting promoted-'siddhaih prayojanaih asiddhasya subhasanghatanam yatra nirnīyate sūcyate vā iti Singah'. Another definition is, 'svabhāvasya prakaţanam, śobhā'. It is now clear how each word was so carefully selected for enhancing the colour effect. Accordingly, it is not possible to agree with Sasvata's comment, 'sobhām iti apapātha eva iti abhimatam asmākam. He clearly failed to notice the propriety of using the word 'sobhā'. Balarāma is also known as Nīlāmbara (vide Amarakośa). But for obvious reasons, attention is focussed here on the 'blue' cloth on his shoulders only.

### SULKA IN ANCIENT AND EARLY MEDIEVAL INDIA

been middle of the bear dead had and and and and and

#### Dr. O. P. Srivastava

# Allahabad

The paper endevours to show the reason for levying sulka and the policy of assessment which was initially assessed on cost but its edge was shifted to profit during the 11th and 12th centuries on account of a few discrepancies that had crept into the previous practice. In the first phase of the early medieval India, the percentage of profit is too meagre and hazardous to promote the commercial enterprises. But in the next phase an increase in the same resulting in a fillip in trade activities is witnessed. The mode of payment has also been discussed betraying its implication on the socio-economic conditions of the different periods.

Sulka is a word of wide connotation. It denotes different meanings<sup>1</sup> such as price, price for bride in ārṣa marriage, price paid to courtesans and tax. In the Amarakośa<sup>2</sup> which has been assigned to the 5th century A.D., śulka is used along

<sup>1.</sup> In the Rg. Veda (VII, 82.6; VIII, 1.5) the word sulka is used to denote price, quoted by A. A. Macdonell and A. B. Keith, Vedic Index, (Hindi tr.), Vol. II, Varanasi, 1962, p. 428. For other meanings see the Vācaspatyam, Vol. VI, Varanasi, 1962, p. 629; the Sabdakdlpadrum of Radhakantadeva Bahadur, Vol. V, Varanasi, 1961, p. 124. Ed. Rhys Davids and W. Stede, Pāli-English-Dictionary, New Delhi, 1975, pp. 716-17.

<sup>2.</sup> Nāmalingānušāsanam—Amarakoša with Rāmāśrami commen tary of Bhanuji Dikshit, Bombay, 1944, II.8.27.

F. 17

with bali and kara. Bali<sup>2</sup> denotes dues to be realized on the produce of fields. Kara has been dealt with in detail in the light of the available historical data by L. Gopal<sup>4</sup> and D.S. Jha.<sup>5</sup> According to L. Gopal<sup>6</sup> kara was a periodical tax to be realized on the property calculated on the basis of land and cattle from villagers over and above the king's normal grain share. D. N. Jha<sup>7</sup> also shares the view. Sulka as revealed from the combined evidence of the Artha-sāstra,<sup>8</sup> Mahābhārata,<sup>9</sup> Manusmṛti,<sup>10</sup> Kātyāyanasmṛti<sup>11</sup> and the Junāgarh rock inscription<sup>12</sup> of Rudradāman (150 A.D.) a king of the western Kṣatrap dynasty, appears to be an item of revenue different from bali and kara.

There is a great deal of discussion among scholars about the nature of śulka; and it has variously been interpreted by

<sup>3.</sup> Medhātihi on Manu, VIII, 307; Kṣīrasvāmin on Amarakośa II.8.27; D. N. Jha, Revenue System in Post Maurya and Gupta Times, Calcutta, 1967, pp. 42ff.

<sup>4.</sup> L. Gopal, The Economic Life of Northern India (ELNI), Varanasi, 1965, pp. 36-38.

<sup>5.</sup> D. N. Jha, op. cit., pp. 44-48.

<sup>6.</sup> L. Gopal, ELNI, p. 38.

<sup>7.</sup> Jha, op. cit., p. 47.

<sup>8.</sup> Arth, II.22.

<sup>9.</sup> Mahābhārata (śānti parva), XII, 71, 10.

<sup>10.</sup> VIII, 307.

<sup>11.</sup> Quoted in the Rājanītiprakāša vide P. V. Kane, History of Dharmašāstra, Vol. III, Poona, 1973, p. 199, fn. 258.

<sup>12.</sup> EI (Epigraphia Indica), Vol. III, p. 44.

them. Some 12 hold that it is an octroi-duty to be levied on incoming and outgoing merchandise at the city-gates. Others 14 take it as customs and excise duties to be charged on import and export of foreign articles and on exit and entry of saleable articles brought from internal parts of the country. Some scholars 15 are of the opinion that it was a royal share to be levied on the merchandise brought into the towns or at the ports; while others 16 are of the opinion that it includes octroi, customs, and excise duties. A few 17 of them distinguish it from ferry dues. As there is a considerable difference of opinion among scholars regarding the precise meaning of the term śulka, it would be worth while to examine the basis of the relevant evidence.

Though śulka had been established as tax by the time of the Atharva-veda<sup>18</sup>, yet the early references to it denoting the commercial tax occur in the Dharmasūtras, the Angut-

<sup>13.</sup> K. R. Sarkar, Public Finance in Ancient India, New Delhi, 1978, p. 93; U. N. Ghosal, Contribution to the History of the Hindu Revenue System (HRS), Calcutta, 1972 (second edition), p. 92; K. A. N. Sastri, The Colas, Madras, 1975, p. 599.

<sup>14.</sup> As for example R. P. Kangle, The Kautiliya Arthaśāstra (A Study) Part III, Bombay, 1965, p. 178.

<sup>15.</sup> For example S. K. Maity, Economic Life in Northern India in the Gupta Period. Varanasi, 1970 (revised edition), p. 90.

<sup>16.</sup> E. G. R. K. Mookerji, Hindu Civilization, Bombay, 1977, p. 168.

<sup>17.</sup> U. N. Ghoshal, The Beginnings of Indian Historiography and other Essays, Calcutta, 1944, p. 177.

<sup>18.</sup> Atharva-veda, III. 29, 3; sa nākambhyārohoti yatra šulko na kriyate abalena balīyase. Also see Macdonell and Keith, op. cit., p. 428.

tara Nikāya and some stories of the Jātakas. In the dharmasūtra works of Gautama (X. 25), Āpastamba (II.26.9) and Vasișțha (XIX.37) śulka is used to denote the familiar fiscal term for dues charged on merchandise. The legends vānijām sumkam (IV.132) and catūsu dvāresu samkam (VI.347) occurring in some Jātaka10a stories may be taken to mean toll from merchants to be levied on incoming and outgoing goods at four gates of the city. The term sumkadāvikameva bhāndasmim occurring in the Anguttara Nikāya (1.53) has been taken to mean "the payer of taxes on merchandise." In the Pali literature sumka, Sanskrit sulka, is used to denote the tolls and custom duties. 19b is treated at length in the Arthasastra.20 Sulka, as described by Kautilya, was a custom duty to be levied on imports and export as well as excise duties to be realized on exit and entrance of the merchandise brought from the country side, at the city gates.21 At another place he says that traders' merchandise is liable to be taxed according to the current port regulation and duties to be charged on ships sailing on the sea within the prohibited area of the port.22 From the above pieces of evidence Kautilya appears to be enumerating customs, excise duties, payable at city gates and the port-dues under one item of revenue, i. c. śulka.

<sup>19</sup>a. Tr. Fausboll, London, 1962.

<sup>19</sup>b. Ed., T. W. Rhys Davids and W. Stede, Pali-English Dictionary, New Delhi, 1975, p. 716.

<sup>20.</sup> Arthaśāstra, II.22.1.2.

<sup>21.</sup> Ibid., II.28.4, 11.

<sup>22.</sup> Cf. S. K. Maity, op. cit., p. 90.

Manu<sup>22</sup> and Yājñavalkya<sup>24</sup> ordain that king should levy duty on saleable articles for fixing the selling price of it. Here they probably mean (speak of) sales-tax.

The first lexicographer of ancient India, named Amarasimha<sup>25</sup> says that śulka is to be levied at ferry stations and other such places (ghaṭṭādideyam). Commenting on the Amarakośa Kṣīrasvāmin<sup>26</sup> explains the term

<sup>23.</sup> Manusmṛti, VIII, 398. The verse reads sulkasthanesu kuśalāh sarvapanyavicakşanāh /Kuryurargham-yathāpanyam tato, vimsati nrpo haret. J.D.M. Derrett (ed., idem, Bharuci's commentary on the Manusmiti, Vol. II, Wiesbaden (Germany), 1975 VIII, 396/398, p. 206) and G. N. Jha (tr. idem, The laws of Manu with Bhāşya of Medhātithi, Vol. IV, Part II, verse 398) give the meaning of word tatah 'from that', which does not seem to be applicable to this verse in the light of a verse of the Yājñavalkyasmṛti (II.261). Yājñavalkya clearly mentions should be realized for fixing the price. We, therefore, may take the word tatale to mean 'for doing that. This interpretation is also confirmed by the rule of pāṇini (Aṣṭādhyāyī, 2.3.25, hetau vibhāṣapañcamī). Monier Williams gives the different meanings of word tatal, such as 'for that reason', 'for doing that', 'in consequence of that' which appear to be more appropriate in case of this verse of the Manusmṛti. Moreover, the discussion about the policy of assessment of sulka also reveals that it was a tax for fixing the price (see infra.). Sarvajñanārāyaņa, a commentator of Manu, explicitly states that duty should be charged for fixing the price (arghakarananimittam, VIII, 398). Similar rule is laid down in the Mitak sarā of Vijnānesvara II.261), a commentary on the Yājnavalkyasmṛti.

<sup>24.</sup> Yājñavalkyasmṛli, II.261.

<sup>25.</sup> Amarakośa II, 8.27.

<sup>26.</sup> Amarakośodghāṭana of Kṣīrasvāmin on Amarakośa, (II. 8.27) ed., T. Ganapati Sastri, Trivandrum.

ghațțādideyam as tax to be realized at ferry stations, police and military out-posts and the market places. The Daśakumāracarita27 of Daņdin (7th Cent. A.D.) mentions that traders had to pay road-tax. Hiuen-Tsiang, a Chinese pilgrim who visited India in the 7th Cent. A.C., informs us that duties were paid at the river bridges and road barriers.28 Viśvarūpa20 (9th Cent. A.D.), a commentator of Yājñavalkya who flourished in the Malwa region speaks of śulka to be paid on public roads. Vijñāneśvara20 (11th C. A.D.) the well known commentator of the Yājñavalkyasmṛti in South India, refers to two kinds of śulka i. e.. earned through land route and water route. Kullūka21 (12th C. A.D.), commenting on Manu says that śułka is a royal share, to be charged on commercial transactions carried through land and water routes. The Kathāsaritsāgara22 of Somadeva (11th Cent. A.D.) narrates that the traders had to leave their usual route due to fear of excessive śulka (taxation). It indicates that it was mainly collected on the public roads. The Vaijayantī23 of Yādavaprakāśa (11th Cent. A.D.) and the Dvayāśraya24 (12th Cent. A.D.) of

<sup>27.</sup> Ed., M. R. Kale, Delhi, Reprint (1979), Act. VIII. p. 192.

<sup>28.</sup> HRS, p. 304.

<sup>29.</sup> On Yājñ. II, 258.

<sup>30.</sup> Vijñāneśvara on Yājña. II, 263.

<sup>31.</sup> Kullūkabhatṭa on Manu, VIII, 398, sthalapatha-jala patha-vyavahārato-rājagrāhyo-bhāgaḥ-śulkam.

<sup>32.</sup> VI.3.10.5., Nirnaya Sagar Press. Bombay, 1930. tr. C. H. Tawney (The Ocean of Stories) Calcutta, 1880-87.

<sup>33.</sup> Ed. H. Sastri, Varanasi, 1971, VI.5.89 (pathi deye-

<sup>34.</sup> XVII, 55, vide S. P. Narang, Dvayāśraya: A literary and cultural study, New Delhi, 1972, p. 176.

Hemacandra reveal that the (amount) which is to be given on the public paths is named as sulka. The Abhidhanacintāmaņi25 of Hemacandra (12th Cent. A.D.) states that the term sulka denotes ferry charge and the charges alike. The Sukranīti,26 though a late text, gives some information relating to early medieval period and mentions that state should impose a tax (sulka) for up keep of the roads through which merchandise was carried. In view of the above discussion the word sulka also may be taken to mean road-cess and tolls to be charged at ferry stations and on public roads.27

There are many pieces of evidence to show that sulka was imposed on the retail dealers and Caravan traders. In a passage in Mahābhārata28 Yudhiṣṭḥira is said to have been advised by Nārada to impose a custom on the traders indulged in distant land trading to gain the profit. The Jātakamālā<sup>30</sup> of Ārya-Śūra, ascribed to the 4th Cent. A.D.. reveals that sulka is a tax to be paid on the transactions of

<sup>35.</sup> Ed. Nemichandra Sastri, Varanasi, 1964, III. 388, p. 178, sulkastu-ghattādideyam.

<sup>36.</sup> Tr. B.K. Sarkar, Jhansi, 1975 (reprint), Vv. 257-258, p. 149. Though it is a text of the nineteenth century yet there is some definite evidence to show that it incorporates some ideas of carly medieval period. Cf. L. Gopal, The Sukranīti, A Text of Nineteenth Century, Varanasi, 1978, p. 108.

<sup>37.</sup> K. Antonova, G. Bongard-Levin, G. Kotovsky, A History of India, book 1, Moscow, 1979, p. 194.

<sup>38.</sup> Sabhā parva (II.5.155).

<sup>39.</sup> Ed., H. Kern, Delhi. 1972. XXIII, 67. The verse reads vicitra-panya kraya-vikrayāsrayam vanigjanam paurajanam tathā nṛpaḥ/na pāti yaḥ śulkapathopakāriņam virodhamāyāti sa kośasampadā.

different articles made between vendors and buyers. The author of the Mrcchakaţika,40 who composed it in the 5th-6th Century A.D.,41 says in a simile that the trees appear

<sup>40.</sup> Ed., M. R. Kale, Delhi, 1972, (third edition), act, VII, 1.

There is some definite evidence to show that this work belongs to the post Gupta times. In a passage of the Mrcchakatika (VII, p. 88) it is stated that formerly a son of gahapati or trader (for the meaning of the gahapati see S. C. Bhattacharya, Some Aspects of Indian Society, Calcutta, 1978, pp. 131-132) of Pāṭaliputra had to earn his livelihood by profession of a shampooer in Ujjayini. This shows that in Pāṭaliputra region trade and commerce was on the decline. This tendency may be compared to the situations prevailing in the time of the down fall of the Gupta empire which led to the frequent wars and the rise of feudal states. It may also be noted that though, Buddhism was on the decline yet we find the allusion to its patronization by the ruling kings and princes in the Mycchakațika (II, p. 94). The Bhikșus appear to have generally been respected. However, a certain prejudice prevailed against them among the upper classes (VII, p. 250). Trend of patronizing Buddhism had fairly become noticeable by the time of the later kings, such as Buddhagupta, Narasimhagupta Bālāditya and Vajra, of the imperial Gupta dynasty which might have served as an important factor to the decline of the Gupta rule. This fact becomes evident from the act of setting free to Mihirakula, the Hūṇa king, who was taken prisoner by Narasimhagupta Bālāditya, on the petition of her mother. This act of pity, as revealed in the travel-accounts of Hiuen-Tsiang, led the forces causing devastation to the rule of the late Gupta kings. (T. Watters, On Yuan Chwang's Travel in India, Delhi 1973 (second edition) pp. 288-289). Again we witness corresponding similarity between the rules laid down in the Nārada-smṛti on

like merchants, the flowers stand out like saleable articles and the wandering bees seem to be the men collecting the tolls. Here śulka seems to have been a tax to be realized from the traders in the market. The Kāśikā12 of Vāmana and Jayaditya, a commentary on the Astadhyayi, (6th-7th Century A.D.) explains that sulka is to be charged from traders in lieu of the safety granted to them by kings. Medhātithi43 interprets śulka in general sense of duties to be obtained from merchants. Kullūka44 (12th Cent. A.D.), commenting on Manu says that (the amount) which is to be realised on saleable articles from the land and sea trading merchants at proper place (custom-house) is śulka. According to Somadeva, the author of the Yasastilakacampū45 (10th Cent. A.D.), śulka was taken on all sorts of merchandise coming from distant territories and different corners of the country to the market city. The evidences of a nītiwork46 of the same author, the Ganitasārasangraha47 of

'the plaint' (Ch. III) and in all essential features of the judicial trial described in the Mṛcchakaṭika (Act. IX), which has vary ably been brought out by J. Jolly (ed., F. Max Muller, The Sacred Book of the East (SHE), Vol. XXXIII, Part I, 1977, P. XVII). Thus, in view of the above characteristics date of composition of the Mṛcchakaṭika of Śūdraka may be assigned to the 5th-6th century A.D. However, this topic needs a separate consideration.

- 42. Ed. A. Sharma, Hyderabad, Vol. II, 5.1.47, 1713.
- 43. Medhātithi on Manu, VIII, 307.
- 44. Kullūka on Manu, VIII, 307.
- 45. Ed., and tr. by S.L. Sastri, Varanasi, 1971., Vol. II, VII, pp. 326-327.
- 46. Nītivākyāmṛtam of Somadeva Sūri, VIII, 11, p. 37, tr. by R. C. Malaviya, Varanasi, 1972.
- 47. Ed., A.N. Upadhye and H. L. Jain, J.S.S.S. Sholapur, 1963, VI. 160-133.

F. 18

Mahāvīrācārya (850 A.C.) and the Bījagaņita48 of Bhāskarācārya (1150 A.D.) reveal that śulka was a tax to be imposed on merchants according to their merchandise in the market cities. The Sukranīti,49 which contains some earlier tradition, says that sulka was a royal share to be taken from seller and buyer at the market places and streets. If the evidence of the Puratanaprabandha-sangraha,50 that a son of minister asked his father to set free the detained persons, who were seen with some sort of articles on their heads and were mistaken for merchants by him, is to be believed, it may be taken to mean that sulka was realized from the retail traders. We also know some of miscellaneous duties (sulka) to be levied from merchants on their merchandise, such as sāntheyaśulka<sup>51</sup> (fair tolls). Thus, the pieces of literary evidence, shown above, tend to reveal that sulka may be taken to denote sales-tax on retail dealers and their merchandise

Port-dues are also enumerated as sulka. The Baudhā-yana-dharmasūtra<sup>52</sup> (500 B.C.—200 B.C.) speaks of sāmudra-sulka to be levied on incoming merchandise at the ports. In one verse Manu<sup>53</sup> tells us that the rules formulated regarding the ferry dues, to be charged at river sta-

<sup>48.</sup> Ed., V. G. Apte with Navāmkura commentary of Kṛṣṇadaivajña, Poona, 1930, VII, 10, p. 122.

<sup>49.</sup> B. K. Sarkar, op. cit., vv. 212-13, p. 147.

<sup>50.</sup> Ed., Jinvijaya Muni, Singhi Jain Series, No. 2, Calcutta, 1936, p. 103.

<sup>51.</sup> This aspect has been dealt with in detail by A. Appadorai in the *Economic conditions in Southern India* (1000-1500 A.D.), Vol. I, Madras, 1936, pp. 415 ff.

<sup>52.</sup> I. 10.15-16.

<sup>53.</sup> Manu, VIII, 406.

tions are not applicable to sea-faring merchants. Commenting on the Manusmṛti, Medhātithi51 (9th Cent. A.D.), who wrote in Kashmir, says that since it is difficult to measure the distance on sea-voyage in absence of measuring points, therefore the fixation (of freight) is not easy. He further says that the time spent in journey, seasons (rainy, winter or summer), weather (fogs, storm, etc.), the depth of water sailing on, and the labour involved on the part of boatmen are the factors to be taken into consideration while estimating the sea freight.55 Another commentator Kullūkabhatţa,50 who flourished in Bengal in the 12th century, states that in view of the above considerations, a reasonable amount should be levied on saleable articles advalorem. The Vivadaratnakara57 of Candeśvara, a late text, charges the portage (sāmudra-śulka) on incoming merchandise from sea-side. The Uttara Purāna<sup>58</sup> of Gunabhadra (9th Cent. A.D), a Jain text, refers to śulka as an item of revenue to be paid by the seafarming merchants. The evidence of the Mānasollāsa<sup>59</sup> (12th Cent. A.D.) of Someśvara, a king of Western Calukya dynasty, reveals that sulka (portage) was to be imposed on ships arriving at the ports. The accounts of Abu-Zaid60

<sup>54.</sup> Medhātithi on Manu, VIII, 406.

<sup>55.</sup> Loc. cit.

<sup>56.</sup> Kullūkabhatta on Manu, 406.

<sup>57.</sup> Ed., Mm. K. Smrtitīrtha, Asiatic Society of Calcutta, 1931, p. 305.

<sup>58.</sup> Ed., P.L. Jain, Varanasi, 1968, 60. 125-128.

<sup>59.</sup> Ed. G.K. Shrigondekar, G.O.S. No. 28, Baroda, Vol. I, vv. 374-76, p. 62.

<sup>60.</sup> See, P. Niyogi, Contribution to the Economic History of Northern India (From the Ninth to Twelfth Century A.D.), Calcutta, 1962, p. 146.

(916 A.C.), an Arab merchant, also furnishes the evidence of port-charges. He informs us that by his time the chinese ships coming at Quilon to collect waters and provision had to pay thousand drammas as duty, while others paid only from one dīnāra to ten dīnāras. This fact is attested to by the epigraphic evidence as well. The Motupalli record<sup>61</sup> refers to the abhayasāsana granted to the merchants sailing on ships by the Kākatīya ruler Gaṇapatideva (1244-45 A.D.). Earlier to it the traders' merchandise were confiscated, in case their ships arrived at port owing to stormy whether or strong seabreezes.<sup>62</sup>

References to śulka are also found in the inscriptions. The words sumgam, sumkamu and ulgu or ulku mentioned in South Indian inscriptions appear to be identical with śulka. According to Parimelalagar the word sumgam means tax on saleable commodities carried in ships or carts. This would probably includes tolls and customs. No records of the Vākāṭaka, Pallava (except Hirahadgalli plate), Eastern Cālukya and Rāṣṭrakūṭa (except karada plate of Karka II, 973 A.D.) rulers supply us any information about śulka. The word śulka referred to in the Koha copper plate of Jayantha (C. 493-496 A.D.) denotes the octroi duty. The Anjaneri records from Nasika distance in Maharashtra province, which has been assigned to 709-10 A.D., mentions that a concession was granted to the merchants from paying

<sup>61.</sup> El, Vol. XII, p. 195.

<sup>62.</sup> Ibid. pp. 195 f.

<sup>63.</sup> T. V. Mahalingam, South Indian Polity, Madras, 1967 (Second edition), pp. 441, 444.

<sup>64.</sup> K.A.N. Sastri, Op. cit., p. 331.

<sup>65.</sup> E. I. Vol. III, No. 17, p. 122, & 11.

<sup>66.</sup> EI, XXV, p. 237; V.V. Mirashi, C. I. I., Vol. IV, Part I, No. 31, p. 151, le. 48; ibid., No. 32, p. 158, 1.32.

sulka. V.V. Mirashi<sup>67</sup> takes it as 'octroi-duty'. It is also mentioned in the Kauthem plate<sup>68</sup> of Vikramāditya (1008 R.D.) and the Miraj plate<sup>69</sup> of Jagadekamalla (1024 A.D.), the kings of Western Chalukya dynasty, denoting the duties on ingress and egress of merchandise. Some Candella records<sup>70</sup> mention sulka along with other items of revenue, to denote the 'octroi-duty'. Sulka is also referred to in the epigraphs of the Cālukyas of Gujarat.<sup>71</sup> A Tamil inscription<sup>72</sup> from Thanjavur district, issued in the 5th regional year of Rajendra Cola III (1216–1279 A.D.) mentions that toll-tax (suṃgam) was levied on loads of merchandise. The term vartill-ulku<sup>73</sup> referred to in the Syrian plate<sup>74</sup> appears to be corrupt form of Sanskrit vartani, meaning a road-cess. In some of the Telugu records<sup>75</sup> word āyašulka is mentioned along with other revenue terms. D.C. Sircar<sup>76</sup> takes both

<sup>67.</sup> V. V. Mirashi, C. I. I., Vol. IV, Part I, p. 154.

<sup>68.</sup> I. A. (Indian Antiquary), Vol. XVI, p. 24.

<sup>69.</sup> Ibid., Vol. VIII, p. 18.

<sup>70.</sup> EI, X, p. 99 cited by B.N.S. Yadava, Society and Culture in Northern India in the Twelfth Century (SCNI), Allahabad, 1973, p. 290.

<sup>71.</sup> Ghoshal, HRS, p. 256; C. P. S. I., p. 158 ff. cited by B.N.S. Yadava, Op. cit., p. 291.

<sup>72.</sup> Ed., B. K. Thapar, Indian Archaeology: A Review, Delhi (1979), published in 1974-75, No. 35, p. 58.

<sup>73.</sup> Cf. K.P. Velayudhan, "Trade Guilds and the character of State in Early South India", in P. I. H. C. (Proceedings of the Indian History Congress), 39th Session, Vol. I, Hyderabad, 1978, p. 202.

<sup>74.</sup> P. I. H. C. Vol. I, 1978, pp. 202-203.

<sup>75.</sup> D. C. Sircar, Indian Epigraphy (I. E.), Varanasi, 1965, p. 404.

<sup>76.</sup> Loc. cit.

āya and śulka to mean toll and custom. The use of the term śulka in the Kalegan record (1216 A.D.), of Yādava Mahādeva seems to be custom duties, according to Sircar.77 The terms anamubadi Samkamu (tax on saleable articles), ammu-kada-sumkamu (tax on shops), Perrikeadla-sumkamu (tax to be levied on oxen loaded with sacks full of merchandise) are also referred to in the inscriptions of the Kākatīya rulers of the Telengana regions of South India.78

Thus śulka does not include octroi, excise and customs duties alone, it is a generic term denoting all kinds of taxes on transport, export, import, sales, for fixing the prices saleable articles, for providing the safety on roads, and for upkeep of the roads through which merchandise were carried.79 On the whole śulka amounts to an aggregate of revenue to be given on all kinds of commercial transactions.

## Reasons for levying tax

The Mahābhārata80 and the Manusmṛti81 mention that the Kings impose tax on merchants for the services they had to render for the safety of the traders. The Jātakamālā<sup>52</sup> of of Aryasūra, a text of the 4th century A.D., explains that the duty to be collected from vendors and buyers for provid-

<sup>77.</sup> Ibid., p. 400.

<sup>78.</sup> Ed. G. Yazadani, Dakana-kā-Prācīna Itihāsa (tr. M. N. Singh and K.M. Srimali), New Delhi, 1977, p. 656.

<sup>79.</sup> Cf. D.C. Sircar, Indian Epigraphical Glossary, Varanasi, 1966, p. 327; D.R. Das, Economic History of the Deccan, Delhi, 1969, p. 69; D.N. Jha, Op. cit., p. 76.

<sup>80.</sup> XII.71.10.

<sup>81.</sup> VIII, 307.

<sup>82.</sup> XXIII.67.

ing safety is śulka. The evidence of the Kāśīkā83 (6th-7th century) of Vāmana and Jayāditya, a commentary on the Astādhyāyī of Pāņini, reveals that śulka was charged for protecting the merchants by the state. Medhātithisi (9th C. A.D.) emphasizes the point that sulka is to be assessed on merchandise after due considerations of expenses incurred on it in making the security arrangements against the plundering and molestation by the ruling princes, robbers and forest tribes while the caravans were passing through the forest regions. The Sukranīti85 though a late text furnishes some idea of early medieval period and states that the king should enjoy the fruits of duty (sulka) for protecting all (the merchants) like a servant. From the pieces of evidence noticed above, it appears that the growing practice of plunder and molestation of the merchants, that became noticeable in the post-Gupta times had become a familiar phenomenon in the 9th and 10th centuries onwards. This fact is further supported by the other literary evidence of this period. Hiuen-Tsiang was twice relieved of his belongings. so The combined evidence of the Samarāiccakahā<sup>87</sup> (first half of the

<sup>83.</sup> Vol. II, 5.1.47 1713, The verse reads vanijam rakṣā-nirveśo-rāja-bhāgaḥ. I-tsing, a Chinese pilgrim who visited India in 671 A.D. has noticed in his travel-accounts that the Kāšikā was prescribed in the prospectus of Nalanda University. Therefore, its date can not be later than first half of the seventh century A.D. See. M. Winternitz, A History of Indian Literature, Vol. III, Part II, Varanasi, 1967, p. 483.

<sup>84.</sup> Medhātithi on Manu VII, 127. See also Vandyaghatīyam on Amarakoša II.8.27.

<sup>85.</sup> B. K. Sarkar, op. cit., v. 259, p. 149.

<sup>86.</sup> S. Beal, The Life of Hiven-Tsiang by Shaman Hwui Li, Delhi, 1973, pp. 60f., 73f., 86, 198ff.

<sup>87.</sup> Bombay, 1938, II, pp. 91ff.

1

8th C. A.D.) Haribhadra Sūri, the Upamitibhava-prapañcakathā88 (905 A.D.) of Siddharşi, the Kathāsaritsāgara89 of Somadeva (11th C.A.D.) and the Trsasti-salākāpurusacarita00 of Hemacandra (12th C.A.D.) give an idea of the merchants' fear for robbers. 'The Purātana-prabandha sangraha91 and the Nansi's khyāt92 mention that prince Lakșmaņa of Naddūla had robbed a caravan. The Rājataranginios of kalhana (12th C.A.D.) refers to a robber chief who had become a scourage to wayfarers near Gaya (in Bihar). The Vastupālacarita94 mentions a māṇḍalika chief, named Ghughul, who indulged himself in plundering the caravans. Though the fear from robbers and the forest tribes were found in the earlier times in varying degrees yet the fear of molestation and plunder by chiefs and rulers and insecurity on the high ways owing to frequent struggles and wars between them were the special phenomenon that emerged in the early medieval period in the wake of the feudal tendencies.95 On the whole revenue realized through sulka may have been reduced to a considerable extent.

<sup>88.</sup> Ed., Peterson, Calcutta, 1899, p. 863.

<sup>89.</sup> K.S.S. VI.3.117; VII.2.75.

<sup>90.</sup> Tr., H. M. Jhonson, Vol. I, Gaekavada Oriental Series Nos. L1 (1931), p. 8.

<sup>91.</sup> D. Sharma, Early Chauhan Dynasties, Delhi, 1975, pp. 101-102; also see pp. 139ff.

<sup>92.</sup> Sharma, Loc. cit.

<sup>93.</sup> VII, 1009.

<sup>94.</sup> Yadava, SCNI, p. 272.

<sup>95.</sup> Cf. L. Gopal, op. cit., pp. 101, 103; Yadava, op. cit., pp. 271ff.

Assessment of Sulka

Regarding the controversies among the commentators of Manu, it can be said that these reflect, to a considerable extent, the change in socio-economic conditions in the particular time and region in which they flourished. Scholars like Derrett and G. N. Jha give the meaning of a verse of Manu that the king should take 1 20 of the price of saleable articles that has been arrived at by men having experience of custom-house and expert in estimating the value of all kinds of merchandise. Thus, they take sulka to mean the duty on sale-price of the merchandise.

According to Kautilya<sup>101</sup> the price should be fixed by experts, after calculating the cost, rent, interest and other total investments, in case of commodities distant in place

<sup>96.</sup> D. N. Jha holds that the assessment of the duty, to be made on the basis of cost of commodities or on the profit derived therefrom has been a matter of great controversy among the commentators of Manu (idem, Revenue System in Post-Maurya and Gupta Times, Calcutta, 1967, p. 72). U. N. Ghoshal opines that this particular tax mentioned in the Manu- (VIII, 398) and Yājāa-valkyasmīti (II, 261) is an impost upon the net profit (idem, HRS, p. 116).

<sup>97.</sup> Medhātithi and Sarvajñanārāyaņa assess the duty on cost of commodities while Govindarāja and Kullūkabhaṭṭa prescribe that śulka should be levied on profit gained by traders.

<sup>98.</sup> Ed., idem, Bharuci's commentary on Manu, VIII, 396/

<sup>99.</sup> Tr., idem, The Laws of Manu with Bhāṣya of Medhātithi, Vol. IV, Part II, Calcutta, VIII, 398, p. 419.

<sup>100.</sup> Manusmṛti, VIII, 398.

<sup>101.</sup> Arthasāstra, 1.2.36:

F. 19

and time. He further allows 5% profit on indigenous commodities and 10% on foreign, over and above the allowed purchase price (anujñātakrayādupari).102 Here the allowed purchase price and fixed price in Kautilya's Arthasāstra appear to be the same. The Yājñavalkya-smṛti103 prescribes that the selling price should be fixed after adding profit to the total investment (including cost and all other expenditures) incurred on the saleable articles. Vijñāneśvara104 (11th Cent. A.D.) a commentator of Yājñavalkya, says that on foreign merchandise a profit of 10% of the total investment should be given. Since Yājñavalkya and his commentators formulate no rule for fixing the prices of indigenous commodities not far distant in place and time and Manu and his commentators also do not clearly differentiate between the indigenous and foreign commodities while charging the sulka, this rule may be applied to fix the prices of indigenous commodities also after adding a profit of 5% on the total investment. 105 Though, Manu<sup>106</sup> speaks of several aspects to take into consideration while estimating the prices of commodities, yet he does not mention the rules for fixing the prices as clearly as

<sup>102.</sup> Ibid., 4.2.28.

<sup>103.</sup> Yājña, II, 253.

<sup>104.</sup> Mitākṣarā of Vijñāneśvara, II. 253. The passage reads deśāntarādāgate paṇye deśāntaragamanapratyāgamanabhāṇḍagrahaṇa śulkādisthāneṣu yāvānupayukto' rthastāvantamarthain parigaṇya paṇyamūlyena saha meliyitvā yathā paṇasate dasapaṇo lābhaḥ sampādyate tathā kretṛvikretroranugrahakāryargho rājñā sthāpanīyaḥ.

<sup>105.</sup> Ibid., II.252., evam ca yathārgha nirūpite paņašate pañcapaņo lābho bhavati, tathaivārgho rājnah svadešapaņyavisaye sthāpanīyah.

<sup>106.</sup> Manu, VIII, 401.

Kauțilya<sup>107</sup> and Yājñavalkya.<sup>108</sup> It is a well known fact that Manu was posterior to Kautilya and anterior to Yājñavalkya, therefore the same procedure, which we have noticed above, may have been in vogue in the time of the Manusmrti also. In view of this if we follow the rendering of relevant verse of Manu by Derrett109 and G.N. Jha,110 we find that the merchants who carried trade in indigenous articles of above category were left with no margin of profit, instead they had to suffer the loss even on the total investment already incurred on saleable articles. On the contrary, if we assess the duty on cost price of saleable articles, they would have certainly been left with some margin of profit. Thus, in the light of above discussion, we can say that the basis of assessment of duty would probably have been the cost price of commodity but not the market price (i.e., sale-price).111 It is further supported with a verse of the Mitākṣarā<sup>112</sup> (11th Cent. A.D.), a commentary on the Yājñavalkya-smrti, written in South India. It states that for fixing the sale price (argha)113 the king should realize 1/20 of the original value (mūlyādviņsatitamāņsaņ)114 of commodities.

<sup>107.</sup> Arth., 4.2.36 and 4.2.28.

<sup>108.</sup> Yājña, II, 253.

<sup>109.</sup> Op. cit., p. 206.

<sup>110.</sup> Op. cit., p. 419.

<sup>111.</sup> Cf. D. N. Jha, op. cit., p. 73.

<sup>112.</sup> Mitāksarā of Vijnānesvara II, 261.

<sup>113.</sup> It is estimated value (iyalah panyasye yanmulyam ityarghah, Vijñ. on Yājñ., II, 261) denoting cheapness or dearness of a commodity from its original value (ibid., II, 249, rājanirūpitārghasya hrāsam vṛddhim-vā). Also see M. Williams A Sanskrit-English Dictionary, Delhi, Reprinted (1976), p. 89.

<sup>114.</sup> Mūlya indicates the original price of a commodity. Cf. Vijnā, on Yājnā II, 253 (paņyamūlyena-saha-meliyitvā) For its meaning also see M. Williams, op. cit., p. 827.

1 1 1

mony of this fact is also attested to by the commentaries of Maskari<sup>115</sup> (11th Cent. A.D.) and Haradatta<sup>116</sup> (first quarter of the 12th Cent. A.D.) on the Gautam-dharmasūtra, composed in South India. They state that the king should charge as duty 1 20 of vendible articles, i.e., cost price (for making the basis of taxation). In India this practice was in vogue before the end of the 11th century A.D. but in the south the trend of this policy appears to have continued even afterwards.

So far the assessment on merchants' gain is concerned, it can be said that this policy was the outcome of the discrepancy that had crept into the policy of assessment on cost price owing to growing feudal tendencies which, the first time, was noticed by Viśvarūpa,117 a commentator of Yājñavalkya, (9th Century A.D.). Viewed in the same context he might have formulated a new policy that duties should be realized on sold articles (vikrītānām) from vendors and buyers, both which is manifested in its complete form (present form) in the works of Govindarāja118 (last quarter of the 11th Cent. A.D.) and Kullūka119 (12th A.D.), the commentators of Manu. This practice had acquired a prevalence in South India in all probability earlier than the second half of the 12th Century. The Vivādaratnākara<sup>120</sup> of Caṇḍeśvara (14th Cent. A.D.), commenting on the Vișnu-smṛti, says that duties should be

<sup>115.</sup> Quoted in the Vyavahārakāņçla of the Dharmakośa, Vol. II, ed. by Laxman Shastri, Satara (India), 1938, p. 1662.

<sup>116.</sup> Gautam-Milākşarā of Haradatta, X, 26-29.

<sup>117.</sup> On Yājñ., II, 266.

<sup>118.</sup> On Manu, VIII, 398.

<sup>119.</sup> On Manu, VIII, 398.

<sup>120.</sup> Op. cit., p. 304.

assessed on the profit earned by merchants after payment of all the dues on commercial transactions. Thus, the practice of assessing the duty on profit, the traces of which may be found at least a few centuries earlier, had gained a momentum in the 11th and 12th centuries and onwards.

The change in the policy of assessment appears to have been brought about in some definite politico-economic context. The arbitrary<sup>121</sup> and excessive<sup>122</sup> imposition of *sulka* on mercantile communities by local ruling chiefs and the *sāmantas* and consequently the growing tendency of tax-

<sup>121.</sup> R. S. Sharma, Bhārtīya Sāmantavāda, Delhi, 1973, pp. 53, 54, 123; idem, Indian Feudalism, Calcutta, 1965, pp. 52, 53. 119-20. Yadava, SCNI: (Society and Culture....), pp. 299, 301; The Indian Historical Review (IHR), Vol. I, No. 1, 1974, p. 24; A. K. Majumdar, Chalukyas of Gujarat, Bombay, 1956, p. 251 i D. D. Kosambi, An Introduction to the study of Indian History. Bombay, 1975 (second edition), pp. 310, 362; Journal of the Oriental Institute, Vol. XXIX, No. 1-2 (Sept. Dec.) 1979, p. 83; Rājatarangiņī of Kalhaņa, VIII, 2010; Viṣṇu-Purāṇa (Sanātana-śāstram), Calcutta, B. S. 1372, VI, 1, 34-35; Puṇyāśrava Kathā-kośa of Sri Rāmacandra Mumukṣu, ed. by A. N. Upadhye and H. L. Jain, Sholapur, 1964, p. 63.

<sup>122.</sup> Rhythm of History (Journal of Rajasthan University)
Jaipur, 1976-77, p. 55. Viṣṇu-Purāṇa, VII, 1, 34-85; Puṇyāṣravakathā-koṣa, p. 63; Kathā-Sarit-Sāgara, VI.3.105; cf. R. S. Sharma,
op. cit., p. 129; idem, Indian Feudalism, pp. 125-126, Yadava, SCNI,
p. 298; A. K. Majumdar, op. cit., p. 362; Kosambi, op. cit., p.
362; P. Niyogi, Contribution to the Economic History of Northern
India, (900-1200 A.D.), Calcutta, 1962, pp. 196, 220-221; Nītivākyāmṛtam of Somadeva Sūri, VIII, 11.

evasion<sup>123</sup> by merchants must have hampered the trade and commerce in particular. Most probably in order to check the local lords and the *sāmantas* from becoming a powerful rival by amassing the riches on the one hand and to minimise the uncertainty of revenue which is to be obtained from the merchants on the other, the kings might have shifted the basis of assessment of taxation from cost price to profit. This appears to have been connected with the revival of trade and commerce.

The most striking aspect of *śulka*, is the percentage to be assessed on saleable articles in the different periods. Kautilya<sup>124</sup> recommends 20% of the merchandise while Manu<sup>125</sup> and Yājñavalkya<sup>126</sup> prescribe 5% of the cost of commodities. The injunctions laid down by Manu and Yājñavalkya were probably followed in practice up to the 10th century A.D. Govindarāja<sup>127</sup> (in the end of 11th C. A.D.) and Kullūka<sup>128</sup> (12th C. A.D.), the commentators of Manu, mention that a tax of 5% of the profit should be realised from merchants. Some of scholars, <sup>129</sup> being baffled by the data shown above, hold that a 'draconic measure'

<sup>123.</sup> Puņyāśrava-kathā-kośa, p. 63, Vişņupurāņa VII. 1, 34-35; Uttara-Purāņa, 60.125-28.

<sup>124.</sup> Arth., 2.22.1-2.

<sup>125.</sup> Manu, VIII, 398.

<sup>126.</sup> Yājñ. II, 261.

<sup>127.</sup> Govindarāja on Manu VIII, 398.

<sup>128.</sup> Kullūka on Manu VIII, 398.

<sup>129.</sup> D. D. Kosambi, "Indian Feudal Trade Charters", Journal of the Economic and Social History of Orient, Vol. II, p. 292, A. N. Bose, Social and Rural Economy of Northern India, Vol. II, Calcutta, 1967, p. 90.

had been enforced to realize the tax in the time of the author of the Arthasāstra.

The pieces of evidence, noticed above, reflect the changing socio-economic situations. The profit ultimately gained by merchants would be the determining factor as regards the nature of the taxation. We have noticed earlier that Kautilya130 allows 5% profit on indigenous and 10% on foreign articles. On the contrary Manu121 and Yājñavalkya132 leave a profit of only about 1% on indigenous and 6% on foreign merchandise to the traders. We, again, witness a change in the 11th and 12th centuries. Govinda-(end of the 11th C. A.D.) and Kullūkabhaţţa134 rāja<sup>123</sup> (12th A.D.) assess the duty on the profit of the merchants and thus they allow about 4.75% profit on indigenous and 9.5% on foreign commodities. The Vivādaratnākara,185 a late text, also allows the same percentage to the traders transacting in indigenous and foreign articles.

In fact, the data pertaining to different times give the reflection of increase and decrease of volume in commercial activities of the periods which they belong. As we know, in ancient India, for the first time, the stable political unity was brought about by Candragupta Maurya in the 4th century B.C., by founding an empire, practically, comprising the whole of India, some regions of modern Pakistan and Afganistan, leaving the far south regions of Indian

<sup>130.</sup> Arth., 4.2.28.

<sup>131.</sup> See supra.

<sup>132.</sup> See supra.

<sup>133.</sup> See supra.

<sup>134.</sup> See supra.

<sup>135.</sup> See supra.

peninsula. Kautilya who composed the Arthaśāstra, is generally regarded as the prime-minister of great Candragupta Maurya. It is more likely that in such a state of affairs, Kautilya would have thought to bring forth a permanent and longer stability to the Mauryan rule, which was not possible without a strong state economy, one of the most important constituents of the state, as described in the Arthaśāstra. Trade and commerce is an essential feature of economic life. Therefore, it appears that in order to tempt the merchants community to participate more and more in commercial activities, he would have become liberal towards merchants. No doubt, consequently the merchants and traders had increasingly started participating in trade activities which might have reached the culmination by the time of Manu and Yājñavalkya (between 2nd C. B.C. and 2nd C. A.D.).

A number of pieces of evidence, both, indigenous as well as foreign, reveal that the period 200 B.C.—200 A.D., in which Manu and Yājñavalkya flourished, is known for its brisk trade. The accounts of Strabo<sup>127</sup> (2nd C. B.C.). Eudoxous<sup>138</sup> (the end of 2nd C. B.C.), Periplus<sup>129</sup> (Ist C.

<sup>136.</sup> See, O. P. Srivastava, "Slave Trade in Ancient and Early Medieval India" published in P.I.H.C., Vol. I, (39th session), Hyderabad, 1978, p. 124.

<sup>137.</sup> Geographia, XIV, 5-2, vide 'Mob voilence in the late Roman Republic', Heaton, p. 12.

<sup>138.</sup> Ibid., II.5.12 quoted by H. P. Chakraborty, Trade and Commerce of Ancient India, (C. 200 B.C.-C. 650 A.D.), Calcutta, 1967, p. 185.

<sup>139.</sup> Ed., Schoff, periplus of the Erythrean sea, New Delhi, 1974, Nos. 31, 34, 35, 36, 48, 49.

A.D.) and Athenaus<sup>140</sup> (Ist C. A.D.) also show that India witnessed a vigorous increase in trade and commerce during this period. It was the time when Pliny141 A.D.) had made a complaint against the heavy drainage of Roman money for the Indian merchandise of luxury. This fact is attested to by the discovery of Roman imperial coins in South India in the early centuries of Christian era.142 North India which was ruled by the Kuṣāṇas, perhaps, would have been provided with some of the metal for issuing the gold coins. The excavation at Arikamedu143 near Pondicherri in Madras further strengthens this view. In such a state of increased commercial activities, had the mercantile community been allowed the same percentage of profit what Kautilya had allowed (5% on indigenous and 10% on foreign articles), the merchants would have become the main gainers and the king's share would have been, more or less, the same (that was obtained in the time of Kautilya). Under these circumstances, there was every possibility of the emergence of the wealthy merchants becoming rivals of the then rulers by amassing the riches. Viewed in this context, it seems that Manu and Yājñavalkya would not have become so liberal in their policy of taxation as Kautilya was. 'Thus, we find that the merchants in the

<sup>140.</sup> Athenaus Diepnosophisto, IV, 4, 6 and V, 2, 39; Cf. Rawlinson, Intercourse between India and the Western World, Cambridge, 1969, p. 93.

<sup>141.</sup> Hist. Nature, VI, 23 as cited by K. V. R. Aiyangar, Aspects of Ancient India Economic Thought, Varanasi, 1965, p. 87, fn. 1.

<sup>142.</sup> Vidya Prakash, Coinage of South India, Varanasi, 1968, pp. 20-23, C.J. Brown, The Coins of India, Delhi, 1973, p. 58; P.L. Gupta, Coins, New Delhi, 1979 (Ssecond revised edition), p. 49.

<sup>143.</sup> Ancient India No. 2, p. 18 ff.

F. 20

times of Manu and Yājñavalkya had to bear the more burden of taxation than those in the time of Kauṭilya.

About the conditions of later dates nothing can be said with precision. Since Nārada (100 A.D.—300 A.D.), Bṛhaspati (200 A.D.—500 A.D.), Viṣṇu (3000 A.D.—600 A.D.) and Parāśara (600 A.D.—900 A.D.) speak nothing of the profit, which is to be given to traders, we therefore, have to take into consideration the other factors responsible to determine the tendencies of trade and commerce in the Gupta and the post-Gupta times. The decline of cities, 144 as revealed from archaeological and literary evidence, scarcity of coins, 145 declining state of guilds, 146 Chino-Tibetan rivalary to occupy the Central Asian route, 147 down fall of the Gupta empire leading to frequent struggles

<sup>144.</sup> Y. D. Sharma, "Exploration of Historical Sites", Ancient India No. 9, 1953, pp. 116-69; R.S. Sharma, "Decay of Gangetic Towns", Proceedings of the I. H.C., 33rd session, Muzaffarpur, 1972; idem, Journal of Indian History, Golden Jubilee volume, 1973, pp. 135 ff.

<sup>145.</sup> R.S. Sharma, Op. cil., pp. 91, 157; idem Indian Feudalism, pp. 87-88, 132.53 Yadava, Op. cil., p. 275; B.D. Chattopadhyaya, Coin and Currency System in South India, New Delhi, 1977, Chapt. VII, V. Prakash. Op. cit. Chap. III; ibid., pp. 52, 77, 93; R.S. Sharma, Op. cit., pp. 91, 157; A.S. Altekar The Rāṣṭrakūṭas and Their Times, Poona, 1967 (second revised edition), 364; Rhythm of History, pp. 59-60.

<sup>146.</sup> Yadava, SCNI, p. 273; Rhythm of History, p. 55; L. Gopal, Op. cit., pp. 81 ff, For the absence seals of guilds see K. K. Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals, Lucknow, 1972; Journal of Indian History, Golden Jubilee Volume (1973). p. 277; D.C. Sircar, EI, Vol. XXXVIII, No. 31, pp. 184 ff.

<sup>147.</sup> L. Gopal, Op. cit. pp. 106-107.

and wars by feudal lords and their sāmantas, 148 the growing relation of domination and sub-ordination between feudal lords and the people living in their territories, 149 increased character of viṣṭi¹50 and the developing tendency towards natural economy¹51 characterized by local and closed agrarian set-up, indicate that the commercial activity was on the decline. The decline of Roman empire¹52 and the Persian rivalary with Byzantine empire¹53 and the Hūṇa invasion of India¹54 added an empetus to the declining tendency of trade and commerce which lasted till its revival by the 10th and 12th centuries.

Again we witness the increase in the rate of profit, ultimately to be earned by the merchants in the 10th and 12th centuries than in the Gupta and post-Gupta times. This change reflects the trend of increase in trade and commerce which appears to be a natural sequel to the rising urban economy. The declining state of economy characterized by local and closed agrarian set-up, was incapable of serving the growing needs of feudal chiefs and their

<sup>148.</sup> Ibid., pp. 102-103, U. N. Roy, Gupta Samrāṭa aur Unkā Kāla, Allahabad, 1976, Ch. XIV.

<sup>149.</sup> B.N.S. Yadava's Presidential Address, entitled "The problem of the emergence of Feudal Relations in Early India" section I of the 41st Session of I.H.C. Bombay, 1980, pp. 6 ff.

<sup>150.</sup> Ibid., pp. 32 ff; G.K. Rai, "Forced Labour in Ancient and Early Medieval India", I. H. R., Vol. III, No. 1, July 1976, pp. 28-35, 41.

<sup>151.</sup> R.S. Sharma, Op. cit., Chapts. I and III; idem, Indian Feudalism, Chapts. I & III; Yadava, SCNI, pp. 250 ff.

<sup>152.</sup> Rhythm of History, p. 57.

<sup>153.</sup> S. K. Maity, The Economic Life of Northern India in the Gupta period, Varanasi, 1970, p. 181.

<sup>154.</sup> U. N. Roy, Op. cit., pp. 354 ff.

sāmantas in equipping them with up-to-date war weapons and paraphernalia155 such as Persian swords, Arabic, Persian horses etc., the growing demands for luxury articles for pleasures156 and the uncertainity of revenue owing to growing high handedness of subordinate rulers157 might have compelled the ruling kings to think in terms of improving their resources in general and trade and commerce in particular. To achieve this end, it would have been found necessary that duties should be levied as such so that the merchants even after making the payment of all dues, may be able to gain a higher percentage of profit than that of the preceding centuries. This befitting policy of assessment must have given a fillip to trade activities during the second phase of early medieval period (10th-12th century). This view is supported by the other developing tendencies of economic life of this period. That, the arrival of Arab merchants and their active participation in foreign as well as indigenous trade,158 the revival of coinage159 system due

observers and traders at all times. See, The Age of Imperial Kanauj, ed., R.C. Majumdar, Bombay, 1955, pp. 403 f; ed. idem. The struggle for Empire, Bombay, 1957, p. 523; El, Vol. I. pp. 184 ff: Vijñā. on Yājñavalkya, II.30, hedāvukā (horse-dealer), etc.

<sup>156.</sup> Proceedings of I. H. C. 39th Session, Vol. I, pp. 126 ff; Yadava, SCNI, Chap. VII.

<sup>157.</sup> See Supra.

<sup>158.</sup> P. I. H. C., 39th Session, Vol. I, pp. 125, 279-284.

<sup>159.</sup> L. Gopal, Op. Cit, Chap. IX; B.D. Chattopadhyaya, Op. cit., Ch. VIII; L. Gopal, Early Medieval Coin Type of Northern India, Varanasi, 1966; Yadava, SCNI, pp. 282-283; R. S. Sharma, Op. cit., pp. 262 ff; idem, Indian Feudalism, Calcutta, 1965, pp. 255 ff.

to invasion of Mahmūd Ghazanavī (997 A.D.—1030 A.D.) which brought out money and jewels hoarded in temples, in circulation, and the growth of cities and urban centres<sup>160</sup> provided a suitable environment to the rising trend of urban economy, especially trade and commerce as well as industry in the 11th and 12th centuries.

#### Payment of sulka

It is well known that cash and kind were two types of payment of duties. The payment in cash on a large scale is not possible in absence of a stable currency system. The estimation of cost and sale price of commodities by Kautilya, Manu and Yājñavalkya and the assessment of profit in percentage by Kautilya and Yājñavalkya, as noticed above, clearly shows that in their times (4th C. B.C.—2nd C. A.D.) the tax was largely realized in cash. This form of payment indicates that there was a well estab-

<sup>160.</sup> B.N.S. Yadava, Op. cit., pp. 240 ff., 275 ff. In South India also, as noticed by B. Stein, there was a rise of towns during the 12th century (idem, Peasant State and Society in Medieval South India. New Delhi, 1980, pp. 250-251). The evidence quoted by him (ibid., p. 249) suggests that this tendency, in all probability, must have been in vogue during the 11th century. K.R. Hall is also of the view that the process of expansion of trade and towns started in 10th and 11th centuries under the Cola Kings (idem, Trade and state craft in the Age of Colas, New Delhi, 1980, pp. 162 f.)

<sup>161.</sup> Supra.

<sup>162.</sup> Supra.

<sup>163.</sup> Supra.

<sup>164.</sup> Arth., 4.2.28.

<sup>165.</sup> Yājñ. II, 252.

lished coinage system. This argument is supported by the literary as well as numismatic evidence. The Jātakas, 166 mention the prices of a pair of oxen, dog and fish, in coined money. From the findings of a large number of 'Punch-marked coins of different metals 167 and the coins of Indo-Greek, 168 Kuṣāṇa 169 and Sātavāhana 170 rulers it is evident that the period ranging between 4th century B.C. and 2nd century A.D. witnessed a fairly good currency system, through which most of the commercial transactions were made. Besides, a good number of Roman coins, denarius, were also seen serving the needs of Indian market, especially in South as the medium of exchange in the early centuries of the Christian era. 171 It was a time when India was not only enriched with coins of different types and metals but also witnessed a brisk trade with western world.

Nārada (100—300 A.D.) speaks nothing of the mode of assessment of śulka, price and profit. Bṛhaspati<sup>172</sup> (200 A.D.—500 A.D.) says that traders should give 1/20 from vendible article as śulka. From this peace of evidence it appears that tax was collected in kind. Similar idea is

<sup>166.</sup> Jātakas II, pp. 247, 305-6, 424-425; VI, p. 343.

<sup>167.</sup> P. L. Gupta, Op. cit., Chap. II; C.J. Brown, Op. cit.

<sup>168.</sup> P. L. Gupta, Ibid., Chap. III, C. J. Brown, ibid., Chap. II: A. Cunningham, Coins of Alexander's Successors in the East, Delhi, 1970, pp. 258 ff.

<sup>169.</sup> Gupta, Op. cit., Chap. IV; Brown, Op. cit., Chap. III.

<sup>170.</sup> P.L. Gupta, ibid., Chap. V; V. Prakash, Op. cit. pp. 7 ff. V. Prakash, ibid., pp. 21 ff.

<sup>172.</sup> Ed., B. Bhattacharya, G.O.S. No. LXXXV, Baroda, 1941, VI, 6 (Apaddharma section).

found in the Visnusmṛti173 (300 A.D.-600 A.D.). It is mentioned in this law book that the king should levy as duty 1/10 of indigenous and 1/20 of foreign articles. Medhātithi<sup>174</sup> (9th C. A.D.), a commentator of Manu, explaining the use of valuation of commodities says that in case of a few articles, such as cloth pieces, it would not be possible to realize the duty without tearing each piece and hence valuation would become necessary. This piece of evidence clearly indicates that duty was largely paid in kind, however, the payment in cash was not unknown. In view of the above reference to mode of payment, it can be inferred that sulka was largely collected in kind, from the late Gupta times to the first phase of early medieval period (8th C. A.D.-10th C. A.D.). It is also evidenced by the literary<sup>175</sup> and epigraphica<sup>176</sup> data pertaining to the period. In the Yavana-jātaka of Sphujidhvaja, composed in A.D. 269/270, a work on horoscopy, we find the prediction of rules for the gain of coins, but Varāhamihira (6th-7th C. A.D.), who wrote three books (the Brhatsamhitā, Brhajjātaka and Laghu-jātaka) on horoscopy formulates no rule regarding it.177 This certainly reflects the decreasing significance of coinage in economic life in the time of Varāhamihira.178 The Devi-Purāņa,179 which was composed in the 9th century A.D. in Bengal, alludes to the scarcity of coins

<sup>173.</sup> III, 29-30.

<sup>174.</sup> Medhātithi on Manu, VIII 398.

<sup>175.</sup> Supra.

<sup>176.</sup> Supra.

<sup>177.</sup> B.N.S., Yadava, "The Problem of the Emergence of Feudal Relations in Early India," p. 54.

<sup>178.</sup> Cf. Yadava, Loc. cit., p. 54.

<sup>179.</sup> Critical edition by P.K. Sharma, New Delhi 1976, 72.96 vide Yadava, ibid., p. 28.

by referring to the exchange of vendible articles (panya) in kind, that were brought into the fortified city from outside. The numismatic evidences reveal that, after the down-fall of the Gupta empire there was a paucity of coins. especially gold. 180 The tradition of the gold coinage was revised by the Kalacuri king Gängeyadeva (1019-1040 A.D.) after a long gap. 181 Silver coins were also rarely issued during this period. 182 The records of the period 500 A.D. to 900 A.D., mentioning the payment of sulka in cash are much less in number than those to the subsequent period. Thus the weak currency system characterized by payment of duties in kind bears the testimony of declining state of commercial activities which lasted till its revival in the 11th and 12th centuries.

The references to payment of sulka in cash can be traced in the commentaries183 of the Manusmyti and the Gautamadharmasūtra, composed in the second phase of early medieval period (11th and 12th Cent. A.D.). We have also noticed earlier that in India during the 11th and 12th centuries, the 'profit based policy' of assessment of sulka was in vogue.184 Money appears to have begun to play a significant role in the payment of śulka. The literary 185

<sup>180.</sup> SCNI, p. 275, R.S. Sharma, Indian Feudalism, pp. 129 ff.

<sup>181.</sup> L. Gopal, Op. cit., p. 183; idem, Early Medieval Coin..., pp. 36, 72; Yadava, SCNI, p. 282, R.S. Sharma, Op. cit., pp. 235, 262 ff; idem, Indian Feudalism. pp. 256 ff, 261-262.

<sup>182.</sup> SCNI, pp. 275, 282.

<sup>183.</sup> Supra.

<sup>184.</sup> Supra.

<sup>185.</sup> R.S. Sharma, Op. cit. pp. 256, 265; idem, Indian Feudalism, pp. 250, 258; Yadava, SCNI, pp. 294-295; I. Gopal, ELNI. Chap. IX; also See Supra.

and inscriptional evidences<sup>186</sup> also confirm this. The issuing of gold, silver and copper coins in abundance by the rulers of the Kalacuri, Gāhaḍavāla Candella, Parmāra, Cāhmāna, Cālukya of Gujarat, Western Cālukya, Cola, Pāṇḍya and Kākatīya dynasties<sup>187</sup> which flourished in the 11th—12th Century, further strengthens this view that payment of śulka in cash may have witnessed an increase in this period.

<sup>186.</sup> EI, III,. pp. 56-57, 296-97; VII, pp. 181-32; IX, p. 63, fn. 8; I, p. 97; XIII, p. 26; XII, p. 120 XII, p. 203; Yadava, SCNI, pp. 290 ff; L. Gopal, Op. cit., Chap. IX; etc.

<sup>187.</sup> L. Gopal, op. cit., Chap. IX; idem, Early Medieval Coin; B. D. Chattopadhyaya, op. cit., Chap. VIII; V. Prakash, op. cit., Chaps. IV, V and VI; SCNI, pp. 282 f.

F. 21

THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE PARTY OF T

# A STUDY OF MANTRAS CITED IN PIŅDAPITŖ-YAJÑA

#### VIJAY KUMAR SHARMA

#### Hoshiarpur

In Vedic times, the *Pitaras* were regarded as powerful as the gods and hence bestower of the material bliss. In *Pindapitṛ-Yajīna* rice-balls, cooked upon the Southern fire, are offered by the *Yajā-māna* to the *Pitaras* with certain mantras for attaining house to dwell (VS. II.32.14; S. Br. 2.42.24) and for progeny (VS. II.33; K. S. S. 4.1.22).

In the Vedic ritual mantras have an unique place and they mostly, if not always, accompany a ritual action. other words it can be stated that it is the mantras make a person understand the ritualistic-actions. also the mantras through which the performer worships the gods and manes and seeks their help to get his varied ambitions fulfilled. The mantras always do not aim at fulfilling the ambitions. They are helpful in carrying on the ritual performance also. Keeping their importance in view a meek attempt has been made here to study the mantras cited in the Pindapitr-Yajña, which aims at paying homage to the pitrs. Offering of rice balls to the manes is the main feature of this rite. It is interesting to note that the rituals of this rite are related to the 'South'. For instance, the rice for preparing the balls are cooked upon the Southern fire and all other acts pertaining to the rite are performed having mouth towards the Southern direction. Vājasaneyi Samhitā (VS), Satapatha Brāhmaņa (§. Br.) and  $K\bar{a}ty\bar{a}yana$  §rauta Sūtra (K. §. S.), have been taken as the basis of the present study of mantras. The description of the rite occurs in the §. Br. II.4.2. and in K. §. S. 4.1.; and the mantras, to be used in the rite, are found in the second chapter of VS.

The mantras cited in *Piṇḍapitṛ-Yajña* are found scattered in the following six kaṇḍikās (VS.2.29 to 2.34):

खुग्नये कव्युवाहंनाय स्वाहा (1) सोमा य पित्तृमते स्वाहा (2) । अप हता असु रा रक्षा १५ स वेदिषदः (3) VS. II. 29 ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमा ना असु रा सन्तः स्वधया चरन्ति । परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टां रुलोकात्प्रणु दात्यस्मात् ।। (4) VS II. (30)

अत्र पितरो मादयध्वं यथा मागमाव वायध्वम् (5)।
अमी मदन्त पितरो यथा मागमाव वायध्वम् (6) VS II 31
नमी वः पितरो रसा य (7) नमो वः पितरः शोषा य (8) नमो वः पितरो जीवाय (९) नमो वः पितरः स्वधाय (10) नमो वः पितरो छोराय (11) नमो वः पितरो मन्यवे (12) नमो वः पितरः पितरो नमो वो (13) गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो देष्मै (14) तद्वः पितरो वास्ऽआर्धतः। (15) VS II. 32
आर्धतः पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्रजम्। यथेह पुरूषोऽसंत् (16) VS II. 33

कर्ण वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्नुतम् । स्वधा स्थे तुपँयत मे पितृन् (17) VS II 34 ।।

S. Br. uses mantras from only four kaṇḍikās i. e. VS. 2.29, 30, 31 and 32. In the K.S.S. mantras from all the above stated kaṇḍikās have been used and thus the Srauta Sūtra uses two more kaṇḍikās than S. Br. The use of more mantras in the sūtra period itself says the story of growing complication of rituals requiring more and more mantras.

Gods and Metres: The total number of mantras in these kandikās is seventeen, but many of them have some common things among them. For example, the rsi of all the mantras, according to Sarvānukramanī of Kātyāyana, is Prajāpati. But, the devatās are found as differing in many mantras. 'Deva' is the god of first two mantras in VS II.29. 'The god of third mantra in this kandikā is 'asura'. Kavyavāhana (Agni) is the god of sole mantra in VS. II.30. The god of mantras in II.31, 8th and 9th mantras in II.32 and mantras in II.33 is the common one i. e. 'Pitara'. 'Āpa' is the god of the mantra in II.34. The Sarvānukramanī of Kātyāyana has shown the metre of the mantras as follows:

VS II.30—Trișțup; VS II.33—Gāyatrī; VS II.34—Virāt.

Ritualistic Study: What is greatly needed is the study of mantras from ritualistic and sociological view points. VS, S.Br. & KSS. all the three texts are ritualistic in their nature, therefore it seems to be essential to study the mantras from the point of ritualistic in their nature, therefore it seems to be essential to study the mantras from the point of ritualistic view. All the seventeen mantras will be discussed here ritualistically. The Sara-rice are cooked and with the first two mantras are offered as homa (KSS. 4.1.6). The third mantra is used to draw a line towards the southern direction (KSS. 4.1.7). With the fourth mantra a burning brand is placed beyond the line (KSS. 4.1.8), daksinatah > comm.). Uttering the fifth (with accentuation) Adharyu sits down facing to the north and restrains his breath (KSS. 4.1.13). Then he gives up the breath and having turned towards the rice-balls he utters the sixth mantra (KSS. 4.1.14). With the next seven mantras he folds his hands to pay the homage to the Pitaras (KSS. 4.1.15). With the 14th and 15th, respectively, the yajamāna looks towards his wife and places the woolen thread or hair from his chest upon the rice balls. With the 15th the wife of the yajamāna consumes middle rice-ball (K\$S. 4.1.22). With the last mantra the water is sprinked upon the balls (K\$S. 4.1.19).

Sociological Study: 'Kavya' means an oblation of food to deceased ancestors and Agni was regarded as a 'dūta' carrying the oblations to the gods or manes (cf. Agnireva devānnām dūta āsa, S.Br. 3.5.1.21). That is why in the first mantra 'Kavyavāhana' has been stated for the fire which takes the oblations to the manes. From the mantra the faith of the Vedic people upon the manes is very clear. 'The people did not like the suras i.e. the bad spirits. These Asuras were away by the Agni (VS. II. 30, S. Br. 2.4.2.15). The Agni was regarded as the protector from the Asuras. As the gods were always taken to be powerful than men, similarly the Vedic people regarded the pitaras as powerful. were regarded powerful more than a bull (5th and 6th mantra in II.31). Even the six seasons have been connected to the Pitras (cf. mantras 7 to 13 in VS.II.32). They were also treated as the living beings. The yajamāna used place woolen threads upon the pindas (mantra 15 in VS. II.32; KSS. 4.1.16), with the thinking that he was providing them clothes to wear. The ritual shows the respect towards the ancestors. They were also thought to be feeling thirst as the men feel. They were satisfied by giving them water also (mantra 17 in VS. II.34; KSS. 4.1.19). Not only this, these very mantras show that the Pitaras were thought in no way less than the gods: They were worshipped as the giver of various things.

The yajamāna begs from them house to dwell (mantra 14 in VS. II.32; S.Br. 2.4.2.24). Moreover, the Vedic people used to think that they could get best possible pro-

genies by the good-will of the beneficient pitaras And the recitation of "ādhatta pitaro" etc. (VS. II.33; K\$S. 4.1.22) is itself motivated with the desire for a son. The wife of the yajamāna, if desired for a son, used to consume the middle one rice-ball reciting this versa. Thus the mantras used in Piṇḍapitṛ-Yajña are not only important from the ritualistic view point but they place before us the valuable thinking and ways of the Vedic society.

# SOME EVOLUTIONARY ASPECTS OF VĀKYABHEDA

#### Dr. S. G. Moghe

#### Bombay

Traces out the evolution of Vākyabheda, a Mīmāṃsā technical term, in the light of different branches of Sanskrit learning.

Vākyabheda is a highly technical term in the Pūrva-Mīmāṃsā literature. It is generally translated as 'Diversity of statements' or 'Split in a sentence', or as 'double assertion'.¹ When in a single sentence, the two injunctions or vidhis are laid down, then this fault of Vākyabheda arises. It is important to note here that the Mīmāṃsakas look upon Vākyabheda as a serious fault and try to avoid it by resorting to several measures.

In this paper, therefore, an attempt is made to bring to light some evolutionary aspects of this highly technical term in the light of the several disciplines of Sanskrit learning. Roughly speaking the evolution is traced from 500 B.C. to 20th century A.D. It will not be out of place if it is casually remarked here that the authorities quoted here are only illustrative and the dates for the authorities are generally taken from Mm. Dr. P. V. Kane's History of Dharma Sāstra and Prof. K. V. Abhyankar's Prastāvanā Khanda of the Mahābhāsya unless otherwise mentioned.

The survey of the grammatical works would be interesting in tracing the evolution of this highly technical term.<sup>2</sup>
At the very ouset, it may be remarked that the term 'Vākya-

<sup>1.</sup> P. M. Modi-Translation of Siddhanta-Bindu-p. 109.

<sup>2.</sup> S. D. Joshi and J.A.F. Roodbergen-Vyākaraņa-Mahābhāşya-Tatpuruṣāhnika-Introduction, p. xix.

F. 22

bheda' is conspicuous by its absence in Pāṇini's Aṣṭādhyāyī. However, it must be pointed out here that Patañjali (150 B.C.) has used the principle of Yoga-Vibhaga to justify the formation of some of the words in interpreting the sūtras of Pānini. Yoga-Vibhāga-actually means the division of the sūtra or breaking up of the Sūtra. The term Yoga-Vibhāga comes very near to the principle of Vākyabheda employed by the Mīmāmsakas. The use of the principle of Yoga-Vibhāga is treated as a very unhappy measure by the grammarians. Even Kaiyaţa (1100 A.D.) has come to look upon the vārtikas of Kātyāyana (300 B.C. to 200 B.C.) as serving the purpose of Yoga-Vibhaga. It is interesting to remember here that though Prof. K.V. Abhyankar has pointed out in his 'Dictionary of Sanskrit Grammar's the use of Vakyabheda as a serious fault, the later grammarians and particularly Bhattoji Dīkṣita. Jñānendra Sarasvatī, Nāgeśa and even Nārāyaṇabhatta do not look upon it as a fault. On the contrary, they used Vākyabheda as an effective weapon to interpret some of the sūtras of Pāṇini and thereby to justify the formation of some of the words. This point can be best illustrated by drawing the attention to the Siddhanta Kaumudi in which Bhattojī Dīkṣita has explained P.A. VI.1.94 by making the anuvitti of 'Vā supi from P.A. VI. 1.92 and has resorted to Vākyabheda for explaining the sūtra. Even Vāsudeo Dīkṣita, sees no fault in resorting to Vākyabheda, though at some places,4 he is cautioning the readers about Vairūpyalakşana-Vākyabheda. It is further interesting to remember that Nāgeśa (1670-1750 A.D.) in his Paribhāşenduśekhara has a paribhāṣā No. 13 in which he has explained Pāṇini's

<sup>3.</sup> K. V. Abhyankar-Dictionary of Sanskrit Grammar-P. 346.

<sup>4.</sup> Tattvabodhinī on Siddhānta-Kaumudī-Pp. 28, 82 etc.

<sup>5.</sup> Wadegaonkar-Paribhāşendu-Sekhara-Marathi Translation P.

Aṣṭādhyāyī Sūtra 'Ṣaṣṭhī sthane yoga' and 'sthāne'ntaratamaḥ' by resorting to the principle of Vākyabheda. Here he, thereby, suggests that in order to understand this sūtra, we should make the anuvṛtti of sthāne and thus two sentences can be formed.

#### स्थाने अन्तरतमः भवति ।

### स्थानेन यः अन्तरतमः स एव भवति।

It is also surprising that the lead taken by Bhaṭṭojī Dīkṣita and others is also upheld in the commentary<sup>6</sup> 'Prakāśikā' on the prakriyā Kaumudī of Nārāyaṇabhaṭṭa. All this survey leads one to the irresistible conclusion that the grammarians do not look upon Vākyabheda as a fault; but they even go to the extent of treating it as an effective measure in the formation of grammatical forms even by breaking the sūtras of Pāṇini.

The probable period of the Śrauta and Grhya Sūtra literature is regarded as 800 B.C. to 400 B.C. The commentators of the sūtra literature have expressed divergent views in the matter of Vākyabheda. Sudarśana, the commentator of the—Āpastamba Grhya Sūtra, holds that there is no fault in resorting to Vākyabheda in interpreting the Sūtra literature. In the 'Nārāyaṇavṛtti's on the Āśvalāyana Śrauta Sūtra, however, Vākyabheda is looked upon as a demerit. Karka whose date is taken by some scholars to be 380 Saṇvat i. e. 324 A.D., considers Vākyabheda as a fault particularly in his Comments on the Kātyāyana Śrauta Sūtra XII.1.4,

<sup>6.</sup> Prakāśikā on Prakriyā Koumudī-P. 50.

<sup>7.</sup> न तु सूत्रे वाक्यभेदो दोषः । तात्पर्यदर्शन on म्राप॰ गृ॰ I. 1. 12 P. 15

<sup>8.</sup> आश्वलायन श्रीतसूत्र p. 439.

XVII.11.12, XXIV.4.20, XXV.5.3 and XXV.11.5 and cautions the readers that by the particular mode of interpretation, there would be the fault of Vākyabheda and tries his best to avoid the same.

In the domain of Purva-Mimamsa literature, however, the late Kevalananda Sarasvatī has collected rich and interesting material on the point of Vākyabheda in his Mīmāmsā Koşa Vol. VI, pp. 3469 to 3473. Jaimini, the author of the Pūrva-Mīmāmsā Sūtras is said to have flourished between 200 B.C. to 200 A.D. He has a special Pūrva-Mīmāṃsā Sūtra II.1.47 which runs as Sameşu Vākyabhedah syāt/. The expression 'Sameşu' in the sutra is explained by both Sabara and Naraharasastrī Mārulakar as referring to the words which are mutually non-expectant of each other. This sutra, in simple English, means that when in a sentence, the words are mutually non-expectant of each other, then there would incur the fault of Vākyabheda. Śabara (200 A.D. to 400 A.D.) has made interesting observations on Vākyabheda. On Jaimini's Pūrva-Mīmāmsā Sūtra III. 6.21 Sabara observes10 that if many subsidiary injunctions are laid down in one injunctive sentence, then it would give rise to the fault of Vakyabheda. Commenting on Pūrva-Mīmāmsā Sūtra I.4.2 Sabara remarks11 that if one injunctive sentence lays down two acts-principal and subordinate-then the sentence suffers from the fault of-Vākyabheda. In his comments on VI.1.3, he observes that if two things are laid down and they are not syntactically connected with each other, then it results in the fault known

<sup>9.</sup> यदि मंत्रनिवृत्तिविधीयेत, वाक्यं भिद्येत । कात्यायन-श्रौतसूत्र Vol. II. P. 147.

<sup>10.</sup> अनेकगुणविधानात् वाक्यभेदः।

<sup>11</sup> उभयविधाने वाक्यभेदः।

as Vākyabheda. While commenting on Jaimini's Pūrva-Mīmāṃsā Sūtra II.1.47, his remarks come very near to the observations later on made by Naraharaśāstrī Mārulkar noted above. On III.2.27, Śabara seems to be conscious<sup>12</sup> of the variety of Vākyabheda based on meaning though such a type of variety is not introduced by any Mīmāṃsaka in the history of the Pūrva-Mīmāṃsā literature.

The period of Kumārilabhaṭṭa is regarded as the 7th century A.D. Like Śabara, Kumārila also seems to be conscious¹² of the variety of Vākyabheda based on Artha particularly in his comments on Jaimini's Pūrva-Mīmāṃsā Sūtra III.1.12. On II.2.29, he specifically observes¹⁴ that if several connections are established in a single injunctive sentence, then the interpretation will be vitiated by the fault of Vākyabheda. On III.1.12, he further observes that even a cause for the—different meanings gives rise to the fault of Vākyabheda. He clearly observes¹⁵ on II.2.27 that when there is a repetition of any specific thing, it does not give rise to this fault.

Someśvara (1100 A.D.) in his comments on the *Tantravārtika* remarks<sup>16</sup> that when an injunctive sentence is attributed many senses, it becomes a case of Vākyabheda.

Śańkarabhaţţa (1540-1600 A.D.) significantly observes<sup>17</sup> in his Mīmāmsā Bāla Prakāśa that in the case of a deficient

<sup>12.</sup> अर्थभेदात् वाक्यभेदः।

<sup>13.</sup> अर्थभेदनिमित्तः वाक्यभेदः।

<sup>14.</sup> अनेकसंबंधकरणात् वाक्यं भिद्येत ।

<sup>15.</sup> विशिष्टानुवादो वाक्यं न भिनत्ति ।

<sup>16.</sup> अनेकार्थविधिलक्षणः वाक्यभेदः । न्यायसुघा P. 931

<sup>17.</sup> न्यूनस्य अधिकार्यं विषयत्वकल्पने , वाक्यभेददोषो यथा 'सौर्यं चरुं निर्वे पेत् ब्रह्मवर्चं सकामः' । मीमां साबालप्रकाश P. 3

thing or act, if something more is imagined, even then it would incur the fault of Vākyabheda.

As regards the varieties of Vākyabheda, it is important to note here that in the Nyāya-Sudhā on the Tantravārtika p. 852 we get the type of Gauravalakşana Vākyabheda. But it is šankarabhatta who has pointed out three types of Vākyabheda—Āvṛttilakṣaṇa, Vibhāgalakṣaṇa and Vairūpyalaksana. It is further interesting to remember that he has also pointed out further varieties of the above mentioned three categories. M. M. Vāsudeośāstrī Abhyankar in his commentary Prabhā on the Mīmāmsā-Nyāya-Prakāśa has pointed out two varieties of Vākyabheda-Khaņḍalakṣaņa Vākyabheda and Gauravalakşana Vākyabheda. He shows that Khandalakşana18 Vākyabheda occurs when in a sentence consisting of so many words, after joining some words together we get one meaning and after joining other remaining words together, we get another meaning. We get the example of the Gauravalaksana10 Vākyabheda when collecting together whatever words occurring in a sentence, we derive one meaning of the whole sentence. Again all the words in a sentence or some words in a sentence indicate another different meaning of the whole sentence. The learned Sastri further points out the other possibilities when the fault of Vākyabheda arises. e. g. (1) When in a single sentence, we have two subjects and one predicate, we incur the fault of Vākya-(2) In a single injunctive sentence, if there is one subject and the predicates are two, our interpretation suffers from the fault21 of Vākyabheda. (3) if, however, in an in-

<sup>18.</sup> प्रभा on मीमांसान्यायप्रकाश P.57

<sup>19.</sup> Ibid P. 57

<sup>20.</sup> एवं चोद्येश्यद्वये विधेयैन्ये वान्यभेदः । Ibid. P. 233

<sup>21.</sup> उद्येश्यैक्ये विधेयद्वये च वाक्यभेद: । Ibid. P. 233

junctive sentence, there are two uddesya portions and one vidheya portion, even then the interpretation would not be free from the fault<sup>22</sup> of Vākyabheda.

In the Sankarşana<sup>23</sup> Kānḍam III.1.16, it is said that when with reference to a thing or act which is available, time, material etc. several factors are laid down, then the interpretation suffers from the fault of Vākyabheda.

The writers on Vedanta Sutra have also contributed to the evolutionary aspect of Vākyabheda. Sankarācārya (788 A.D. to 820 A.D.), the celebrated commentator of the Vedānta Sūtras of Bādarāyaņa, has tried to remove the fault of Vākyabheda brought in by the opponent in the discussion on the Vedanta Sutra III.v.14. Here the discussion in the Śānkarabhāṣya implies that if many purports could be found in respect of a single śruti vākya, then the fault of Vākyabheda would incur. If, however, there are many śruti Vākyas and there are many purports at the back of them, then the fault of Vakyabheda does not at all arise. One will not be far from the truth if one imagines that when great Ācārya in his comments24 on the Vedānta Sūtra II.4.3 points out the Vairūpya Prasanga on account of understanding one and the same word in two different senses in a single sentence, he is possibly hinting at the another variety of Vākyabheda later on properly explained by Sainkarabhatta in his Mīmāmsā-Bāla-Prakāśa. It is important

<sup>22.</sup> एवं चोद्येश्यद्वये विधेयद्वये च वान्यभेद स्पष्ट एव । Ibid P. 233

<sup>23.</sup> प्राप्तोद्येशेन कालद्रव्याद्यनेकगुण्विधाने वानयभेदः। संकर्षणकाण्डम् III. 1. 16.

<sup>24.</sup> निह एकस्मिन् प्रकरणे एकस्मिश्च वाक्ये एक: शब्द: सकृदुच्चरितो बहुभि: संबध्यमान: .. वैरूप्यप्रसंगात्। शां० भा० on ब्र० सू० II 43.

to note here in this context that Madhusūdanasarasvatī (1490 A.D. to 1580 A.D. according to Dr. P. M. Modi) in his commentary Siddhanta Bindu on the Daśaśloki of Śankarācārya, remarks that if we accept the purports25 of the two śruti vakyas in respect of the three-fold evolution of the world and five-fold evolution of the world, then our interpretation would suffer from the fault of Vakyabheda, M. M. Vasudeośāstrī Abhyankar in his commentary 'Binduprapāta' on the Siddhanta-Bindu clarifies this point by showing that if we accept two-fold purports of the theory of evolution26 of the world, then our interpretation would suffer from the fault of Vākyabheda.27 From these two examples, it would be fair to conclude that the fault of Vakyabheda occurs in the Vedanta literature, particularly when two purports are pointed out for one śruti vākya. Here the emphasis is shifted from Vidhi injunction to the purport.

The writers on Alamkāra Śāstra have also an important contribution to make to the Mīmāmsā technical term 'Vāk-yabheda'. Jayaratha (12th century A.D.) on the Alamkāra Sarvasva introduces two varieties<sup>28</sup> of Vākyabheda—Śābda and Ārtha- and tries to illustrate<sup>29</sup> the same. In this context, it should be remembered that Jagannātha in his Rasagangādhara has before his mental eye above .discussion of Jayaratha on the Alamkāra Sarvasva. Śrī Vidyācakravartin

<sup>25.</sup> त्रिवृतमेत्रेति तु तत्कल्पनायां वाक्यभेदप्रसंगः। सिद्धान्तिबन्दु P. 102.

<sup>26.</sup> Cf:-R. D. Karmarkar-Sankara's Advaita-pp. 34-35.

<sup>27.</sup> अथवा तात्पर्यद्वयं मत्वा प्रवृत्तिः स्वीकियते। """ हृतीये तु सुतरां वाक्यभेद इति भावः। विन्दुप्रपात on सिद्धान्तविन्दु p. 103

<sup>28.</sup> स च वाक्यभेद: शाब्द आर्थंश्च । अलंकारसर्वस्व PP. 39-40

<sup>29.</sup> गंगा मिक्तवद् मिक्किच गंगावद्वन्द्येत्यस्त्येवार्थो वाक्यभेदः । Ibid.

makes an interesting observation20 on the Vakyabheda to the effect that when there is Vakyabheda, there is some striking-In his further comments on the Alamkara-Sarvasva, he remarks that the mention<sup>21</sup> of Vakyabheda here is to show the prāthamikabhedadvaya. Hemacandra (1150 A.D.) has written his own gloss on the Kāvyānuśāsana and in his gloss he introduces another variety32 of Vākyabheda which is known as Abhyāsalakşaņa Vākyabheda. This kind of Vākvabheda arises, according to him, in the Upamā Alamkāra particularly when the gender of the object of comparison is changed and the language is also worded slightly differently and the connection is established with the Upamāna i. e. the standard of comparison. Any dispassionate reader of the Alamkara Sastra would be tempted to advance the view that this kind of Abhyāsalakṣaṇa Vākyabheda has no place in the Mīmāmsā literature. Vaidyanātha Tatsat (1684 A.D.) has written a commentary on the Kāvyapradipa of Govinda Thakkur. In the commentary on the Kāvyapradīpa, he observes33 that when in a stanza, the prominence is given to the two incidents, then only the interpretation suffers from the fault of Vakyabheda. Any one would note here that the Mīmāmsaka's emphasis of two injunctions in Vākyabheda is here shifted by the Alamkārikas to the two incidents as giving rise to the fault of Vākyabheda. This view of Vaidyanātha Tatsat appears to be in complete agreement with the view point of Jagannatha (1620-1660 A.D.) who in his discussion on the Alamkara

<sup>30.</sup> स चमत्कारता च सति वाक्यभेदे स्यात् । अलंकारसर्वस्व P. 65

<sup>31.</sup> वाक्यभेदग्रहणं प्राथमिकद्वयप्रथनाय । Ibid. P. 64

<sup>32.</sup> काव्यानुशासन P. 186

<sup>33.</sup> वृत्तान्तद्वयप्राधान्ये हि वाक्यभेदः स्यात् । काव्यप्रदीप P. 140

F. 23

Samāsokti clearly remarks34 that the fault of Vākyabheda arises as a result of giving prominence to two senses in one and the same stanza. Jagannātha has also given us the example of Vākyabheda based on Artha in his exposition35 on the stanza 'abhiramata sadanam etc.'. It is further interesting to draw the attention of the readers to one more important authority on Alamkāra-Śāstra. Vidyānātha has written the work entitled Pratāparudrīya. Kumāraswāmī, the son of the illustrious commentator Mallinatha, has written a commentary on the same. In his commentary on the Pratāparudrīya, he significantly remarks36 that there can be a fault of Vākyabheda in a single sentence, when on account of the difference in activities the different meanings can be advocated. This is indeed the important observation from an Alamkārika on the point of Vākyabheda. All this survey of the important authorities on the Alamkara Sastra would help one to reasonably conclude that the writers on Alamkāra Śāstra have made a definite and significant contribution to the thought of Vākyabheda so propounded by the Mīmāmsakas.

The following discussion would further reveal that the commentators on the Nāṭyaśāstra and dramas also have important views to express on the point of Vākyabheda. Here the attention may be drawn to the commentary of Abhinavagupta (1030–1070 A.D.) on the sixth chapter of the Nāṭyaśāstra. Here he does not look on Vākyabheda as a

<sup>34.</sup> द्विप्रधानत्वेन वाक्यभेदश्चापद्येत । रसगंगाधर P. 497.

<sup>35</sup> जगन्नाथ reads ग्रार्थे तु वाक्यभेदे । before the Stanza 'अभि-रामता सदनमम्बुजानने'—रसगंगाघर P. 263.

<sup>36.</sup> नन्वेकस्मिन् वाक्ये व्यापारभेदेनानेकार्थप्रतिपादने वाक्यभेददोषः स्यात् । रत्नापण on प्रतापकद्रीय P. 36.

fault. He further goes to the extent of justifying37 his stand-point by quoting the Raghuvamsam VIII.95 in which also there is the fault of Vakyabheda. Possibly Abhinavagupta does not look upon Vākyabheda as a fault in the poetry portion. In this respect, it may be incidentally remarked that the Marathi translation38 of the term 'Vakyabheda' in the commentary of Abhinavagupta as offered by Prof. R. P. Kangle as 'in other words' is not acceptable since it does not bring out the Mīmāmsā sense intended to be conveyed by the great Abhinavagupta. Here one may draw the attention of the readers to the commentary30 of the anonymous commentator of the Sākuntalam. This is published as Abhijñāna Sākuntala carcā by the University of Kerala. As remarked by the editor of this commentary, the anonymous commentator belongs most probably to the 16th century A.D. In his comments on the well-known line from the Sākuntalam Act I, he remarks that here Kālidāsa has suggested that the deer of the hermitage is not to be killed by using the principle of Vākyabheda. According to him, the well-known line from the Sākuntalam can be split up as follows :-

> ग्राश्रममृगोऽयम् । अतो न हन्तव्यः।

He also refers to the view point of another commentator of the Sākuntalam as Tippaņakāra who also understands Vākyabheda in interpreting the line from the Śākun-

अत एव सुकविना वाक्यभेदेनापि मरण्माख्यातम् । Chapter VI. 37. P. 307.

नाट्यशास्त्र—Chapters VI and VII P. 251 38.

अभिज्ञानशाकुन्तलचर्चा P. 33 39.

टिप्पण्कारस्तु तत्साधु तदेव युक्तमिति वावयभेदेन व्याचष्ट । Ibid. 40. P. 33

talam, for which I invite the attention of the readers in the foot-note. From this discussion it goes without saying that the commentators of the Nāṭyaśāstra and dramatic literature and poetry do not look upon Vākyabheda as a fault. To put it in other words, even if the dramatist or the poet incurs the fault of Vākyabheda, it is not to be taken seriously.

The writers on Astrology have also an important view to contribute to the technical term Vākyabheda. Here the attention may be drawn to the commentary of Govinda on the Muhūrta-Cintāmani V.45. This commentator belongs to the 17th century A.D. He made an interesting observation<sup>41</sup> that when the syntactical connection is possible between the two sentences, resorting to Vākyabheda is a (positive) demerit. In other words, when the syntactical connection is possible to be established between the two sentences, one should not resort to the fault of Vākyabheda. In fine, syntactical connection is regarded as an effective weapon to avoid the fault of Vākyabheda.

For the illuminating contribution to the effective remedies against Vākyabheda, one will have to consult the important commentaries on the smṛti works and digest authors. Here one may draw the attention of the readers to the commentary of Medhātithi (825 A.D. to 900 A.D.) on the Manu-Smṛti II.32. Here Medhātithi clearly implies that twice utterance of the verbal portion gives rise to the fault of Vākyabheda. He further adds that Vākyabheda is a case

<sup>41.</sup> संभवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदो हि दूषग्णम् । इति वाक्यभेदानापत्तेः । मुहूर्तंचिन्तामिंग P. 213

<sup>42.</sup> वाक्यभेदे हि द्विराख्यातोच्चारणम् । तद् गुरु भवति । मेघातिथि on मनुस्मृति II 32.

of Gaurava and not of laghava. Medhatithi in his comments on the Manu-Smṛti III.68 remarks that if this text is taken as a case of prohibition then it may give rise to the fault<sup>42</sup> of Vākyabheda. For this purpose, he connects the Manu-Smṛti III.68 with the Manu-Smṛti III.69 conceptually and states that the flaw of Vākyabheda could be avoided only by conceptually joining the two passages of the Manu-Smṛti.

In the field of Dharma-Sāstra, I also refer to the digest author Nīlakantha (1600-1660 A.D.) who in his discussions in the Vyavahāra Mayūkha and Śrāddha Mayūkha, avoids the fault of Vakyabheda by resorting to different effective remedies. This point can be best expounded by citing some good cases. Nīlakantha in his discussion in the 'Vyavahāra Mayūkha' finds fault with Vijñāneśvara (1100-1120 A.D.) in interpreting the Yājñavalkya-Smṛti II.114 as laying down two Vidhis. Nīlakantha removes44 the fault of Vākyabheda incurred by Vijñāneśvara by understanding the second line of the Yājñavalkya-Smṛti II.114 as an elaboration of the idea in the first line. (2) When the Dāyabhaga school of interpretation incurs the fault of Vākyabheda in interpreting the Manu-Smṛti IX.142, Nīlakantha tries to avoid the fault by taking45 the words gotra, riktha etc. in the secondary senses. (3) He also finds flaw in interpreting the text of Brhaspati as laying down injunctions particularly on the part of Vijñāneśvara. Here he suggests that the text of Brhaspati lays down only one injunction that

<sup>43.</sup> प्रतिषेधपरत्वे वाक्यभेदः स्यात् । मेघातिथि on मनुस्मृति III 68.

<sup>44.</sup> व्यवहारमयूख P. 115

<sup>45.</sup> ऐच्छिकविभाग एव विवृत्त उत्तरार्धेन । वाक्यभेदापत्तेः । Ibid. P. 47.

the text of Bṛhaspati lays down only one injunction that reunion takes place only among those members who were parties to the original partition. The mention of father, uncle and brother etc. in the stanza of Bṛhaspati is only serving the purpose of Upalakṣaṇa. In the opinion of Nīlakaṇtha, therefore, a reference to these relations is only illustrative. Thus, Upalakṣaṇa<sup>46</sup> has served as an effective weapon against the flaw of Vākyabheda. (4) In his discussion in the Śrāddha Mayūkha, he also avoids the fault of Vākyabheda in interpreting the verses from the Kātyāyana Smṛti by taking the circumstances<sup>47</sup> under which a person is competent to perform the Śrāddha ceremony particularly when the father is alive and when he would have given rice-balls to the dead ancestors. Here he has used the point of circumstances as a remedy against the flaw of Vākyabheda.

One who is a good student of Pūrva-Mīmāṃsā will be curious to know the importance of this highly technical term in the domain of law. In this context, it would be important to draw the attention of the readers to the view point of MM. Dr. P. V. Kane. He held that the judges during the British regime should possess the adequate knowledge of the science of Pūrva-Mīmāṃsā and the rules of interpretation. The learned doctor has further shown that the decision of the Bombay High Court in interpreting the text of the Manu-Smṛti IX.142 as laying down two injunctions—(1) A person adopted into another family will not take the wealth of his natural father or any one in that

<sup>46.</sup> पित्रादिपदानि तु विभागकर्तृमात्रोपलक्षकाणि । अन्यथा वाक्यभेदात् । Ibid. P. 146

<sup>47.</sup> Also See श्राद्धमयूख P. 430

<sup>48.</sup> History of Dharma-Śāstra-Vol. III, p. 694.

family after adoption; and (2) A person adopted into another family looses or forfeits on adoption wealth that he may have already taken absolutely in the natural family as a member of the family before adoption—suffers from the flaw of Vākyabheda. Dr. Kane advises that such faults should be meticulously avoided by the judges. After the dawn of independence and particularly when the Hindu Law was codified, it must be admitted that the importance of the smrti works and commentaries and digest works was considerably decreased and this naturally resulted in throwing this highly technical term of the Mīmāṃsakas into oblivion.

In conclusion, after the thoughtful consideration of the above interesting points from the different branches of Sanskrit learning, one would be perfectly justified in drawing the following legitimate conclusions only to show how the evolution has taken place in the use, varieties and application of the Mīmāṃsā technical term Vākyabheda.

- (1) Vākyabheda is looked upon as a fault by the writers on Pūrva-Mīmāṃsā, Dharma-Śāstra, Vedānta, Jyotis, Alaṃkāra and the commentators of the Śrauta Sūtra literature.
- (2) The Grammarians do not look upon Vākyabheda as a fault and try to use it as an unfailing weapon to interpret some of the Sūtras of Pāṇini to justify the formations of some words.
- (3) The commentators of the Grhya Sūtra literature, Nāṭyaśāstra and dramas do not look upon Vākyabheda as a fault in interpreting the sūtra literature. dramaturgy and dramatic literature and poetry.

- (4) The emphasis of the Mīmāmsakas as two injunctions necessary to constitute the flaw of Vākyabheda is shifted by the Vedāntins to two purports of a single Śruti vākya and the Alamkārikas have shifted it to the two prominent senses in one and the same stanza.
- (5) The Alamkārikas have introduced the three varieties of Vākyabheda-Śābda, Ārtha and Abhyāsalakşana, though Śabara and Kumārila the giants of the Mīmāmsakas were conscious of the Ārtha type of Vākyabheda.
- (6) The writers on Dharma-Sāstra and Astrology use the effective weapons of syntactical unity, Upalak-saṇa, secondary meaning of the words, elaboration of the idea in the first line to be found in the second line, lakṣaṇā and the special conditions against the flaw of Vākyabheda.
- (7) The importance of the highly technical term Vākyabheda of the Mīmāṃsakas was stressed and recognised in deciding the cases of Hindu law during the British regime.
- (8) The Mīmāṃsā technical term 'Vākyabheda' is thrown into oblivion after the dawn of independence and particularly when the Hindu law was codified.
- (9) However, the importance of this technical term is admitted by the scholars of the different disciplines of Sanskrit learning.

#### BIBLIOGRAPHY

- Siddhānta-Bindu—English Translation by Dr. P. M. Modi. 1929.
- 2. Dictionary of Sanskrit Grammar by K. V. Abhyankar-Gaikawad Oriental Series, Baroda, 1977.
- 3. Siddhānta Kaumudī with Bālamanoramā and Tattvabo-bodhinī—edition of Motilal Banarasidas—1949.
- 4. Paribhāṣendu-Sekhara with Marathi Translation by Wade-gaonkar-1936.
- Tātparyadarśana of Sudarśana on Apastamba Grhya Sūtra— Chowkhamba Sanskrit series—1971.
- Āśvalāyana Śrauta Sūtra with Nārāyaņa Vṛtti—Anandasrama edition, Poona—1917.
- 7. Kātyāyana Śrauta Sūtra with the commentary of Karka—Vol. II Chowkhamba Sanskrit Series, Benares—1939.
- 8. Mīmāṃsā Koṣa by Kevalānanda Sarasvatī—Prajna Pathasala—Wai—1962.
- 9. Bhāvabodhinī commentary by Naraharašāstri Marulkar on Jaimini's Pūrva-Mīmāṃsā Sūtras—published in Sankarācārya Karavira—Dharmika Publication Series-10-1951.
- Someśvara's Nyāya-Sudhā on Tantravārtika of Kumārila Published in Chowkhamba Sanskrit Series.
- 11. Mīmāṃsā-Bāla Prakāša—by Śańkarabhaṭṭa—Chowkhamba Sanskrit Series, Benares—1902.
- 12. The Commentary Prabhā by M. M. Vāsudeośāstrī Abhyankar on the *Mīmāṃsā-Nyāya-Prakāśa*—Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona—1937.
- Siddhānla Bindu with the commentary Binduprapāta by M. M. Vāsudeośāstri Abhyankar—Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona—1962.
- 14. Manu-Smṛti with nine commentaries—Published by Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay-7. Vols. I and II, 1972; 1975.

F. 24

- 15. Nīlakantha's Vyavahāra Mayūkha-edited by P. V. Kane, Bombay Sanskrit and Prakrit Series, Poona-1926.
- Nīlakaṇṭha's Śrāddha Mayūkha published by Gujarati Printing Press, Bombay—1920.
- 17. The commentary Pīyuṣadhārā of Govinda on the Muhūrta-Cintāmaņi published by Venkatesvara Press, Bombay.
- Śańkara's Advaita by R. D. Karmarkar-Karnatak University publication, Dharwar-1966.
- Brahmasūtra Śānkarabhāṣya with the three commentaries— Bhāmatī, Ratnaprabhā, and Kalpataru—published by Nirnaya Sagar Press, Bombay—1938.
- Vyākaraņa-Mahābhāşya—Tatpuruṣānhika—by S. D. Joshi and J. A. F. Roodbergen—University of Poona publication— 1973.
- 21. Abhijāāna Sākuntala Carcā—A commentary on Sākuntalaṃ by Anonymous writer—published by the Kerala University—1961.
- 22. Bharata's Nāṭyaśāstra with the commentary of Abhinavagupta—published by Gaikawad Oriental Series, Baroda.
- 23. Bharata's Nāṭyaṣāstra—Chapters VI and VIII with the commentary of Abhinavagupta—with Marathi Translation—by Prof. R. P. Kangle—Published by Maharashtra Sahitya Sanskriti Mandal—Bombay—1973.
- 24. History of Dharma-Sāstra Vol. III by P. V. Kane—Bhandar-kar Oriental Research Institute, Poona-1973.
- 25. Hemachandra's Kāvyānušāsana with his own gloss—published by Nirnaya Sagar Press, Bombay—1934.
- Govinda Thakkura's Kāvyapradīpa with the commentary of Vaidyanātha Tatsat—published by Nirnaya Sagar Press, Bombay—1939.
- 27. Jagannātha's Rasagangādhara with the commentary of Nāgeša—published by Nirnaya Sāgar Press, Bombay—1939.

- 28. Alamkāra-Sarvasa with the commentary of Jayaratha-published by Nirnaya Sāgar Press, Bombay—1939.
- 29. Alamkara-Sarvasva with the commentary of Śrī Vidyā Cakravartin—published by Meherchanda Laxmandas—Delhi edited by V. Raghavan—1965.
- 30. Pratāparudrīya of Vidyānātha with the commentary of Kumāraswāmī—edited by V. Raghavan—published by the Sanskrit Education Society, Madras-4—1970.
- 31. Prakriyā Kaumudī with Prakāšikā Vol. I—Kerala University Publication—1973.

delice with he becomes our dry party production.

THE AND PORTER OF THE WAR AND A STREET AND A

the second section of the second sections.

4

## WAS THERE A DEVALA-DHARMASŪTRA?

# PROF. LALLANJI GOPAL

#### Varanasi

Analyses the grounds for accepting Devala as author of a *Dharmasūtra*. The absence of the name of Devala in early traditional lists cannot be taken as a proof of his non-existence as a Dharmasūtra writer. Sankara, in his commentary on *Vedānta Sūtra* first clearly mentions Devala as a *Dharmasūtrakāra*. Bhaviṣya Purāṇa and Prayoga Pārijāta mention his name rather confusingly. Devala's recognition as *Dharmasūtrakāra* was slow as the later commentators put to lime light only his principles on Sāṃkhya and Yoga. His non-association with any particular Vedic School also contributed to the non-availability of his *Dharmasūtra*.

P. V. Kane, when he wrote Vol. I of his monumental History of Dharmašāstra (first edition, 1930), noticed quotations from Devala.¹ But, as he himself admits, at that time hardly any quotations in Sanskrit from the Devaladharmasūtra were set out.² It would seem that then Kane was not alive to the possibility of there having been a Dharmasūtra under the name of Devala. In Vol. II of his History (published in 1941)³ he quoted two prose passages of Devala as occurring in the Mitākṣarā (on Yājñavalkya I.120,

<sup>1.</sup> He had noted that in Aparārka and the Smṛticandrikā there are several prose quotations from Devala.

<sup>2.</sup> History of Dharmasāstra, Vol. I (2nd edition) p. 280.

P. 121— जूद्रधर्मो द्विजातिशुश्रूषा पापवर्जनं कलत्रादिपोषणं कर्षण-पशुपालनभारोद्वहनपण्यव्यवहारचित्रकर्मनृत्यगीतवेणुवीणामुरजमृदङ्गवाद-नादीनि । P. 641 on Varieties of grhasthas.

128) without any suggestion of their being part, of a dharmasūtra. In Vol. IV (1953) he quoted prose passages of Devala at many places-p. 77 on cāṇḍāladharma, p. 78 on performance of penance by candalas, p. 149 on yavaka penance. p. 267 on asauca, p. 394 on pāparogas and p. 559 on Sārasvata tirthas. In Vol. V, Part II of his work he gave long quotations in prose from Devala and noted that they were taken from the Devala Dharmasūtra.4 In the second edition of Vol. I of his book<sup>5</sup> he made a clear distinction between three works of Devala: (a) a Devalasmṛti in 90' verses (published in the Anandasrama collection of Smrtis) dealing with purification and prāyaścittas for contact with Mlecchas, (b) a Devalasmṛti in verses with many quotations occurring in the Mitākṣarā, Haradatta. Aparārka and Smṛticandrikā, and (c) a Devala Dharmasūtra in prose with occasional verses. Kane made an appeal for collecting all the passages of Devala.6

L. S. Joshi in his compendium *Dharmakośa*, Vol. I, Vyavahārakāņḍa devotes Part I to Vyavahāramātṛka (1935) and Part II to Vivādapadāni (1938). In Part II (p. lxxii) he lists passages from Devala. But, whereas passages from Hārīta and Śaṅkha (and Śaṅkha-Likhita) are collected along with those of Gautama, Āpastamba, Baudhāyana, Vasiṣṭha and Viṣṇu, those of Devala are listed along with those of authors of *Smṛtis*. Though he quotes a prose passage of

<sup>4. (1962)</sup> pp. 1380-81, 1409, 1435, 1439, 1445, 1447, 1453, 1458.

<sup>5.</sup> Pages 279 to 284. The revision was taken up by Kane in 1962 and Part I was printed in May, 1968.

<sup>6.</sup> *Ibid.*, p. 284—'It would be a great service if some scholar put together in one volume all the passages of Devala occurring in *Kalpataru*, Aparārka, and other early nibandhas with notes about parallel passages'.

Devala about Strīdharma,6a he does not differentiate between a Smṛti and a Dharmasūtra ascribed to Devala, evidently because he ascribed all passages available under the name of Devala to one and the same text.

B. Bhattacharya, whose Studies in Dharmasāstra appeared in 1964, took notice of prose passages ascribed to Devala. But he also spoke of the reconstruction of Devalasmṛti, both prose and verse,7 without noticing the possibility that the prose passages belonged to a Dharmasūtra attributed to Devala.

Ram Gopal, in his India of Vedic Kalpasūtras (published in 1959), confines his study to the published Dharmasūtras of Gautama, Baudhāyana, Āpastamba, Hiraņyakeśi, Vasistha and Visnu.8 But, he is totally silent about the possibility of other Dharmasūtra texts quoted in later texts.

S. C. Banerji in his Dharma-sūtras: A Study in their Origin & Development (1962) includes Devala in a list of 32 Minor writers on Dharmasūtra.9 Later he confines his attention only to twenty-four authors, as they are most commonly cited,10 and collects passages from commentaries and nibandha texts arranged in Sanskrit alphabetical order.11 Banerji has not attempted a reconstruction of the Devala Dharmasūtra.12 He merely lists 94 passages, including re-

<sup>6-</sup>a. P. 1112.

<sup>7.</sup> Page 10.

Pages 43-66.

Pages 51-57. 9.

<sup>10.</sup> Pages 239-244.

<sup>11.</sup> Pages 244-344.

His reconstruction of the Hārīta Dharma-Pages 247-257. sutra appeared in the Journal of Oriental Institute (Baroda), Vol. VIII, No. 1 (1958), pp. 14-37.

petitions of whole or part of the quotations. In the case of long passages, he reproduces only the opening and concluding portions omitting the remaining ones. Banerji has not cited any authority for including Devala in the list of *Dharmasūtra* authors. Evidently the basis of his opinion is the occurrence of prose passages under the name of Devala. As he is dealing with Devala as a *Dharmasūtra* writer, he does not take any notice of the *Devala-smṛtis*. He merely records that both verses and prose passages are ascribed to him in different works. He has not considered the possibility that many verses current under the name of Devala formed part of a *Devala-smṛti*.

We have to analyse the grounds for accepting Devala as an author of a *Dharmasūtra*. Unfortunately, we do not have any traditional list of *Dharmasūtra* writers. K. S. Ramaswami Sastri, 14 on the authority of the *Smṛtiratnāhara*, says that Ḥṣi Agniveśa mentions nine *Pūrva-sūtras*. Baudhā-yana, Āpastamba, Satyāṣāḍha, Drāhyāyaṇa, Agastya, Śākalya, Āśvalāyana, Savanīya and Kātyāyana are listed as *Pūrva-sūtras* and Vaikhānasa, Śaunakīya, Bhāradvāja, Agniveśya, Jaiminīya, Vādhūla, Mādhyandina, Kauṇḍinya and Kauṣītaka as *Apara-sūtras*. The name of Devala does not appear in this list. Another list of authors of *dharmasūtra* and *gṛhya-sūtra* works is found in the *Tantravārtika* of Kumārila.

<sup>13.</sup> Page 241.

<sup>14.</sup> The Dharma-sūtras and the Dharma-sāstras, pp. 4-5. He does not mention which of the many Smṛtiratnākaras he has used. Further, it is not possible to identify Agnivesa referred to by him.

<sup>15.</sup> That the lists are not exhaustive is apparent from the absence of the names of Gautama and Vasistha.

<sup>16.</sup> Page 179 (on Pūrvamīmāmsāsūtra, I.3.11).

It names Gautama, Vasistha, Śankha-Likhita, Hārīta, Āpastamba and Baudhāyana. No doubt, these are the important names. But, the list does not purport to be exhaustive. The absence of the name of Devala in these lists does not establish the non-existence of the *Devala Dharmasūtra*. There can be many explanations for the same.

As we have seen above, S. C. Banerji, possibly the first among modern scholars to recognise Devala as a *dharma-sūtra* writer, has no reference in his support and relies merely on the occurrence of prose passages under the name of Devala.

The first clear testimony to the existence of the Devala Dharmasūtra is provided by Śaṅkara, the great Advaita philosopher. In his commentary on the Vedāntasūtra<sup>17</sup> he says that the doctrine of pradhāna being the cause of the world is near to the Vedānta doctrine, as it accepts the view of the non-difference of cause and effect. Devala and some other dharmasūtra writers have resorted to it in their works. Hence great effort has been made (by the sūtrakāra and himself) for refuting that doctrine (of Sāṅkhya) and not for the refutation of the doctrine of atoms being the cause of the world. There cannot be any doubt about the identity of this Devala. We know that in commentaries and digests

<sup>17.</sup> I. 4. 28—"ईक्षतेर्नाशब्दम्" — इत्यारम्य प्रधानकारणवादः सूत्रैरेव पुनः पुनराशङ्क्य निराकृतः तस्य हि पक्षस्योद्धलकानि कानिन्चिल्लिङ्गा- भासानि वेदान्तेष्वापातेन मन्दमतीन्प्रतिभान्तीति । स च कार्यकारणा- नन्यत्वाम्युपगमात्प्रत्यासन्तो वेदान्तवादस्य । देवलप्रभृतिभिश्च कैश्चि- द्धर्मसूत्रकारैः स्वग्रन्थेष्वाश्रितस्तेन तत्प्रतिषेधे यत्नोऽतीव कृतो नापवादि- कारणवादप्रतिषेधे ।

we have many prose passages attributed to Devala and presenting the Sānkhya system of philosophy. Sankara had an intimate knowledge of earlier works, particularly the Vedas. Dharmasastras and philosophies. The clear reference to Devala, the dharmasūtra writer, and his work leaves no doubt that the Devala Dharmasūtra was actually available to Šankara.

Devala was slow in receiving recognition as an authority on Dharmasastra. There are many lists of Dharmaśāstra authors preserved in ancient texts. The name of Devala does not appear in the earlier lists. A list of sixteen such authors is attributed to Gautama18 and Sankha-Likhita.19 Kumārila20 mentions eighteen dharmasamhitās. Yājñavalkya21 and Parāśara22 mention respectively twenty and nineteen expounders of dharma. To the list of Yājñavalkya, ten names are added by Vrddha-Yājñavalkya23 and six by the Caturvimsatimata.24 Angiras25 lists the authors of Upasmṛtis. Paithīnasi mentions the names of thirty-six Smṛtis.26 But the name of Devala is conspicuous by its absence in all these lists.

It is in the list of thirty-six Smṛtis attributed to the

<sup>18.</sup> Quoted by Aparārka, p. 7.

Quoted by Vīramitrodaya, Paribhāṣāprakāśa, p. 16. 19.

<sup>20:</sup> Tantravārtika, p. 125.

<sup>21.</sup> I.4-5.

<sup>22.</sup> I. 12-15.

Quoted by Viśvarūpa on Yājñavalkya, I.4-5. 23. 24.

See Kane, History of Dharmasāstra, I, Part 1, p. 303. 25.

Quoted by Smṛticandrikā, I, p. 1.

Smṛticandrikā, I, p. 1. 26.

Bhavişyatpurāṇa<sup>27</sup> that the name of Devala first occurs. His name is also found in the list of fifty-seven names recorded by the Prayogapārijāta,<sup>28</sup> but not in the category of eighteen principal Smṛtis and eighteen Upasmṛtis, but in the class of twenty-one other Smṛtikāras. The Nibandhas, in trying to make the list of Śaṅkha-Likhita exhaustive, have added many names including that of Devala, under the word ādi (etc.) occurring in it.<sup>29</sup> Considering the large number of verses ascribed to Devala, which appear in the commentaries and Nibandhas of the Dharmaśāstra group of works, this is difficult to explain.

- 27. Apararka, p. 7—ताश्च मनुविष्णुयमदक्षाङ्गिरोऽत्रिबृहस्पत्युग्गनापस्तम्बवसिष्ठकात्यायनपराश्चरव्यासश्च्छ्वलिखितसंवर्तगौतमशातातपहारीत्तयाज्ञवल्क्यप्रचेतोबुघश्वेवलसोमजमदिग्निविश्वामित्रप्रजापितनारदपैठीनिसिपितामहबौधायनछागलेयजाबालिच्यवनमशीचिकश्यपा इति षट्विश्वदेव स्मृत्यन्तरे पठिताः।
- 28. Quoted by Vīramitrodaya, Paribhāṣā Prakāśa, p. 18-

वसिष्ठो नारदश्चैव सुमन्तुश्च पितामहः।
विष्णुः काष्णांजिनिः सत्यव्रतो गार्ग्यश्च देवलः।।
जमदिग्निर्भारद्वाजः पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः।
आत्रेयश्च गवेयश्च मरीचिर्वत्स एव च।।
पारस्करश्चर्ष्यप्रङ्गो वैजवापस्तयैव च।
इत्येते स्मृतिकर्तार एकविंशतिशीरिताः।।

29. Kriyakalpataru, I, p. 24; Kriyaratnākara, p. 29; Vīramitrodaya, Paribhāṣā, p. 16—

शङ्क्षिलिखतग्रन्थो । आदिशब्दग्राह्याश्चैते — बुघदेवलसोमजमदिनिविश्वा-मित्रप्रजापतिवृद्धशातातप (सुमन्तु) पैठीनसीपितामहबौधायनछागलेय-' जाबालच्यवनमरीचिकाश्यपाः ।

These lists do not make any distinction between Dharmasūtras and Smrtikāras. The names of the authors of the two classes of Dharmaśāstra works are mixed up in these lists. Apparently the compilers of the lists took the terms Dharmaśāstra and Smrti in their broadest sense. is difficult to make out whether the name of Devala in the lists of the Bhavisyathurāna and Prayogapārijāta refers to the Dharmasūtra of Devala or to his Smrti. If we consider the early period to which the Dharmasūtras, as opposed to the Smrtis, generally belonged and the novel features of the Devala Dharmasūtra, which ostensibly were appreciated and preserved down the centuries by the later commentators, we cannot identify Devala of the Dharmasūtra work. Devalasmṛti was written later.30 By that time the other Smṛtis had established their reputation and the names in the lists were getting fixed. The Devalasmyti, thus, took a long time to be accommodated in the list of additional names compiled later.

But, then the question will remain why was not the name of Devala, the author of the Dharmasūtra work, included in the list of Dharmasūstra authorities. We admit that we do not have any convincing explanation of this omission. We can only suggest a few possible reasons. First, it is generally believed that each Dharmasūtra belonged to a certain specific Vedic school. It had its own Vedic Kalpa and was connected with a particular Śākhā and Caraṇa. Kumārila testifies to this association of the Dharmasūtra texts when he says that Gautama (dharmasūtra) and Gobhila (grhyasūtra) were studied by the Chandogas (Sāmavedins),

<sup>30.</sup> The published text is generally taken to belong to a period after the Arab invasion of Sind in A.D. 712.

Vasistha (dharmasūtra) by the Rgvedins, the dharmasūtra of Sankha-Likhita by the followers of Vājasaneyasamhitā and the sūtras of Apastamba and Baudhāyana by the followers of the Taittiriya śākhā.31 This association of the dharmasūtras must have helped their preservation by ensuring their respectability in groups which honoured their responsibility for maintaining the respective text and handing it down. It is significant that no such association for Devala has been noted. This possibly was a reason for the full text of the Devala-Dharmasūtra not being preserved. It may be admitted that in the beginning this text also was connected with a Vedic school.32 But the detailed treatment of the principles of Sānkhya and Yoga, as given by the Devala Dharmasūtra, imparted a singular character to it and made it acceptable to a wider section of people. It, however, prevented it from establishing identification or close connexion with any particular Vedic school. The emphasis on Śānkhya and Yoga possibly worked against its reputation being established as a Dharmasūtra text. In the later commentaries and digest the importance given to its information about Śānkhya and Yoga has overshadowed its other portions concerning strictly Dharmaśāstra topics.

<sup>31.</sup> Tantravārtika, p. 179 (on Pūrvamīmāņsāsūtra, 1.3.11).

<sup>32.</sup> Kane, History of Dharmasāstra, Vol. I, pp. 84-85 postulates that originally a few Dharmasūtras arose in South India in the Vedic schools that existed there and that later in North India some Dharmasūtras, which had originated independently, were adopted by Vedic schools. For a criticism of the view see Ram Gopal, India of Vedic Kalpasūtras, pp. 51-52.

A WARRY THE ART HE SEE THE SEE THE SEE STATE AND A SEE AFFIRM

or the production of the produ

deval and all the contents the second of the

argument at the contract of the state of the contract of the c

me discipling only the water shift a literature string the description of the description

and the contribution of th

the state of the s

The state of the s

the second production about was true

reported his parameter based from the country's en-

# ŚĀŅDILĪ: ONE OF THE YOGINĪS IN ANCIENT INDIA

## JYOTIRMOYEE BHATTACHARYA

### Varanasi

The author in this paper has thrown light on the life and achievements of a less known Yoginī Śāṇḍilī—the daughter of a great Yogī Śāṇḍilya.

It is remarkable to note that some of the authoritative texts on Yoga sanction the practice of yoga by women.<sup>1</sup> The Viṣṇudharma (an unpublished Upapurāṇa) declares that it was Kapila who prescribed the practice of yoga not only for all human beings including women but also for birds and insects.<sup>2</sup> That such an injunction was not imaginary may be proved from the lives of a good number of celebrated women who are said to practice austerities or yoga and there-

<sup>1.</sup> In this connection vide the paper (by Dr. P. K. Gode) entitled "Texts sanctioning the study of Yoga by women and their Choronology" (Yoga, the Journal of the Yoga Institute, Vol. III, pp. 17-20).

यच्छ्रेयः सबंभूतानां स्त्रीग्गामप्युपकारकम्।
 अपि कीटपतङ्गानां सत्रः श्रेयः परं वद ॥
 इत्युक्तः कपिलः पूर्वं देवैदेविधिभस्तया।
 योग एव परं श्रेयस्तेषामित्युक्तवान् पुरा॥
 (Quoted in ज्योत्स्ना on Haiha Yoga Pradipikā. 4.15).

by to achieve perfection. The practice of yoga by women is clearly referred to in the Mahābhārata.2

Brahmānanda in his commentry on the Haṭhayoga pradīpikā (4.15) quotes a verse from some Purāṇic work which speaks of Maitreyī, Sulabhā, Śārṅgī, Śāṇḍilī and others who attained the highest stage of Jñānaniṣṭhā through yoga practice.4

Among these yoginīs Gārgī and Sulabhā are well known in the traditional history of India. Very little is known about Śārngī. In the place of Śārngī (as is found in the *Jyotsnā* comm.) the MS. of *Viṣṇudharma* reads Gārgī (vide footnote 4).

It is to be known that Śāṇḍilī is not the proper name of this ascetic lady but the patronymic name which indicates that her father was called Śāṇḍilya, who, according to the Purāṇas was a great yogin. His view on yoga is

These verses belong to the Visnudharma Upapurāna which has not been published as yet. The Upapurāna reads and in the place of and (Vide Dr. R. C. Hazra: Studies in the Upapurānas, Vol. I. pp. 136-137).

<sup>3.</sup> अपि वर्णावकृष्टस्तु नारी वा घर्मकाङ्क्षिणी । तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम् ।।

<sup>(</sup>Sānti—p. 246.34=cr. ed., 232.32). The verse occurs in the Brahma—p. also 235.68). (It is quoted in the comm. Jyolsnā on Haṭha Yoga Pradīpikā.4.15).

मैत्रेयी सुलभा शार्झी शाण्डिली च तपस्विनी ।
 एते चान्ये च बहवो नी चयो निगता अपि ।
 ज्ञाननिष्ठां परां प्राप्ताः पूर्वाम्यस्तस्वयोगतः ।

quoted in Sānti parvan 253.14.5 It is gratifying to note that some Purāņas were aware of a daughter of the sage Sāṇḍilya.

The Salyaparvan<sup>6</sup> 54.5-8 (Ch. 53, Cr. ed.) speaks of Sāṇḍilī as Yogayuktā (endowed with yoga) and tapassiddhā (perfected in fortitude). There is no room for doubt about the identity of this Śāṇḍilī with the Śāṇḍilī mentioned in the Jyotsnā Commentary.

The Anusāsanaparvan also mentions Śāṇḍilī in Ch. 123 (Ch. 124 cr. ed.). It is stated there that Śāṇḍilī realised the essence of all things (Sarvatattvajñā 123.2) and that she was bestowed with great psychic powers. It is further stated that she instructed Sumanā, the Kekaya princess, in the conduct of a chaste women (pātivratya). Śāṇḍilī admitted that she served her husband faithfully according to the prin-

'Kaumārabrahmacāriņī' indicates that she took the vow of celibacy from her childhood. She is however became married afterwards.

<sup>5.</sup> पृथग्भूतेषु सृष्टेषु चतुर्थाश्रमकर्मसु।
समाधौ योगमेवैतत् शाण्डिल्यः शममब्रवीत्।।
(Sānti-p. 252.14=cr. ed. 145.13).

<sup>6.</sup> अत्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कौमारब्रह्मचारिणी। योगयुक्ता दिवं याता तपःसिद्धा तपिस्वनी।। बभूव श्रीमती राजन् शाण्डिलस्य महात्मनः। सुता धृतवृता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी।। सा तु तप्त्वा तपो घोरं दुश्चरं स्त्रीजनेन ह। गता स्वर्गं महाभागा देवब्राह्मणपूजिता।।

F. 26

ciples stated by her (123.9); for her teachings, see verses 10-20.7

The "Nāgara Khaṇḍa" of the Skanda-purāṇa speaks of Śāṇḍilī in a good number of passages (81.28-29; 82. 130; 131), Chs. 81-82 narrate her curse upon Garuḍa, and she is praised as Sarvajñā and brahmacaryaparāyaṇā (devoted whole heartedly to the vow of celibacy). She is also designated as Vṛddhakaṇyakā. She appears to have remained unmarried for a long period after taking the vow of celibacy; cf. the epithet Kaumārabrahmacāriṇī as shown above.

She is said to possess bala (mental strength), and to have no parallal in practising austerities, and also to have been extolled by the devas. While she was practising the vow of silence (mauna) she cursed Garuḍa (81.38). It is clearly stated here that Garuḍa turned into a wingless bird as a result of her wrath, though she did not utter a single word of curse to Garuḍa. According to the Mahābhārata (udyoga-parva Ch. 111) Śāṇḍilī was residing on a peak of the Rṣabha mountain while giving curse to Garuḍa.

कार्यार्थे निगंतं चापि भत्तारं गृहमागतम् । आसनेनोपसंयोज्य पूजयामि समाहिता ।।१३ यदन्नं नाभिजानाति यद् भोज्यं नाभिनन्दति । भक्ष्यं वा यदि वा लेह् यं तत्सवं वर्जयाम्यहम् ।।१४ प्रवासं यदि मे याति भर्ता कार्येण केनचित् । मङ्गलैबंहुभिर्युक्ता भवामि नित्यता तदा ।।१६

The dialogue between Sumanā and śāṇḍilī is also found (almost in the same words) in Anuśāsana parvan (Ch. 123; Ch. 124 cr. ed.).

<sup>7.</sup> Some of the verses embodying the teachings of \$andilī are worth noticing:

A tīrtha named after Śāṇḍilī is mentioned in the Nāga-rakhaṇḍa (Chs. 130-131). In this shrine, Śāṇḍilī instructed Kātyāyanī, the wife of the sage Yājñavalka. Consequently the worldly minded Kātyāyanī became a follower of the path of vairāgya (130.6).8

In the Ch. 130, it is said that \$\tilde{a}\tilde{n}\dili\tilde{liler}\$ was dear to her husband and she used to learn the rules of conduct from her husband (130.13-15).\tilde{s} K\tilde{a}\tilde{t}\tilde{a}\tilde{v}\tilde{a}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{t}\tilde{e}\tilde{c}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{t}\tilde{e}\tilde{n}\tilde{t}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{t}\tilde{e}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{t}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{t}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{t}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{t}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{t}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{t}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tilde{n}\tild

- 9. ततः कदाचिदेवाय फलार्थं निर्गता बहिः। अपश्यच्छाण्डिलीं नाम पितपाश्वें व्यवस्थिताम्।। कृताञ्जिल पुरां साव्वीं विनयावनतां स्थिताम्। सोऽपि तस्या मुखासक्तः सानुरागः प्रसन्नदृक्।। गुगादोषोद्भवां वार्तामापृच्छया कथयत् तथा। सा च तौ दम्पती दृष्ट्वा संतुष्टावितरैतरम्।। (130.13-15)
- पप्रच्छ सादरम्। ततः कात्यायनी समागम्य 10. महोदयम् ॥ क श्विद्रपदेशं कल्याणि के येन स्त्रीणां प्रजायते। भर्ता मुखप्रेक्षः सदा दुरुक्तवचनैः क्वचित्।। करोत्येव नापमानं नारीं चित्तेनापि कथंचन। संगच्छते परिपीडिता ॥ कतैर्दु:खैरतीव भर्तः अहं त्वं प्रकीर्तय ।। तस्मान्मे सपत्नीजैविशेषेरा यथा ते वशगो भर्ता संजातः कामदः कथंचन ।। संदध्यान्नारीमेष मनसापि न  $(130 \cdot 19 - 22)$

यत्र कात्यायनी प्राप्ता शाण्डिल्या प्रतिबोधिता । वैराग्यं परमं प्राप्ता सपत्नीदुः खदुः खिता ।। (130.6)

In reply Sāṇḍilī (the daughter of Sāṇḍilya) narrated her own life saying how she came to marry the sage Jaimini (131.37) after having worshipped the goddess Gaurī for one year (131.35), 11 commencing from the month of Agrahā-yaṇa (131.36). 12 As to the identity of this Jaimini, we are not in a position to say anything definitely. A Jaimini with the mahāyogin has been mentioned in the Viṣṇu-purāṇa (4.4.48).

šāṇḍilī was one of the ideal women of ancient India. It is noteworthy that she was a 'gṛhastha' (house-holder) par excellence<sup>18</sup>; and yet she performed severe penances and practised yoga. There is no exaggeration in holding that her life is an example of the Vedic idea of gṛhasthaidharma.<sup>14</sup>

मयापि च तदादेशात् कौमार्येऽपि च संस्थया।
 पूजया वत्सरं यावत् पूजिता पितकाम्यया।।
 (130.35)

<sup>12.</sup> तृतीयायां विशेषेण मार्गमासादित: शुभे ।
नैवेद्यैविविधैदिनैगॅन्घमाल्यानुलेपनै: ।।
(130-36)

<sup>13.</sup> नाहं काषायवसना नापि वल्कलघारिणी। नच मुण्डाच जटिला (Anusasana parvan 123.8).

<sup>14.</sup> If śāṇḍilī to whom the epithet स्वयंत्रभा (Self-illuminating) has been given in *Bhīṣma Parva* 8.10=9.9 cr. ed.) is regarded as identical with this ascetic lady then we may say that she was an inhabitant of Hiranya varṣa. Most probable it is a mythical statement.

## BASES OF THE NEOLITHIC CULȚURE OF THE MIDDLE GANGA VALLEY

J. N. PAL

## University of Allahabad

### Allahabad

The recent archaeological excavations in the middle Ganga Valley have located the Stone Age sites ranging from Epi-palaeolithic to late Mesolithic period. There are some common features in the Neolithic culture of the mid-Ganga Valley and the Vindhyas which indicates the deep roots of the former in the later culture.

The mid Ganga valley, lying in the central-eastern part of northern India, between the parallels 24°30'-27°50' N. Lat. and 41°47'29"-47°50' E. Long., includes eastern Uttar Pradesh and almost the whole of the Bihar state. longer axis, running from east-west, measures 600 km. while the shorter one, running north-south, is 330 km. Bounded by the Himalayas on the north and the Vindhyan plateau on the south there are no natural borders for its eastern and western limits. However, border line of Bihar and West Bengal provinces makes its eastern boundary and Allahabad-Faizabad railway line is the western border line.1 Thus within the area of the mid Ganga valley are included Handia and Phoolpur sub-divisions of Allahabad district, northern part of Mirzapur district, Bhadohi, Varanasi and Chandoli sub-divisions of Varanasi district, Patti sub-division of Pratapgarh district, Jaunpur district, Sultanpur and

<sup>1.</sup> Singh, R. L. (ed.) 1971, India: A Regional Geography, p. 124.

Kadipur sub-divisions of Sultanpur district, Faizabad, Tanda and Akbarpur sub-divisions of Faizabad district, Balrampur and Utraulla sub-divisions of Gonda district, Basti, Gorakhpur, Balia, Ghazipur and Azamgarh districts in Uttar Pradesh, and Tirhut, Bhagalpur (Except Kishanganj sub-division) and Patna divisions in Bihar.<sup>2</sup>

The area is drained by the Ganga and its tributaries mainly Ghaghara, Kuani, Rapti, Chhoti Gandak, Burhi Gandak, Koshi, Varuna, Gomati, Son, etc. There are numerous natural horse-shoe lakes in the region from which emerge a number of smaller rivers of the area.

A few decades ago the antiquity of human history in the mid Ganga valley did not reach beyond the historical period. The recent archaeological researches conducted by the archaeological team of University of Allahabad in the mid Ganga valley have added a new dimension to the Indian archaeology and this area has become part and parcel of world history right from the prehistoric times. Stone Age sites ranging from Epi-palaeolithic through early mesolithic to late Mesolithic have been brought to light in the western part of the mid Ganga valley.<sup>3</sup>

These sites are located either on the horse-shoe lakes or on the banks of smaller rivers originating from these natural lakes. A large number of these horse-shoe lakes are drying up partly by natural and partly by human agencies. In ancient times they were very extensive and were a perennial source of water. The first settlers of Stone

<sup>2.</sup> Ibid., p. 184.

<sup>3.</sup> Sharma, G. R., Misra, V. D., Mandal, D., Misra, B. B. and Pal, J. N. 1980, Beginnings of Agriculture, pp. 117-31.

Age, during the Early Holocene period settled on the banks of these lakes with a suitable ecological condition and favourable games provided by these lakes.4

A study of the Pleistocene formations in the area reveals that the Bhagar formation (old alluviam of the Ganga) having a thickness of 10 to 8 m above the flood plain is composed of four distinct layers. The earliest formation is full of lime concretion and it is tentatively co-related with the penultimate gravel (III) of the Belan section.5 The succeeding deposit is blackish clay containing calcium nodules and small shells and is contemporary to the Palaeosol of the Belan formation. The third formation is of plastic clay and the topmost is of sandy soil.6 As the artifacts of the Epipalaeolithic Culture\* have been obtained from the top of the plastic clay formation of the Ganga formation (Bhagar) and Mesolithic artifacts have been found throughout the sandy deposit, it may be inferred that Stone Age hunters started coming to the Ganga valley before the formation of sandy soil and they continued to come while it was being formed.

The earliest Stone Age Culture in the mid Ganga valley is the Epi-Palaeolithic culture. Till now five sites of

<sup>4.</sup> Sharma, G. R., 1975, Seasonal Migration and Mesolithic Lake Cultures in the Ganga Valley, K. C. Chattopadhyaya Memorial Volume, pp. 5 and 9.

<sup>5.</sup> Ibid., pp. 5-6.

<sup>6.</sup> Misra, V. D., 1977, Some Aspects of Indian Archaeology, p. 59.

<sup>\*</sup> Epi-Palaeolithic represents a transitional stage between the Upper-Palaeolithic and Early Mesolithic Cultures.

<sup>7.</sup> Sharma, G. R., Misra, V. D. and Pal, J. N., 1980 Excavation at Mahadaha

this culture, viz. Garhawa (Lat. 25°23'45" N. Long. 82°53'45" E) in Varanasi, Ahiri (Lat. 25°21'0" N. Long. 82°16'0" E) in Allahabad and Suleman Parbatpur (Lat. 25°59'23" N. Long. 82°16'12" E), Mandah (Lat. 25°59'0" N. Long. 82°2'35" E), and Salhipur (Lat. 26°0'10" N. Long. 82°4'30" E) in Pratapgarh, have been located.8 The artifacts of these sites in typology, technique and raw-material resemble very much the Epi-palaeolithic tools of the Vindhyas (Chopani-Mando).9 The tools though generally in fresh condition are highly patinated. Fashioned on chert the artifacts include blades, blunted backs, scrapers, points, burins, borers and lunates along with cores, flakes and debitage. The tools are manufactured on comparatively thick blades or flakes and are steeply blunted and boldly retouched. Metrical analysis and comparative study of the tools indicate that the tools of the Ganga valley are reduced in length and width in comparison to those of the Vindhyas. Evidently this is due to the unavailability of the raw material in the Ganga valley.

In the district of Allahabad, Varanasi, Pratapgarh, Jaunpur and Sultanpur 172 sites of early Mesolithic (non-geometric) culture have been located. Among the important sites mention may be made of Kurha (Lal. 25°31′15″ N., Long. 81°43′17″ E), Bhikhampur (Lat. 25°31′15″ N., Long. 81°44′41″ E) and Maharudih (Lat. 25°31′58″ N., Long. 81°49′3″ E) in Allahabad; Harahibhituli (Lat. 25°50′38″ N., Long. 81°48′25″ E) and Kandhaimadhupur (Lat. 25°59′50″ N., Long. 82°4′0″ E) in Pratapgarh; Raghaipur (Lat. 26°2′50″ N., Long. 82°11′0″ E) and Rajpur (Lat.

<sup>8.</sup> Ibid., p. 74.

<sup>9.</sup> Ibid.,

26°53′0″ N., Long. 82°18′40″ E) in Sultanpur; Bhatpura (Lat. 25°59′30″ N., Long. 82°22′18″ E) and Keotalikhurd (Lat. 25°57′23″ N., Long. 82°22′43″ E) in Jaunpur and Bankatbhikharirampur (Lat. 25°26′30″ N., Long. 82°28′35″ E) in Varanasi district. The tool assemblage consists of blades, blunted backs, scrapers, points, and lunates. These are fashioned on chert, chalcedony, agate, carnelian, etc. At this stage chalcedony and agate were prefered to the cherty material. Majority of the tools are manufactured on thin blades with triangular section and these are flatly blunted and minutely retouched.

Nearly 21 sites of late Mesolithic (geometric) have been brought to light—17 in Pratapgarh, 3 in Jaunpur and one in Allahabad. Among the important sites mention may be made of Sarai-nahar-rai (Lat. 25°28′0″ N., Long. 81°50′0″ E), Mahadaha (Lat. 25°59′10″ N., Long. 82°11′20″ E), Raigarh (Lat. 25°44′22″ N., Long. 81°38′42″ E) in Pratapgarh; Lohina (Lat. 25°50′45″ N., Long. 82°15′13″ E) and Nagauli (Lat. 25°45′43″ N., Long. 82°17′3″ E) in Jaunpur and Bichhia (Lat. 25°34′13″ N., Long. 81°43′25″ E) in Allahabad district. First two of these are excavated.

Excavations at Sarai-nahar-rai<sup>10</sup> and Mahadaha<sup>11</sup> have revealed that the habitation and burial areas were at the same site. The microlithic tools associated with such sites are blades, blunted backs, lunates, scrapers, burins and points, fashioned on chert, chalcedony, agate, carnelian and

<sup>10.</sup> Sharma, G. R., 1973, Mesolithic Lake Culture in the Ganga Valley, Proceedings of the Prehistoric Society, Vol. 39, pp. 126-46.

Sharma, G. R., Misra, V. D. and Pal. J. N., 1980. op. cit.
 F. 27

quartz. From Sarai-nahar-rai triangles have also been found but from Mahadaha triangle and trapeze both have been obtained. Community hearth has been found at Sarainahar-rai indicating thereby a community life in the late Mesolithic period. Multiple burial at Sarai-nahar-rai and double burials (twin burials) at Mahadaha are also suggestive of emergence of a concept of family life in the late Mesolithic period in the mid Ganga valley. The burials are oriented west-east, head lying in the west at Sarai-nahar-rai, but at Mahadaha east-west oriented skeletons also have been found. The majority of the skeletons belong to the age group of 17 to 35 years. At Mahadaha we have got skeletal remains of two children (one male child of six years and other female child of nearly four years) and an old woman (nearly 50 years), which indicate that the Mesolithic people came in the Ganga valley along with their whole family.

A large number of animal bones in charred, semi-charred and uncharred condition have been obtained from hearths, and floor at Sarai-nahar-rai and from hearths, burial-cum-habitation area, butchering area and lake area at Mahadaha. The species include bison (bos indicus and Bos Gauras) hippopotamus (Hippopotamus palecindicus), deer and stag (Cervus duvauceli—Cervus axis). elephant (elephes indicus), swine (sus scrosa), horse (eguidae), carnivores (carnivoridae), cattle (bos indicus) and sheep/goat (ovidae/capridae). Find of four grades of height of wild sheep/goat is interesting at Mahadaha. Probably, now, the man

<sup>12.</sup> Alur, K. R., 1980, Faunal Remains from the Vindhyas and the Ganga Valley, in Sharma et. at. 1980, Beginnings of Agriculture, pp. 201-227.

was having a close intimacy with sheep/goat. It is not impossible that this intimacy provided a base for domestication of such animals in later stage. Pollen analysis from the excavation of Mesolithic lake at Mahadaha indicates a grassy vegitation in the area.13 Perhaps some eatable grains were collected. The use of edible gains is also supported by a large number of saddle and flat querns and mullers at Mahadaha. Among the other stone objects mention may be made of sling balls and sharpeners. The bone industry at Mahadaha consisting of bone arrow-heads, scrapers, burin, point and saw along with bone necklace and bone ear-ring offers an exhaustive and interesting catalogue of bone ornaments. A large number of pit-hearths full of burnt clay lumps, charred bones and ash have been revealed at both the sites. But at Mahadaha we have got some pits plastered with thick clay solution, some times, more than one coating of clay has been done for plastering the pits. Some plastered pits are burnt and some unbacked. Devoid of burnt clay lumps, animal bones, and ash, perhaps, these plastered pits were used for storing surplus collected grains.

Neolithic Culture: Though we have not got any Neolithic site in the western part of the mid Ganga valley but from the above description it is clear that late Mesolithic sites (Sarai-nahar-rai and Mahadaha) indicate a proto-Neolithic stage. However, Neolithic sites have been located in central and eastern parts of the mid Ganga valley—Chirand and Chechar in Bihar and Sohgaura in Uttar Pradesh.

Chirand (Lat. 25°45' N., Long. 84°45' E) on the left bank of the Ganga in Saran district of Bihar is the first site

<sup>13.</sup> Pant, D. D. and Pant, R., 1980, Preliminary Observations on Pollen Flora of Chopani Mando (Vindhyas) and Mahadaha (Ganga Valley) in Sharma et. at. 1980, op. cit., pp. 229-230.

yielding the remains of the Neolithic culture.14 It is a multiculture site. Even though the nature of excavation at the site was vertical,15 evidence of circular of semi-circular huts with rammed floors (about 2 m in diameter). burnt clay lumps with wattle and daub impression, querns, mullers, sling-balls, hammers and rounded celts fashioned on quartzite, basalt and granite; microliths consisting of blades, blunted backs, scrapers, points, notched blades, serrated blades, lunates and borers fashioned on chert, chalcedony, agate, etc. have been found. Bone industry is also a remarkable feature of the Neolithic Chirand. These tools fashioned on antler, long bones and tortoise shell, include spear-point, bodkin, borer, pin, arrow-head, divider, scraper, leather cutting tool, wedge, chisel, weeding tool, drill, shaft straightner, hammer, bar-celt, knife, socketed comb and pendant.16 The ceramic industry at Chirand also throws welcome light on the nature of the Neolithic culture of the Ganga valley. Red, grey, black and black-and-red wares have been reported from Chirand. Some wares are burnished. A few rusticated ware pots are also found at Chirand.17 Cord impressed pottery is found at Chirand and Chechar. Applique decorations and post firing incised designs are found on the Neolithic pottery of Chirand.

<sup>14.</sup> IAR, 62-63, p. 6; IAR 63-64, pp. 6-8; IAR 68-69, pp. 5-6; IAR 69-70, pp. 3-4; IAR 70-71, pp. 6-7; IAR 71-72, pp. 6-7.

<sup>15.</sup> Narain, L. A., 1970, Neolithic Settlement at Chirand, Journal of Bihar Research Society, Vol. 56, pp. 1-35.

<sup>16.</sup> Narain, L. A., 1979, "The Neolithic Cultures of Eastern India", Essays on Proto-historic India, ed. Agrawal, D. P. and Chakrabarty, D., pp. 301-309.

<sup>17.</sup> Sinha, B. P., 1979, Neolithic Culture of the Gangetic Valley, Archaeology and Art of India, p. 41.

Post firing painting is also found here. Among the functional shapes mention may be made of globular jars, spouted jars, perforated vessels, lipped or spouted bowls. Other archaeological objects include beads of semiprecious stones, pendant and ear-ring of bones, bangles of terracotta and bone, terracotta figurines of humped bull, bird and snake. The economy of Neolithic Chirand was based on domestication of plants and animals. Rice husk in the burnt clay lump and grains of wheat, harley, moong, masoor were also cultivated in this period.

Excavation at Chechar-Kutubpur (Lat. 25°35′ N., Long. 85°20′ E) in district of Vaishali, Bihar also yielded similar evidence as at Chirand.<sup>18</sup>

In the lowest level (layer 14) at Sohgaura (Lat. 27°5′ N., Long. 83°15′30″ E) on the confluence of Ami and Rapti in the Gorakhpur district of Uttar Pradesh, elements of Ncolithic Culture have been unearthed.¹¹¹ 90 cm thick Neolithic deposit yielded cord-impressed, rusticated and burnished red ware pot-sherds. Among the pottery types special mention may be made of a angular carinated necked jar of cord impressed ware analogous to those of Mahagara and Koldihwa in the Vindhyas. Other associated finds are burnt clay lumps with reed impression, beads of bone and steatite, a piece of quern of sand-stone and pit-hearth. The explorations conducted by the Department of Ancient History, Culture and Archaeology, University of Gorakhpur have brought to light some surface sites associated with

<sup>18.</sup> IAR, 77-78, pp. 17-18.

<sup>19.</sup> Chaturvedi, 1980, "Early Pottery of Sohgaura", paper read in the Annual Conference of *IAS* and *ISPQS* at Allahabad in 1980.

similar ceramic industry in this region. Among such sites Lahuradeva in Basti district is noteworthy.<sup>20</sup>

Comparative study of the Neolithic culture of the mid Ganga valley and the Vindhyas indicates some interaction between both the cultures. Neolithic culture characterised with rounded celt and hand made cord impressed ware is widely distributed in the Northern Vindhyan plateau. Koldihwa and Mahagara and Pachoh in the Belan valley, Allahabad21 and Indari in the Adwa valley Mirzapur22 are the excavated Neolithic habitation sites of the Vindhyas. These excavations have yielded hand made pottery, consisting of cord-impressed, rusticated, burnished red and burnished black wares, rounded celts, microliths, terracotta beads, shell ornament, bone arrow-heads, querns, mullers, sling balls, etc. The other sites of this culture in the Vindhyas are Baraunha in the Adwa valley, Mirzapur, Uttar Pradesh and Kunjhun and Lalanahia in the Son valley, Sidhi, Madhya Pradesh. Rice husk of domesticated variety of rice has been used as temper in the pottery. Evidence of earliest rice cultivation has been provided by Vindhyan Neolithic Culture. Excavations at Mahagara has brought to light a cattle pen marked with the clusters of hoof impressions of cattles. The bones of cattle, sheep, goat, horse, deer, stag, boar, tortoise shell and fish and bird bones also have been recovered in the excavation.22 On the basis of available C-14 dates the cultivation of rice and domestica-

<sup>20.</sup> Chaturvedi, 1980, in History and Archaeology, Vol. I & II.

<sup>21.</sup> Sharma, et. at., 1980, op. cit.

<sup>22.</sup> IAR 80-81 (to be published).

<sup>23.</sup> Alur, K. R., 1980, op. cit.

tion of cattle and sheep/goat may be traced back to the 7th 6th millennium B.C. in India.21

Neolithic Cultures of both the regions-the Ganga valley and the Vindhyas have some common features e. g. identical microlithic industry and neolithic celts. Although there are some differences also as terracotta figurines and beads of semiprecious stones found at Chirand are absent in the Vindhyan Neolithic culture. Bone industry at Chirand is richer than that of the Vindhyas. Cord impressed ware, the characteristic ware of the Vindhyan Neolithic culture has been found at Chirand, Chechar, Sohgaura, and Lahuradeva in the mid Ganga valley. Not only the technique of manufacture of this pottery but even the functional pottery shapes are also common to the ceramic assemblage of the Neolithic cultures of both the regions. However, the ceramic assemblage at Chirand is richer in wares and pottery types where we get spouted vases, vase with pointed base, footed bowls, bowls-on-stand, channel spouted vessels, bowls with lips, spoon or paddle knobbed vessels, but these are not present in the ceramic assemblage of the Vindhyan Neolithic culture. Applique decorations representing rope and notch designs are common to both the cultures. Post firing ochre painting represented by linear, criss-cross, concentric-circles, semi-circles and post firing scratch designs on some of the pottery of Chirand, is a new feature not present in the Vindhyas. Thus ceramic industry of Chirand shows a developed trait in comparision to that of the Vindhyas. However, it can be said that the Neolithic culture of the mid Ganga valley is considerably influenced by the Neolithic culture of the Vindhyas.

<sup>24.</sup> Sharma, et. at., 1980, op. cit.

From the Neolithic level of Chirand 9 radio-carbon dates have been obtained of which three are consistent—1580±110 B.C., 1675±140 B.C., and 1775±155 B.C.<sup>25</sup> From the overlap phase of Neolithic-Chalcolithic a C-14 date reading 1050±190 B.C. is available.

On the basis of these dates Neolithic Chirand is dated between 1800 B.C. to 1200 B.C. 26 Two C-14 dates for the Chalcolithic horizon of Sogaura reading 1330±110 B.C. and 1230±130 B.C. have been obtained which indicate that Neolithic culture at Sohgaura flourished earlier than 1300 B.C.

On the basis of comparative study of the Neolithic cultures of both the regions—Ganga valley and Vindhyas—it may be concluded that the Neolithic culture of the mid Ganga valley, having a base on the late Mesolithic culture, showing proto-neolithic traits, has its deep roots in the Vindhyan Neolithic culture.

If you is such as rold transport it then becolves he should

<sup>25.</sup> Mandal, D., 1972, Radio-carbon Dates and Indian Archaeology, p. 116.

<sup>26.</sup> Agrawal, D. P. and Kusumgar, S., 1974, Prehistoric Chronology and Radio-carbon Dating in India, p. 71.

# THE IMPORT OF THE NEGATIVE SENTENCE ACCORDING TO BHARTRHARI

### Dr. M. SRIMANNARAYANA MURTI

## Tirupati

The present paper attempts to bring out the linguistic speculations of the grammarian-philosopher Bhartrhari and his commentators regarding the nature of the import of the negative sentences like dhavakhadirapalāšāš chedanīyā na and vrkso nāsti. Bhartrhari discusses the problem in the second kānda (verses 240-245) of the Vākyapadīya, while elucidating the grammarian's theory of indivisibility of the sentence as well as the sentence sense.

I

At the outset the following general principles are to be kept in mind against the background of which the problem is discussed:

- (1) There are two important schools which may be called, for convenience, Sakhandapakşa and Akhandapakşa holding opposite views regarding the structure and sense of the sentence.
- (2) According to the Sakhandapakṣa the words enjoy an independent status and have their exclusive meanings. Each word conveys its meaning independently and the unconnected meanings of the words are later concatenated to others. The meaning thus accumulated becomes something quite different and is called the sentence sense. It

F. 28

is like putting together broken pieces.<sup>1</sup> The Naiyāyikas and the Mīmāṃsakas are the advocates of this view.<sup>2</sup>

(3) According to the Akhandapaksa, which has been upheld by the grammarians, the sentence as well as its meaning is indivisible. The sentence meaning is communicated by the sentence-sphota. The sentence meaning is of the nature of Intuition (pratibhā) and is indivisible. In fact the sentence and sentence meaning are inseparable

sākānkṣāvayavam bhede parānākānkṣaśabdakam | karmapradhānam gunavad ekārtham vākyam iṣyate ||

'A sentence is a collection of words which in isolation require one another for particularisation, which, as a whole, do not require an outside word, in which the verb is the predominant word, which has qualifying words and which serve one purpose', English tr. by K.A.S. Iyer, p. 3.

- 3. VP. II. 9, 13.
- 4. vicchedagrahane 'rthānām pratibhānyaiva jāyate/
  vākyārtha iti tām āhuḥ padārthair upapāditam // ibid. 143.

The nature of *pratibh*ā cannot be explained to others and even the speaker cannot identify it precisely. It is produced by the word itself or by impressions coming down from previous birth and it is part of Nature (cf. VP. II. 140-150).

<sup>1.</sup> pūrvam padesv asamsrsto yah kramād upacīyate/ chinnagrathitakalpatvān na višistataram viduh // VP. II. 249.

<sup>2.</sup> cf. Jagadīśa's definition of sentence: śābdabodhe caikapadārtho 'parapadārthasya saṃsargaḥ saṃsargamaryādayā bhāsate, Vyutpattivāda p. 1. Also Jaimini's Mīmāṃsāsūtra 2.1.46: arthaikatvād ekaṃ vākyaṃ sākāṅkṣaṃ ced vibhāge syāt. Bhartṛhari has elaborated the same idea very clearly in VP. II. 4:

aspect of the inner-Principle called śabdatattva,<sup>5</sup> which is within the Self.<sup>6</sup> However the sentence meaning is manifested by the parts of it, namely, words, etc.<sup>7</sup> Therefore, according to the grammarians, the sentence-sphota is the word and pratibhā its meaning.

- (4) According to the grammarian, the sentence is divided into words and so on by the principle of copresence and coabsence (anvayavyatireka) for the purpose of teaching language through grammatical analysis. As the word units and its subdivisions like stem and suffix are fictitious, the sentence or the word could be analysed in different ways by different persons. 10
- (5) By such grammatical analysis the negative particle  $na\tilde{n}$  (na) is described by the grammarians as follows: The  $na\tilde{n}$  signifies negation and it is of two types called exclusion ( $paryud\bar{a}sa$ ) and prohibition (prasajyapratisedha). The negation is said to be exclusion when the  $na\tilde{n}$  is related

<sup>5.</sup> ekasyaivātmano bhedau šabdārthāv aprthaksthitau / ibid. 31.

<sup>6.</sup> yad antah sabdatattam tu nādair ekam prakāsitam / tad āhur apare sabdam tasya vākye tathaikatā//ibid.30.

<sup>7.</sup> arthabhāgais tathā teṣām antaro 'rthaḥ prakāsate / ibid. 31.

<sup>8.</sup> yathā pade vibhajyante prakṛtipratyayādayaḥ | apoddhāras tathā vākye padānām upavarṇyate` | | ibid. 10. anvayavyatirekau tu vyavahāranibandhanam | ibid. 12.

<sup>9.</sup> Šabdasya na vibhāgo 'sti kuto 'rthasya bhavişyati| vibhāgaiḥ prakriyābhedam avidvān pratipadyate || ibid. 13.

Sabdā yathā vibhajyante bhāgair iva vikalpitaiḥ /
anvākhyeyās tathā šāstram atidūre vyavasthitam//VP. III.
 Vṛtti. 74. Cf. VP. I. 73; II. 10, 233.

with the noun, and prohibition when it is related with action expressed by verbal form.<sup>11</sup>

As a substance or a quality cannot be negated without any reference to action, even in the case of the syntactic relation between a noun and  $na\tilde{n}$ , the general action 'is' (asti) is taken as implied and the  $na\tilde{n}$  negates that implied action expressed by asti. Need for such a negation arises when something is misunderstood for something else because of similarity.<sup>12</sup> Thus the  $na\tilde{n}$  in the function of exclusion negates the existence of something which is misunderstood.<sup>13</sup>

It has a variant reading also as:

paryudāsah sa vijneyo yatrottarapadena nan | prasajyapratisedhas tu kriyayā saha yatra nan | |

<sup>11.</sup> paryudāsaḥ sa vijneyo yatra pūrvapadena nan /
pratişedhaḥ sa vijneyo yatrottarapadena nan //
Commentary: atra pūrvapadottarapadasabdau mīmāmsakaikaparibhāṣayā samketitārthau. uttarapadasabdenākhyātapratyayo grhyate. tadvyatiriktam sarvam dhātuḥ prātipadikam samastam vyastam cākhyātātiriktaḥ pratyayas ca
pūrvapadasabdena grhyate. Mīmāmsānyāyaprakāsa, with the
commentary by Vasudev Shastri Abhyankar, BORI, Poona
1972, p. 252.

<sup>12.</sup> See M. Srimannarayana Murti, Sanskrit Compounds—A Philosophical Study, Chowkhamba Sanskrit Studies 93, Varanasi 1974, pp. 244-245. A popular dictum accepted by the grammarians is: astir bhavantīparah sarvatraiva prayujyate; Cf. ..... astir bhavantīparah prathama-puruṣo 'prayujyamāno' py asti, MB. 2.3.1, Vt. 11, also MB. 2.3.46.

<sup>13.</sup> For example on seeing a sea-shell in sun light one mistakes it to be silver and says idam rajatam. On ascertaining the

(6) There is a controversy whether the  $na\tilde{n}$  is denotative ( $v\bar{a}caka$ ) or indicative ( $dy\rho taka$ ) of the negation. Some philosophers hold the former view while others prefer the latter. Left to the grammarians, as we understand from the  $V\bar{a}kyapad\bar{i}ya$ , it is indicative in a sentence and denotative in a compound.<sup>14</sup>

#### II

Bhartrhari contends that the import of the negative sentence is presented as a single qualified negative concept (viśiṣṭābhāva) which cannot be arrived at by taking the individual meanings of the separate words and connecting with them the nañ. The sentence sense can be maintained as derived by the concatenation of the word meanings if the former is identical with the sum total of the meanings of the separate words joined together. But in fact the sense that is communicated by the sentence is not the same as that arrived at by connecting the word meanings.15 This is true in the case of the negative sentence, particularly in which the negative particle nañ is placed at the end after the verb as in the sentence dhavakhadirapalāśāś chedanīyā If the meanings are concatenated one with the other, we arrive at the sense that the trees dhava, khadira, and palāsa are to be cut from the combination dhavakhadira-

reality he finds that the object before him is not silver and says nedam rajatam. Here the nañ actually contradicts the cognition which is being produced by the similarity between silver and sea-shell.

<sup>14.</sup> M. Srimannarayana Murti, op. cit. pp. 245-250.

<sup>15.</sup> anyathā pratipadyārtham padagrahanapūrvakam | punar vākye tam eva artham anyathā pratipadyate || VP. II. 289.

palāsās chedanīyāḥ. But with the concatenation of na, the sentence means that the trees dhava, khadira and palāsa are not to be cut. Thus in the room of the sense that is already arrived at by the combination of the words up to the last but one, some other contradictory meaning is comprehended. This amounts to admitting the variability of the word meanings, which goes against the grammarian's convention of invariability between word and its meaning (let the invariability be eternal or conventional). Therefore the negative sentences like vrkṣo nāsti are indivisible and signify the negation of an action or the existence of some particular object.

### III

Now Bhartrhari proceeds to show how the Sakhandapakṣa fails to explain, in whatever way the argument is put forward, the signification of the sense of the negative sentence by concatenating the meanings of words.

I. A word expressing existence of a referent cannot be syntactically connected with another word expressing negation of existence. 19 If the divisibility of the sentence is admitted, one has to accept that each and every word in

<sup>16.</sup> upāttā bahavo 'py arthā yeşv ante pratişedhanam | kriyate te nivartante tasmāt tāms tatra nāśrayet | | ibid. 240.

<sup>17.</sup> ihādya dhavakhadirapalāsās chedanīyā neiy atra padārthapratibhāsasamaye 'nya eva dhavādicchedanalakṣaṇo 'rtha upādīyate, pascān niṣedhena tannivartanam kriyate, na caitad yuktam; upāttasya tyāge sabdārthasambandhasyānityatval prāpter iti teṣām tatrānāsrayaṇam eva yuktam, PT. ibid.

<sup>18.</sup> vṛkṣo nāstīti vākyaṃ ca viśiṣṭābhāvalakṣaṇam/VP. ibid., 241.

<sup>19.</sup> nārthena buddhau sambandho nivṛtter avatiṣṭhate/ibid.

the sentence, excluding nañ, denotes its referent as exist-In such a case it is impossible for the negation of one referent which is known as existing by some other referent expressed by nañ, because existence and nonexistence are contrary to each other and they cannot be connected as is done in the case of the qualifier (visesana) and the qualificant (viścsya) as in śuklā gauh. Further it is not possible to cancel a referent which is signified so long as the word is existing in the sentence.21

Negation of the knowledge of the referent is also not possible. The nañ in the Sakhandapakṣa may be maintained as functioning to negate the knowledge (buddhi) of existence of the referent of a word. Even this does not hold good because the knowledge is not the referent of a word; the referent of the word nañ can be connected only with the referent of another word.22 The knowledge the referent cannot be the referent of a word because the word refers to an object which is perceived in the world and the knowledge is the substratum of the referent in cognition. In such a case the nañ cannot be maintained to be negating the knowledge.23

Cf. fn. 12 above. 20.

yadi punah padartho 'tra vyatirikto 'bhyupagamyate, tada vṛkṣalakṣaṇe padārthe vyavasthile nañsambandhas tasya 21. nopapadyate, tasya hi svakāraņāt labdhātmalābhasya na jātanivīttih kartum šakyate, PT. ibid.

vicchedapratipattau ca yady astīty avadhāryate/ ašabdavācyā sā buddhir nivarteta sthitā katham / / VP. ibid., 22. 242.

šabdena hi bāhyo 'rtho 'bhidhīyate, buddhis tv arthālambanā na šabdābhidheyatvam arhatīty ataķ katham nañā sā prati-23. sidhyate, PT. ibid.

III. Nañ cannot make known the falsity of the knowledge. It may be held, following the Sakhaṇḍapakṣa, that the nañ does not negate the knowledge but makes known the falsity of the knowledge. For example the sentence vṛkṣo nāsti means 'it is not tree, but something similar to the tree'. Even this interpretation is not free from defects. Firstly, the nañ shall be attributed with a new function, namely, making known some knowledge as false (buddhiniṣedhātmaka).<sup>24</sup> Secondly, this explanation is possible only if the nañ is taken in the function of exclusion (paryudāsa)<sup>25</sup>; but in the function of prohibition the nañ is associated with the verb and thus the sentence like vṛkṣo nāsti means 'nonexistence of tree', where there is no room for falsifying any knowledge.<sup>26</sup>

IV. Nañ cannot denote independently the substratum of negation. According to the Sakhaṇḍapakṣa, it may be argued that the nañ denotes not only the negation but also the substratum of the negation, namely, what is negated. For example in the sentence vṛkṣo na, vṛkṣa is the substratum of negation and nañ denotes vṛkṣa also without syntactic relation with the word vṛkṣa. In such a case, the first unwarranted result is that the nañ can be used before

<sup>24.</sup> atha yajjñānam utpannam tan mithyeti nañā kṛtam/
naño vyāpārabhede 'sminn' abhāvāvagatih katham// VP.
ibid., 243.

<sup>25.</sup> naña evamātmake vyāpāravišese buddhinisedhātmake 'ngīkriyamāņe sati vṛkṣasyābhāvāvagatir na syāt kila, paryudāse sadṛšapratipattividhāyini nañvācya etad upapadyate, PT. ibid.

<sup>26.</sup> prasajyapratisedhe tu naitad upapadyate, vṛkṣābhāvo hi tatra vākyārtha iti, ibid.

the word expressing what is to be negated;<sup>27</sup> this is not possible because negation cannot be conceived unless the substratum is known. Hence it goes against the accepted practice found in common usage. Secondly, when the nañ itself signifies negation as well as vṛkṣa in vṛkṣo na, the word vṛkṣa need not be used at all, because it is redundant to use a word when the same sense is already communicated by another word in the sentence. The prima facie contention can be that the use of vṛkṣa is to exclude (niyama) those other nonexistences of ghaṭa, paṭa, etc. in the present context.<sup>28</sup> In such a case the word looses its primary function of signifying its connotative sense. Thus this is an unsatisfactory way of interpreting the sense of negative sentence in the Sakhaṇḍapakṣa.

V. Nañ as an indicator also cannot give rise to the sentence sense by concatenation of words. Another alternative for the Sakhandapakṣa is that the nañ is only an indicator (dyotaka) of the sense that is communicated by the word with which it is syntactically connected. It tantamounts to admitting the word vṛkṣa in the sense vṛkṣo na; or means both the existence and nonexistence of tree. In natural consequence it results in nañ being superfluous because both the nañ and vṛkṣa denote the same meaning. The only justification for the nañ can be that it is to restate (anuvāda) of what is said already for clarity. But the fact remains as Bhartrhari says, that some words in a sentence become meaningless and some meaningful.20 If any word

<sup>27.</sup> nirādhārapravṛttau ca prāk pravṛttir naño bhavet/ VP. ibid., 244.

<sup>28.</sup> athādhāraḥ sa evāsya niyamārthā srutir bhavet/ ibid.

<sup>29.</sup> niyamadyotanārthā vā anuvādo 'thavā bhavet|
kaścid evārthavāṃs tatra śabdaḥ śeṣāstv anarthakāḥ|| ibid.,
245.

F. 29

without meaning could be used, then there cannot be any language itself. Therefore, no word unit in sentence can be reckoned as meaningless.<sup>30</sup> Puṇyarāja to support this argument quotes a verse from the *Pramāṇavārttika* (4, 226) of Dharmakīrti:

satām ca nirodho 'sti so 'satsu na yujyate/
jagaty anena nyāyena nañarthaḥ pralayam gataḥ//³¹
Thus the negative sense comprehended in social usage by
the negative sentence cannot be arrived at by resorting to
the Sakhandapakṣa.

Therefore the negative sentence is indivisible and its import is presented as a single negative concept.

### ABBREVIATIONS AND BIBLIOGRAPHY

| The Mahābhāṣya of Patañjali                                                 | МВ         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vākyapadīya of Bhartṛhari                                                   | VP         |
| Puṇyarāja's Tīkā on the Vākyapadīya-Kāṇḍa II                                | РТ         |
| Vākyapadīya, Part II (Vākyakāṇḍam) with the Ambākartrī by Raghunātha Sarma. | commentary |

This contains the Tīkā of Puṇyarāja and the Vrlti for a portion, Varanasi 1968.

The Vākyapadīya of Bhartrhari-Kāṇḍa II, English translation with exegetical notes by K. A. Subramania Iyer, Delhi 1977.

<sup>30.</sup> Cf. na brāhmaņa ity ādau naña evārthavattvam ity anyeşām ānarthakyam syāt, na caitad upapannam, PT. ibid.

<sup>31.</sup> Ibid., 241.

### TULASI LEGEND

#### DR. U. N. DHAL

#### Bhubaneswar

The legend about Tulasī is developed by the Vaiṣṇavites to glorify the sacred Tulasī plant along with the śālagrāma and śaṅkha. The śiva-purāṇa presents the śaivite version of the myth to emphasize the status of śiva above Viṣṇu. The stories about Tulasī, according to the author, may be the after-developments of primitive tree, stone and bone—worships.

Tulasī 'holy basil' plant is held in high esteem by the Hindus. It's leaves are used for worshipping Viṣṇu, it's twig is used as beads for counting the name of the lord. A devout Hindu usually accepts it as a pious duty to plant a Tulasī in the courtyard, to offer incense, offerings etc. everyday. Apart from the daily worship, it is specially worshipped with due ceremony on the full moonday of Kārtika (also known as Rāsa pūrṇimā), which is regarded as very auspicious for the adherents of Viṣṇu. Besides the popular religious traditions, there are very interesting myths in the Purāṇas¹ to glorify the origin of the plant and its sacredness. They are Tulasī Upākhyāna and the Jalandharo-pākhyāna.

<sup>1. (</sup>i) Brahmavaivarta Purāņa (Brv) Ed. V. G. Apte, Ass, 102, Poona-1935.

<sup>(</sup>ii) Devī Bhāgavata (Dbh) Ed. Ramteja Pandeya, Kasi 1969.

<sup>(</sup>iii) Siva Purāņa (SP) Ed. Ramtiya Pandeya, Kasi, Samvat 2026.

The Tulasī legend occurs in the Brahmavaivarta Purāṇa (2.13—22), Devī Bhāgavata (IX.15-25) and the Siva Purāṇa (2.4, 27-41). In order to have a clear idea about the legend, the accounts as found in the Purāṇas are stated below.

Brahmavaivarta Purāņa: Devī Bhāgavata

The Brahmavaivarta Purāṇa and Devī Bhāgavata relate the same version of the myth. Since they tally one with the other, it is clear that they have accepted the story element from one and the same source.<sup>2</sup>

The Tulasī Upākhyāna states: When Nārada wanted to know how did pure and chaste Tulasī become the consort of Nārāyaṇa and under what circumstances the goddess turned into a tree—Katham etādṛśī devī Vṛkṣatvam samavāpa ha/ (Brv. 2.13.5a, Dbh. IX.15.5a) Nārāyaṇa clarified his doubts thus:

In the days of yore, two sons were born to Manu Rathadhvaja namely Dharmadhvaja and Kuśadhvaja. Both of them were great devotees of Viṣṇu (parama Vaiṣṇava). Due to Lakṣmī's favour they became rulers on the earth. Dharmadhvaja married Mādhavī. 'They were blessed with a daughter, an incarnation of Lakṣmī, on the full moon night of Kārtika—

Kārtikīpūrņimāyām ca sitavāre ca pādmaje | suṣāva sā ca padmāṃśāṃ padminīṃ sumanoharām | (Brv. 2.15.8a, Dbh. IX.17.8a).

<sup>2.</sup> While studying the Devi Bhāgavata Dr. Lalye has tried to establish the identity of Brahmavaivarta (Prakṛtikhaṇḍa) with the Devi Bhāgavata (Navama Skanda), Cf. P. G. Lalye Studies in the Devi Bhāgavata, Bombay, 1973, p. 78.

She was exceedingly charming and of Nyagrodhaparimandalā type.<sup>2</sup> As she was a jewel among women and could not be compared with any body else, she was known as Tulasī. Maiden Tulasī appeared like Prakṛti (Female Principle) complete in every aspect. Then she made up her mind to start for penance.

Tulasī practised regiorous penance in Badari for ten thousand years to get Viṣṇu as her husband. Brahmā was pleased with her and appeared to grant her boons. In course of asking for boons, she revealed the story of her former birth. In her last birth Tulasī Gopī was born from the elements of Rādhā. She was very dear to Kṛṣṇa (Kṛṣṇapriyā) and was a favourite companion of Rādhā. Once in Rāsamaṇḍala Tulasī dallied with Govinda. While she was not gratified in it and was lying unconscious, Rādhā came across her, out of anger she cursed Tulasī to be born in Bhārata in human form and be released from the curse only by propitiating Brahmā. Relating thus Tulasī begged Brahmā to grant her desire to have Viṣṇu as her husband.

Brahmā advised her to accept Śankhacūḍa, the son of the demon Dambha, a devotee of Kṛṣṇa (Kṛṣṇa parāyaṇa) as her husband first. This Śankhacūḍa was born due to the curse of Rādhā. In his former birth, he was Sudāmā Gopa, born out of the parts of Kṛṣṇa. Once he was tempted towards Tulasī in the Goloka, but could not enjoy her for fear of Rādhā. As Śankhacūḍa he will be satisfied by getting her as his companion. Afterwards Tulasī would

<sup>3.</sup> An ideal form of beauty is termed as Nyagrodhaparimandalā—
stanau sukaṭhinau yasyā nitambe ca višālatā/
madhye kṣiṇā bhayed yā sā nyagrodhaparimandalā//

be able to get Nārāyaṇa as desired. Later on due to the curse of Nārāyaṇa she would be transformed into a world-purifying Tulasī plant—

šāpān Nārāyaņasyaiva kalayā daivayogataļı/ prāpnoşi Vṛkṣarūpam ca tvam pūtā viśvapāvanī// (Brv. 2.15.35, Dbh. IX.17.33b, 34a).

This plant would be dear to Viṣṇu (Viṣṇuprāṇādhika) and the worship of Viṣṇu would be incomplete without offering Tulasī leaves to him. In order to get rid of the fear from Rādhā, thereafter, Brahmā gave her the sixteen-lettered Rādhā-mantra to chant, so that her love with Govinda would be unknown to Rādhā. Thus saying Brahmā disappeared from the scene.

Sankhaçuda was a great yogī. He obtained Kṛṣṇa mantra from Jaigīśavya and attained success by practising it in Puṣkara. Brahmā gave him Kṛṣṇakavaca and granted his boon. At the instance of Brahmā, Sankhacuda proceeded to Badari. He met Tulasī there and fell in love at first sight. Both of them revealed their past to each other. At the instruction of Brahmā they wedded by Gandharva way. They moved from mountain to mountain to the seashore, to the forest and to the bank of the river to enjoy life.

At last the new couple returned to their kingdom; there in his garden house he enjoyed her long. He spread his sway over the Devas, Asuras, Dānavas, Gandharvas, Kinnaras and Rākṣasas. Thus he enjoyed the kingdom for one Manvantara. When the gods were dispossessed of their realms and being oppressed, they wandered here and there like beggars. They approached Brahmā for succour. In the company of Brahmā they went to Siva and apprised him of their sad plight. Then Siva led Brahmā and other

gods to Viṣṇu, Brahmā communicated the sufferings of gods to Viṣṇu. He revealed the mystery leading to his prosperity and also the way to his defeat. Sankhacūḍa was born in the family of the demon due to the curse. This period of curse was about to end. So Viṣṇu gave his Sūla to Siva to slay him—

mama śūlam gṛhītvā ca śīghram gacchata Bhāratam/ Śivaḥ karotu saṃhāraṃ mama śūlena rakṣasaḥ// Brv. 2.16.202; Dbh. IX.19.88.

But the curse of his invincibility lies in two factors. Firstly, he holds a Kṛṣṇa Kavaca always in his neck, which makes him unconquerable in war; unless it is removed from him, he would never be defeated by any one. Secondly, due to Brahmā's boon his death would occur only when the chastity of his wife would be destroyed—

mamaiva kavacam kaņţhe sarvamangalamangalam | bibharti dānavah sasvat saṃsāravijayī tataḥ | 203 | kavace saṃsthite tatra na ko' pi hiṃsitum kṣamaḥ | tadyācñām ca kariṣyāmi viprarūpo' hameva ca | 204 satītvabhangastatpatnyā yatra kāle bhaviṣyati | tatraiva kāle tanmṛtyuriti datto varastvayā | 205 (Brv. 2.16.203-205; Dbh. IX.19.89-91).

Thus saying Viṣṇu pointed them out how he would get the Kavaca from Śaṅkhacūḍa in the guise of a Brahmin. Then assuming the form of Śaṅkhacūḍa he would seduce Tulasī and thereby he would serve the cause of gods. Hearing all this Śiva was equipped with the Śūla of Viṣṇu and proceeded for Śaṅkhacūḍa's defeat.

First of all Siva deputed Puspadanta (Citraratha) to the demon to persuade him to surrender the kingdom and former rights of the gods. When Puspadanta failed in his mission, the attendants of Siva, started their preparation for war.

Sankhacūda communicated the message of Siva to Tulasī but she prevailed upon him to enter into quarrel with Siva. He informed her that their period of curse was coming to an end and they would return to their original abode. Tulasī would be united with Nārāyaṇa as her husband as desired by her previously—

Haryarthe yattava tapo Harim prāpsyasi kāmini/ (Brv. 2.17.72b, Dbh. IX.20.68b).

And he (śańkhacūda) would return to Goloka relinquishing the demon form. One has to enjoy the fruit of one's own action. Thus consoling her they spent the night merrily.

Early in the morning Sankhacūda rose up, meditated on Kṛṣṇa (Śrīkṛṣṇam manasā dhyātvā) and performed his usual rites. Before leaving for war, he coronated his son as the king of the demons, left the charge of the kingdom and his wife at his disposal, donated various precious articles to his preceptor and Brahmins and proceeded to face Siva in battle.

When Siva failed in his last attempt to persuade San-khacūda to recover the power and privilege of gods, he ordered for the fight. Sankhacūda, too, after paying due honour to Siva (Sivam praṇamya sirasā) climbed his chariot with his ministers and proceeded for the battle-field. Terrible fight ensued between the gods and demons. When the gods were defeated and began to retreat from the field, Skanda, along with Kālī and others came forward to fight with the demons. Though the demon was exhausted in fight, he was not defeated by any. At last Siva appeared in

the battle-field. When Sankhacūda saw Siva, he alighted from the chariot and fell prostrate before him (nanāma parayā bhaktyā sirasā daṇḍavatbhuvi) before he started the fight.

The fight between Siva and Sankhacuda continued for full one hundred years but there was no defeat nor victory on either side. The fight between them came to a standstill. While both of them left their weapons and remained in their respective positions, the followers of Sambhu were brought back to life by his divine power. In the meantime Hari in the form of a Brahmin took the Kavaca from Sankhacūda. Then assuming the form of śankhacūda Hari came to Tulasī; he manifested his Māyā and seduced her. Then śambhu resumed fight and took up Hari's śūla against the king of Dānavas. When he hurled it at Śankhacūda, he left the bow and arrows and meditated on the lotus feet of Kṛṣṇa (Śrīkṛṣṇacaraṇāmbujam) with great devotion. At that time the Śūla fell on Śankhacūda's head and burnt him into ashes. After destroying the demon it returned to Kṛṣṇa again. 'Then śankhacūda assumed the form of a two-armed Gopa, full of youth, mounted on a divine chariot surrounded by crores of Gopas. Reaching Vrndavana he approached Rādhā and Kṛṣṇa and bowed down at their lotus feet. They also received Sudāmā back with great joy and took him on their laps. But the bones of Sankhacuda were transformed into Sankha conch-shells. These conchsells were considered very sacred and auspicious in the worship of the gods. The water in the conchshell is believed to be sacred like waters of different Tīrthas and is fit to be offered to gods other than Siva. Thus the glory of conchsell is sung here.

When Viṣṇu masquerading śaṅkhacūḍa reached Tulasī, she was delighted at heart and received him warmly. Then Viṣṇu dallied with Tulasī cheerfully. But finding difference in the experience of her enjoyment, she was affected at heart and wanted to ascertain the exact identity of the person, who spreading his magic probably deluded her. For fear of curse from Tulasī, Viṣṇu appeared before her in his usual form. She fell unconscious at the sight. When she came to her senses, she thought him to be merciless and took him to be a stone. Through hypocricy he broke her virtue and as a result killed her husband, a devotee of Kṛṣṇa, for no fault of his. So she cursed him to become a stone.

Viṣṇu tried to justify his action by reminding her how she performed penance to get him (Viṣṇu) as her husband. Similarly Śaṅkhacūḍa penanced to get Tulasī as his spouse. Since Śaṅkhacūḍa fulfilled his ambition, he returned to his former position. And due to her union with Viṣṇu her penance had become fruitful. So he directed her to leave her present body and to enjoy him by being united with him. Then he tried to pacify her angerly assuring her that her present form would be transformed into a sacred river in Bhārata namely Gaṇḍakī and her tress of hairs would turn into a sacred plant. As the plant would originate from her, it would be known as Tulasī:

iyam tanurnadīrūpā Gandakīti ca viśrutā/
pūtā supunyadā nrnām punye bhavatu Bhārate//31
tava kešasamūhaśca punyavrkşo bhavişyati/
Tulasīkešasambhūtā Tulasīti ca viśrutā//32
(Dbh. IX.24.31-32, Brv. 2.21.32-33).

Tulasī plant would be sacred in the three worlds and all the Tīrthas would reside at the bottom of it, where all

the gods would be waiting for the fallen leaf of it. As Tulasī's body would be transformed into the river Gaṇḍakī, Viṣṇu, in the form of stone would stand beside it. The metamorphosis of Viṣṇu in the form of stone would take various shapes and sizes and would be called Śālagrāma. Śālagrāma would be highly venerated by the devout Vaiṣṇavas as Viṣṇu-incarnate. One would be dearer to Viṣṇu, who would put Śālagrāma, Tulasī and Sankha together. Thus these three were deified and are held in high esteem by the adherents of Kṛṣṇa cult.

In the present legend the demon Sankhacuda, a staunch devotee of Kṛṣṇa is slain by Śiva, while Viṣṇu plays the vital role. Vișnu lends his weapon, śūla to śiva for the purpose. Vișnu in masquerade appropriates the Kṛṣṇa Kavaca from the demon in the war field, which is believed to make him conquerer of the three worlds. Last but not the least is the device applied by Vișnu to reduce his power by seducing his faithful wife. The myth tells that unless the fidelity of his wife is broken, his (Śańkhacūda's) power would never be reduced. Thus his power is supposed to be inherent in the chastity of his wife. The close relation between the power of the husband and the chastity of the wife appears to be significant. The Daruvana myth of Siva states, Siva seduces the sages' wives in order to destroy the powers of the sages.4 In the Jalandhara episode, Vișnu seduces Vṛndā, the chaste wife of the demon, Jalandhara to

<sup>4.</sup> Brahmāṇḍa Purāṇa, Motilal Banarasidass, New Delhi, 1973.

tapāṇṣṣū teṣāṇ sarveṣām pratyahanyanta śaṅkara// 19b

1, 2, 27.19 cf.

Kūrma Purāṇa (Cr. Edn.) All India Kashiraj Trust,

Varanasi, 1972, 2.37.23

tapāṇṣi teṣām sarveṣām pratyahanyanta śaṅkara//

conquer him, otherwise, he could not be conquered as he was well protected by the chastity of his wife (pātivratyā surakṣitaḥ). Similar to the loss of the power of Jalandhara, the power of the demon (Śankhacūḍa) was reduced due to the seduction of his faithful wife, Tulasī.

It is, pure and simple, a Vaisnavite myth, which was developed by the followers of Kṛṣṇa cult. The main motiv behind the myth is to glorify Tulasī plant alongwith Śālagrāma and śankha, which are believed to be very sacred to the Vaisnavas. While yarning out the story, the author gives evidence to his thorough knowledge of Kṛṣṇa and his spouse, Rādhā and their involvement in it. Sudāmā Gopa, one of the chief attendants of Kṛṣṇa is born as demon Sankhacūda, son of a devotee of Viṣṇu, Dambha by name, and Tulasī Gopī as the daughter of Dharmadhvaja, due to the curse of Rādhā. Śańkhacūḍa meditates on Kṛṣṇa by chanting his mantra in Puşkara to attain the power of invincibility and Tulasī penances in Badari to get Kṛṣṇa as her Sankhacūda gets Kṛṣṇa Kavaca, which bestows him immortality so long it is present with him, it implies his invincibility in war. As ordained by Brahmā, they unite. After the expiry of their curse they return to their respective abode.

Thus the whole myth epitomizes the holy plant, its deification and its identification with the consort of Viṣṇu. Besides Tulasī plant, the legend tries to deify śālagrāma and śańkha and sings their glory.

<sup>5.</sup> Padma Purāna, Ed. M. G. Apte, Ass, 131, Poona 1894, 6.104.28.

Siva Purāņa (Rudra Samhitā, Yuddhakhanda) 2.5., 27-41

The Siva Purāṇa, a sectarian work adopts the same legend to sing the glory of Siva—prastutam śṛṇu vṛtāntam Sambhulīlānvitam ca yat/ (Ch. 27.7a), Viṣṇu occupies a subordinate position in it. Thus a Vaiṣṇavite myth is utilized explictly to emphasize the role of Siva over Viṣṇu.

The Śaivaite version of the myth runs thus: The demon, Dambha, a devotee of Viṣṇu (Viṣṇubhakta) underwent rigorous penance in Puṣkara to have a powerful and valorous son, who would conquer the three worlds, but would be invincible to the gods even. Viṣṇu granted his boon. In course of time. Sudāmā Gopa, chief of the attendants of Kṛṣṇa took birth as the son of Dambha due to the curse of Rādhā and was known as Śaṅkhacūḍa, a devotee of Kṛṣṇa (Kṛṣṇabhakta).

As like the earlier version śańkhacūda. practised penance in Puskara to propitiate Brahmā, who granted him invincibility to the gods and offered a divine amulet (Kṛṣṇa Kavaca), which is believed to yield him victory everywhere. Then he met Tulasī, the daughter of Dharmadhvaja in Badrikāśrama, where she undertook penance; but the former life of Tulasī as stated in the previous Version is dropped here. After due deliberation they married according to the Gandharva form of marriage and returned to their Kingdom. While the love-sports of the married couple are vividly described in the earlier one, they have no place in the present version.

<sup>6.</sup> P. G. Lalye, op. cit., pp. 72-74.
In course of showing the relation of Devi Bhāgavata with Siva Purāṇa, the learned author has tried to show the dominating presence of Siva in the myth of Siva Purāṇa, which is quite in keeping with the Saivaite trend of the text.

When śańkhacūḍa heard the atrocities of the gods over the demons in the past and their ancestral enmity, he started for an expedition of heaven with the vast demon army. He vanquished the gods, took up their powers and partook all the shares of sacrifice. But in the earlier version, the war of the demon with the gods was not known. Deprived of their kingdom, power and privilege, the gods approached Brahmā and Viṣṇu subsequently for help. While in the earlier story Viṣṇu directed śiva to slay the demon with the help of the śūla lent by him, in the present, one, Viṣṇu advised them to go to śiva for it. In the foregoing one the glory of Viṣṇu is sung, whereas in the present version the supermacy of śiva over all other gods is proclaimed by Viṣṇu and his presence in Goloka as Kṛṣṇa with Gopas and Gopīs is due to the favour of śiva—

tasyechhayā ca madrūpah Kṛṣṇo vasati tatra ha// S. P. (29.51b).

Viṣṇu also informed the gods that the demon would be killed by the Śūla of Śiva as ordained by Kṛṣṇ—

Rudraśūlena tanmṛtyuḥ Kṛṣṇena vihitaḥ purā/ (S. P. 29.56a).

Thus saying Vișnu approached siva in sivaloka.

In the previous version the grandeur of Viṣṇuloka is pictured, whereas the present śaivaite version tries to glorify Śivaloka over others. Instead of Viṣṇu, here Śiva is propitiated for the extirpation of the demon as it was thought to be difficult to slay the demon without his assistance—

tvām vinā na sa vadhyaśca sarveṣām tridivaukasām/
(S. P. 30.32a).

So Siva proclaims his greatness and assures them to kill Sankhacūḍa alongwith his followers—

Sankhacūdam vadhişyāmi sagaņam nātra samsayaḥ// (S. P. 31.53b).

Then the gods together with Viṣṇu and Brahmā return to their respective abodes.

So far as the battle of Siva with Śańkhacūda is concerned, both the versions run parallel. When the demons are crushed by Śivagaṇas, Śańkhacūda appeared in the field and went on fighting with Śiva. When Śiva's other missiles were found ineffective, he tried to apply his Śūla; a celestial voice forbade him to do so then and informed him that as long as he wears Kṛṣṇa Kavaca, and as long as his wife maintains fidelity, Śańkhacūda would be affected by neither death nor old age:

yāvad asya kare' tyugram kavacam paramam Hareḥ|
yāvat satītvamastyeva satyā apyasya yoşitaḥ|/12
tāvadasya jarā mṛtyuḥ Sankhacūḍasya Śankara|
nāstītyavitatham nātha vidhehi Brahmano vacaḥ|/13
(S. P. 40'. 12-13).

Siva accepts the fact. When Viṣṇu appears there at his wish, he directs him to do the needful. But in the earlier tradition, it is made explicit by Viṣṇu himself.

In the duration of the battle when Viṣṇu gets his Kavaca by deceptive means and indulges in sexual dalliance with 'Tulasī, the chaste wife in the guise of Śaṅkhacūḍa, Śiva hurls his Vijya Śūla on the demon Śaṅkhacūḍa and reduces him to ashes. Then peace reigns in the three worlds. Thus released from the curse, Śaṅkhacūḍa assumes his former form of Sudāmā Gopa but his bones are turned into Śaṅkha 'Conchshells' on earth. The holy water from the

conchshell is sacred to all gods except Śańkara. And the water from the conch is particularly very dear to Viṣṇu and Lakṣmī as well as to their devotees (saṃbandhinam ca tasyāpi).

In the previous version the curse of Tulasī and the assurance of Vișnu are put in the earlier form. The present version alters it. When 'Tulasi loses her chastity due to Vișnu, she curses him and goes on lamenting in excess grief. Vișnu remembers Siva (sasmaram Sankaram devam/ S. P. 41.37b). Siva appears in the scene and consoles them thus: Tulasi is reminded of her penance, the fruits of which is to be reaped by her. So she gets Vișnu as her lord. Let her hairs turn into the holy plant Tulasi by name and her present body turn into the river holy Gandakī in Bhārata. She is assured to enjoy the company of Vișnu for all time to come as the presiding deity of the Tulasī plant. As a result of her curse Vișnu is to assume the form of a rock on the bank of the river Gandaki. Though like the earlier one there is no elaboration as to the varieties of Salagrama born of the rock, the glory of Śālagrāma, Śankha and Tulasī is clearly stated and Siva's role is visibly illustrated here. Though Saivaite element is incorporated into a Vaisņavite myth, the main corpus of the anecdote remains the same.

The tradition of tree worship is very old and is believed to be introduced by the primitive people. Like the cults of Aśvattha, Baṭa, Palāśa, Bilva etc. the cult of Tulasī also seems to have been introduced into Hinduism. In the early age the adoration of Tulasī plant was probably not acceptable to be sophisticated elite. The myth tells us of the penance of Tulasī for her union with Viṣṇu. Her intermediary union with Śaṅkhacūḍa suggests the transference of her worship among the Dravidians before it was accepted by the Aryans.

Vaisņavism is very liberal in form. The goddess Durgā was worshipped by the Sabaras, Pulindas, Barbaras with blood and flesh. So she was not included in the Hindu pantheon. First of all in the mythology of Vaisnavism, she was accepted as the daughter of Nanda and Yasoda and the sister of Kṛṣṇa, an incarnation of Viṣṇu. Later on, she was legitimately admitted into Saiva pantheon as the consort of Siva etc. Similarly, Tulasi plant was worshipped by the primitives. When her worship gained popularity among the pre-Aryans, she was accepted as Gopī in Rāsamandala. i. e. as a lay votary of Kṛṣṇa and later on her position rose so high to be grafted into the Vaisnava pantheon as the devoted consort of Kṛṣṇa. She is pictured to have been enjoying the eternal company of Vișnu, thus her fusion with Vaisnavism appears to be complete. After she is completely absorbed into the Vaisnava hierarchy she is identified with Lakşmī, sometimes as part of Rādhā and is designated as Kṛṣṇajīvanī. Similarly the story of Sālagrāmaśilā may be a remnant of the old primitive stone worship and the story of Sankha (bone of the demon) may be an after development of primitive bone-worship (ancestor worship?). This aspect needs special study and research.

# "THE CUSTOM OF BITING GRASS" IN RETROSPECT

# Usha Jain Chandigarh

The usage of the maxim "to hold grass in one's teeth" is worldwide and has been a symbol of the submission in all ages.

Indian proverbial lore, to "hold grass in one's teeth" is a great desideratum in the field of Indology with a historical background. The maxim as evidenced from literature did not have presincts limited to India alone, but known to be prevalent elsewhere too. The aim of this article is to review the theme in its entire perspective and also endeavours to investigate its roots. Molesworth in his Marathi-English Dictionary, explains it as "To humble one's self; to acknowledge defeat or subjection; to profess submission". Cobham Brewer in his Readers' Handbook and in his Dictionary of Phrase and fable refers "To give grass; as to confess yourself vanquished". However, no usage of this proverb is recorded by Brewer.

Liebrecht found trace of this custom in Europe. He made an extract from Campbell's Popular Tales of the Wes-

<sup>1.</sup> Molesworth: -Marathi English Dictionary, p. 408.

<sup>2.</sup> Cobham Brewer:—Readers' Handbook London, 1911, p. 444.

<sup>3.</sup> Cobham Brewer: -Dictionary of Phrase and Fable, London, 1912, p. 546.

tern High Land<sup>4</sup> which goes like this "He went to the fair and he took a straw in his mouth to show that he was taking service". It was, probably a belief or a custom in England in old times, for people who wished to be hired as false witnesses, to sit with straws in their mouth.

In Latin, there is a phrase mentioned by Pliny,<sup>5</sup> Herbam dare aut porrigêre—If the phrase "Herbam dare" was current in the time of Pliny (A.D. 23—79), we can easily presume its existence in Latin many years before the Christian era.

Perhaps the earliest reference to the custom of taking grass in mouth as a sign of submission in India is found in the oldest known record of 4th C.B.C. The inscribed steatite or soap stone vase, was unearthed from a Stūpa at Piprawa in the Basti district of U. P. The inscription records that "this receptacle of the relics of the body of the Lord Buddha of the Śākyas (is the deposit) of the brothers of Sukṛti, with sisters, sons and wives". 'The remains and relics were of the slaughtered residents of Kapilavastu.

Hiuen-Tsang gives account of the occurrence which led upto to the massacre of the Śākyas. The story is found in the introduction of the *Bhaddasālajātaka*, No. 465 (the Jātaka Ed. Fausböll, 4.144; tr. Rouse 91), and in almost identical terms in Buddhaghoşa's commentary on the *Dhammapada* (ed. Fausböll, 216). Buddhaghoşa says in his account...that on the fourth occasion Vidūdabha came to slay the Sākiyas, they went out to meet him in battle. They however, "the Kinsmen of Buddha, were people who did

<sup>4.</sup> Campbell:—Popular Tales of the Western Highland. II, p. 304.

<sup>5.</sup> Pliny:-Nat. Hist. XII, 4.

not kill their enemies; they would die rather than deprive their foes of life". They exercised great skill in archery by shooting arrows in between the shields and the openings of the ears of their assailants, without harming any one—Vidūdabha when found none of his men were slain was partially appeased and diverted from his purpose. He gave orders that only those who confessed themselves to be Sākiyas should be slain and the immediate followers of his material grand-father, Mahānāma the Sakka, should be spared.

The Sākiyas were people of respect about whom it was said:—Te marantā pi musāvādam na bhananti; "they would die, rather than utter a falsehood", or at any rate tell a deliberate lie. The Sākiyas were not prepared to die on that occasion. Not seeing any other course open to them, they restored to a ruse. Some of them began to bite grass; others snatched up reeds. When asked "Are ye Sākiyas, or not?" "each replied Nō Sākō tiṇam;" instead of saying Nō Sākiyō, "I am not a Sākiya!" Some mumbed, "Nō Sākō naļō". Each of them conveyed the meaning, viz. "I surrender and ask for quarter". He spared not only the immediate followers of Mahānāma but even those, who grass in the mouth were allowed, to "remain alive".

Reference to this custom, is also found in Bāṇa's Harṣa-Carita<sup>6</sup> (Cir A.D. 630).

In our search for references to the custom of taking grass in the mouth, we come to A.D. 1305, when Merutunga composed his *Prabandhacintāmani*. This work

<sup>6.</sup> Cowell and Thomas tr. of Harşa-Carita, p. 101, note 4.

<sup>7.</sup> Tawney tr. of Prabandhacintāmaņi, Calcutta, 1901, p. 55.

refers to the custom in the following lines. "Since even enemies are let off, when near death, if they take grass in their mouths, how can you slay these harmless beasts who always feed on grass?" And again<sup>8</sup>:—"Grass is now worshipped in Paramardin's city, because, when taken in the mouth, it preserved our lord Paramardin from Pṛthvīrāja, the King of men".

To this meaning of the biting of grass, there are frequent allusions. For instance, a passage in an inscription of the twelfth century says "Tears, forsooth, are in the eyes of the enemy's consort; blades of grass are between thy adversary's teeth;—desolate are the minds of thy foes, when the jubilee of thy onward march has come, O illustrious lord Vigraharāja!"

Emperor Baber (A.D. 1483–1530) in his Memoirs<sup>9</sup> refers to the custom of holding grass between teeth as a sign of surrender, which was current among the Afghans about A.D. 1500. He said "The Afghans when they are reduced to extremities in war, come into the presence of their enemy with grass between their teeth; being as much as to say 'I am your ox'. 'This custom, I first observed (says Baber) on the present occasion; for the Afghans, when they could not maintain the contest, approached us with grass in their teeth. Orders were given for beheading such of them as had been brought in alive and a minaret was erected on their heads at our next halting place".

Rudra Kavi in his Rāṣṭrauḍha-Vaṃśa-Mahākāvya¹º gives a description of the defeat of the King of Jawhar

<sup>8.</sup> Ibid., p. 189.

<sup>9.</sup> Erskine tr. of Baber's Memoirs, 1826, p. 159.

<sup>10.</sup> Gaekwad Oriental Series, Baroda, 1917, p. 71.

(Bombay Presidency) by the king of Bāglān. In this description the Jawhar chief is described as holding grass in his mouth, with the enemy's battle-axe on his neck. This description shows the complete surrender of the Jawhar chief to the Bāglān ruler. Rudrakavi composed this Mahākāvya in A.D. 1596.

Camatkāri Gītā<sup>11</sup> by Ramāvallabhadāsa alias Tukopant composed this work between A.D. 1633 and 1636. There is a splendid description of the storming of the Deogiri fort about A.D. 1627, when Tukopant was about 18 years old. In Camatkāri Gītā the author refers to the proverb "holding grass between teeth" as a sign of surrender.

There is a description of the Portuguese surrender to the Peshwa Chimaji Appa in A.D. 1739 (Siege of Bassein). The Portuguese took off their hats and with grass in their mouths surrendered to the Peshwa.

There was an article in the Sunday Chronicle of Bombay, for 24th Dec., 1939, on 'Daria Dowlat' of Tippu Sultan and its frescoes. One of these frecoes depicts a "battle scene" which shows Colonel Baille "with a stalk of grass held between his teeth"—this is artist's depiction of the sign of submission. Here is then a pictorial representation of the proverb sometime before A.D. 1799. This picture is referred to by Pandit Chitrav Shastri in his article on Tippu Sultan (A.D. 1753-1799) in his Madhyayugina Caritrakośa. 12

<sup>11.</sup> Camatkāri Gītā, Hubli, 1925, p. 5.

<sup>12.</sup> Pandit Chitrav Shastri:—Madhyayugīna Caritrakośa, Poona, 1937, p. 420.

The age old proverb "to take grass" has the same significance even today. This custom is seen among the Panjabis and the Himachalis. The Panjabis and even the Himachalis after confining the corpse to the flames, take the piece of grass in their mouth and break it into pieces with the teeth. This act, symbolically indicates the 'very submission' to the will of the Almighty.

All these references testify the usage of this maxim and its prevalance as a custom both in India and foreign countries in abundance. How and why the maxim was coined remains unknown. The etymology of this maxim, therefore, remains a mystery. It will be suffice to say, the custom of holding grass in the mouth between teeth, has been a token of surrender, in all ages.

### ON SOME VOCABLES OF THE BHAGAVATA

## Dr. Sheo Shankar Prasad Muzaffarpur

The words also have their history, the study of which is often very interesting. They undergo changes in meaning or form. A study of some of these words from Bhāgavata Purāṇa has been presented here.

The Bhāgavata-Purāṇa attributed to Vyāsa is not only important from the religious and philosophical but also from the linguistic point of view. Specially it's vocables are of much lexical interest. Commenting on the language of the Purāṇas, Prof. T. Burrow says, "Linguistically these compilations are not of great interest, except occasionally in the matter of vocabulary".

Sometimes, we see that some of the words cease to be legal tenders in literature, while the others remain in vogue. The latter also undergoes change in meaning or form. In other words old meanings find their substitutes in new ones or earlier forms give place to new-comers, but not as a rule.

In the *Bhāgavata* we come across many words which are ordinarily not in vogue in classical literature. In addition to this, even some of the common words come before us with altogether different senses. Thus for the sake of example, we may take the word 'asṛnyam' which occurs in the following verse of the *Bhāgavata*—

मनोवीयंवरोत्सिक्तमसृष्यमकुतोभयम् । भीता निलिल्यिरे देवास्ताक्ष्यंत्रस्ता इवाहयः ॥

(III.17.22)

1000

F. 32

Here the word 'asṛṇyam' has been used in the sense of 'unrestrained' (uddhata). This is an adj. used for Hiranyākṣa. But how this meaning the word has acquired. In Sanskrit the word 'sṛṇi' or 'śṛṇi' denotes the pike which goads an elephant.1 With the affix 'yat' we may have the form 'srnya' or śrnya'. Here the affix has been added in the sense of 'he deserves that'.2 Now the meaning of 'srnya' or 'srnya' is 'one who deserves the pike'.

'Asrnyam' or 'asrnyam' is just the reverse of 'srnyam',3 i. e. 'asrnyam' denotes such a person on animal who does not need pike at all. Hence due to transference of meaning it expresses the sense of independent, arrogant, unrestrained etc.

### Udumbara

The next word of lexical interest is 'udumbara'.

'Udumbara' is the name of a particular tree which is known as 'gulara' in the Hindi speaking region of India. The word is also found in the Vedic literature.4 It is considered to be very pious and is very important from the medicinal point of view. But in the Bhagavata it has been used in an altogether different sense.

> विद्रमोदुम्बरद्वारैवैद्यंस्तम्भपिक्तिभिः। स्यलैर्मारकतैः स्वच्छैर्भातस्फटिकभित्तिभिः ॥

> > (IX. 11.32.)

<sup>1.</sup> A. K. II.8.41 ankušo 'strī sṛṇiḥ striyām and Ibid., pp. 279 śrnir ankuśavācī ca kāšaš ca trnavācakaļi.

<sup>2.</sup> Pān. V.i.63 tadarhati.

<sup>3.</sup> na srnyam asrnyam. 4. A. B. 1.3.5. Caran vai madhu vindati caran svādum udumbaram.

(The door-frames and thresholds of the royal house of Lord Rama were made of corals, the pillars of cats eyes, the floor of lustrous emeralds and the walls of brilliant quartz.)

Here 'udumbara' denotes 'threshold'. It is an innovation of Vyāsa, the author of the *Bhāgavata*. I think in Ancient India, the wood of the udumbara tree might have been used for making the threshold. So later on due to transference of meaning it denoted 'threshold' also.

### Grāma-simha

One such word is 'grāma-siṃha' also.

The etymological sense of the word 'grāmasinha' is the lion of the villages. It is quite different from the lion found in forests, i. e. wild lion.

We come across the word in the following verse of the Bhāgavata—

# सङ्गीतवद्रोदनवदुन्नमय्य शिरोधराम् । व्यमुञ्चन् विविधा वाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः ॥

(iii 17.10)

(Hither and thither, the dogs having raised thin neck began to articulate different type of sound as if they were singing and weeping)

Śrīdharasvāmin and other commentators say that it means 'dog' śvan.<sup>5</sup> I think the use of the word 'Kukkura' or śvan in lieu of the word. Grāmasimha' in the aforesaid verse must have suggested an indecent meaning, which is considered to be a blemish in Sanskrit poetry. Hence the poet gave up all other synonyms of 'Kukkura' and selected

<sup>5.</sup> Śrīdharī-grāma-simhāḥ śvānaḥ.

the word 'grāma-simha' which is quite unknown to Amara also.6 This is a nice example of euphemistic change.

### Campakārņa

Another word of lexical interest used in the Bhāgavata is 'campakārṇa' (चम्पकाणे)

While presenting a graphic picture of the heaven, the poet has presented a fascinating picture of some beautiful flowers. Here one such flower is 'arna'.

मन्दार-कुन्द-कुरबकोत्पल-चम्पकाणं-पुन्नाग-नाग-बकुलाम्बुज-पारिजाताः । गन्धेऽचिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिस्तपः सुमनसो बहु मानयन्ति ।।

(iii.15·16)

Here there are two words 'campaka' and varna in the compound word 'campakārṇa'. All of us know that sometimes 'V' of Varna is elided. For instance, we may take the word 'nava-varṇa'='navārṇa' (नवाणें). This is an example of haplology.

Similarly the compound of campaka+varṇa is campakārṇa. But this is not a case of haplology. This sort of elision is permitted for the correctness of metre. Svarṇa (स्वणं=सु+अणं)<sup>8</sup> is another example of this type of linguistic change.

<sup>6.</sup> Varņa šabde vakāra-lopas chāndsah.

<sup>7.</sup> api māşam maşam kuryāt, chando-bhangam na kārayet.

<sup>8.</sup> A. K. pp. 333 susthu moti, pacādy ac, yad vā arņanam 1. sobhaņo'rņo gatir anena (comm. Rāmāsramī).

### Jalaja

The word 'jalaja' in the sense of a 'conchshell' is rare in Sanskrit literature. But we come across the word in the following verse of the *Bhāgavata*—

# इत्यादिश्य हृषीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम् । हर्षयन्बिबुधानीकमारुरोह खगाधिपम् ।।

(IX.4.2·)

Here the word 'jalaja' expresses the sense of a conchshell.

The word 'jalaja is a compound word (jale jāyate iti). Here it presents the meaning of anything which is produced in water. As conch-shells are also born in water, hence it is taken to be a synonym of a conch-shell.

On the contrary, when it expresses the etymological as well as the conventional meaning (jale jāyate iti jalajam kamalam) at the same time, then it is taken to be a synonym of the lotus. Generally we find the latter. The Amara also holds with this meaning. But Vyāsa, the author of the *Bhāgavata* has made use of the word in the etymological sense of the word.

### Paridhi

In the list of some rare words used in the Bhāgavata the word 'paridhi' may be included also.

The word 'paridhi' gives the sense of wall, fence, anything surrounding or enclosing another, the circumference of a circle, the horizon, a misty halo round the sun or the moon.

<sup>9.</sup> A. K. 1.4.32 parivesas tu paridhir upasūryaka-mandale/ Ibid. iii.2.97 paridhir yajūiyataroh šākhāvām upasūryake/

But the following verse of the Bhāgavata-

मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योतविद्युन्मूर्ष्टिन भ्राजद्विजुलितकचः स्रग्धरो रक्तनेत्रः ।
जैत्रदोर्भिर्जगदभयदैर्दन्दश्कं गृहीत्वा
मध्नन् मध्ना प्रतिगिरिरिवाशोभताप्योद्ध्रृताद्रिः ।।

(viii.7.17)

says that the clothes (paridhi) of the Lord Viṣṇu were yellow like the gold (Kanaka). Here the word 'paridhi' has been used in it's etymological sense (parito dhīyate iti paridhih). As the clothes surround or cover the body of a person, so it is known as 'paridhi'.

Further in the ninth canto we come across the verse-

तुल्येश्वयं-बल-श्रीभिः स्वयूथैर्देत्ययूथपैः । पिबद्भिरिव खं दृग्भिदंहद्भिः परिधीनिव ।।

(viii.15.10)

(Thereupon being surrounded by the leading Daityas together with their respective armies equal to him in supremacy, prowess and prosperity who were as if with their looks drinking up the sky and burning the quarters....).

Here the word 'paridhi' gives the sense of a quarter.<sup>11</sup> It is altogether a new meaning which is very rare. All of us know that the horizon is also an imaginary circumstance. So from circumference we twist the meaning of the horizon. And again, as all the cardinal points fall in the ambit of the horizon, hence, it gives the sense of directions. This is nothing but an example of transference of meaning.

<sup>10.</sup> Śrīdhara-Kanaka-paridhih pītavāsāh.

<sup>11.</sup> Ibid., paridhin disah.

#### Pārtha

It is very interesting to note that the word Pārtha has been used in the sense of Yudhiṣṭḥira in the following verse of the Bhāgavata—

# पार्थं प्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानवः। ब्रह्मण्यः सत्यसंघश्च रामो दाशरिवर्यथा।।

(i.12.19)

Pṛthā was another name of Kuntī, one of the two wives of Pāṇḍu. Yudhiṣṭḥira, Bhīma and Arjuna were the three sons of Pṛthā. So they are known as Pārtha. This is the etymological meaning of the word 'Pārtha'. But as a poetic convention it is a metronymic of Arjuna. In the Bhagavadgītā<sup>12</sup> and even in the Amarakośa<sup>13</sup> it has been used as a synonym of Arjuna only. But the Bhāgavata has made use of the word in its etymological sense. Such usages are found rarely.

### 

The word 'vismaya' seems to be a coinage of Vyāsa, the author of the *Bhāgavata*. So it looks very fascinating.

तं वीरमारादिभपंच विस्मयः शियण्यसे वीरशये व्वभिवृतः। यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्त्ये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया ॥

(iii.17.31)

<sup>12. 1.25</sup> bhīşma-droṇa-pramukhataḥ sarveṣām ca mahīkṣitām/
uvāca pārtha pasyaitān samavetān kurūniti//

<sup>13.</sup> A. K. pp. 30 arjunah kakubhe pārthe kārtavīrya-mayūrayoh (comm. Rāmāśramī).

<sup>14.</sup> prthāyāh apatyan pumān yudhişthirah.

(As soon as you will approach that warrior, you will be deprived of your pride and you will take rest in the burning ground surrounded by dogs).

Here 'vismayaḥ' means devoid of pride.15

The word 'vismaya' is generally used in the sense of astonishment, wonder and pride. 16.

The word 'smaya' also denotes astonishment, wonder, pride, arrogance, haughtiness.<sup>17</sup> If the word 'vismaya' is expounded as 'vigataḥ smayaḥ yasya', then it suits our explanation.

In reality it seems to be an innovation of our poet.

### Suşmin

Another word of lexical interest to be noted here is 'susmin' which occurs in the following verse—

तयोः स्पृषोस्तिग्मगदाहताङ्गयोः
क्षतास्रवघ्राणविवृद्धमन्य्वोः ।
विचित्रमार्गांश्चरतोर्जिगीषया
व्यभादिलायामिव गुष्टिमणोम्'धः ॥ (iii.18.19)

Here 'susminoh' means intoxicated, mad, furious, powerful. 'Susma' is a vedic word. It is used in the sense of power, strength. Yāska<sup>19</sup> is also in know of the word. The

<sup>15.</sup> śridhari-vismayo nastagarvah.

<sup>16.</sup> A. K. 1.7.19 Vismayo'dbhutam āścaryam citram api.

<sup>17.</sup> S. E. D. (A), pp. 628.

<sup>18.</sup> RV. VI.61.2.

<sup>19.</sup> Nir. 2.24. Suşmam iti balanam

Amarakośa<sup>20</sup> also takes notice of it. Western Philologists try to connect the word with svas to breath. Due to samprasāraņa svas becomes sus. Skt. suṣka and Aves. huska are the evolutes from the word svas.<sup>21</sup>

By affixing in the *suṣma* we get the word *suṣmin* (endowed with strength). It is not unnatural if one endowed with provess proves to be made intoxicated or furious.

### Saundīram

The next word of lexical interest is 'saundiram'.

The word śuṇḍā<sup>22</sup> means an elephant's trunk, spirituous liquor, travern, the stalk of a lotus and a courtezan. Besides 'śuṇḍā', we also come across the word 'śuṇḍa' which means rut and elephants trunk.<sup>23</sup>

One who takes wine becomes intoxicated and looses his senses. In such a condition he acts like a brave person. Thus the word 'śauṇḍa'<sup>24</sup> (derived from 'śuṇḍa') means intoxicated, brave. From 'śauṇḍa' we derive 'śauṇḍīryam' which is a noun. Vyāsa, the author of the *Bhāgavata* has

<sup>20.</sup> A. K. ii.8.102. draviņam taraķ saho-bala-šauryāņi sthāma šusma ca/šāktiķ parākrama-prāņāu.

<sup>21.</sup> E. O. Y. pp. 71.

<sup>22.</sup> A. K. ii. 10.40 śundā pānam madasthānam.

<sup>23.</sup> Ibid., pp. 351 śuṇḍāpi jalahastinyāṇ madirā-karihastayoḥ/nālinyāṇ vāra-yoṣāyāṇ śuṇḍas tu mada- nirjhare//

<sup>(</sup>quoted from 'Viśva')

<sup>24.</sup> S. E. D. (M) pp. 1093.

F. 33

used saundiram in the place of 'saundiryam' in the following verse—

म्रासन्नशौण्डीरमपेतसाध्वसम् कृतप्रतीकारमहायंविकमम् । विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणी- जंगाद नारायणमादिशूकरम् ।।

(iii.8.21.)

(The demon Hiranyākşa was brave and bereft of fear). Here the word 'saundīram' has been used as an adj. and it means 'brave'. Here it should be noted that this is a nice example of semantic change known as Transference of meaning.

The development of the word is like this—

Šuṇḍā>śauṇḍa>śauṇḍīryam>śauṇḍīram

The poet has used the word for the correctness of the metre upajāti (Indravaṃśā vaṃśastha).

### ABBREVIATIONS

A. B.-Aitareya-Brāhmaṇa

A. K.-Amarakośa of Amarasimha

E. O. Y.-Elymologies of Yāska Dr. S. Verma

Nir.-Nirukta of Yāska

Pāņ-Aṣṭādhyāyī of Pāṇini

RV.-Rgueda

S. E. D. (A) Sanskrit English Dictionary of V. S. APTE

S. E. D. (M) Sanskrit English Dictionary of M. M. Williams

# A GRAMMATICAL NOTE ON THE WORD अभितः

#### DR. A. N. PANDEY

#### Varanasi

कात्यायन and प्तञ्जलि explain the word अभितः as उभयतः. According to कात्यायन अभितः takes the accusative, whereas in literature, it has been used with genitive also. The view of कैय्यट and नागेश that ग्रभितः means आभिमुख्य also, is not supported by कत्यायन and प्तञ्जलि.

The sūtra of Pāṇini 'पर्यभिम्यां च ' (5.3.9) ordains that the affix tasil comes after परि and अभि: The Vārttika ' सर्वोभयार्थाभ्यामेव ' on the said sutra points out that the affix tasil comes when पर means 'all' and affir means 'both'. Thus according to the Vārttika of Kātyāyana, the meaning of परित: is सर्वत: 'on all sides' and that of अभित: is उभयत: 'on both sides'. It is supported by the Mahābhāṣya.1 Patanjali interprets the sutra- "पर्यभिम्यां चेति यदच्यते तत्सर्वोभयार्थे द्रष्टब्यम । यावत्सर्वतस्तावत्परितः । यावद्भयतस्तावदभितः ।" The Kāśikā explains the sutra in the same way, "परि अभि इत्येताम्यां तसिल प्रत्ययो भवति । सर्वोभयार्थे वर्तमानाभ्यां प्रत्यय इष्यते । परितः । सर्वत इत्यर्थः Thus the Mahābhāsya and the Kāśikā अभितः । उभयत इत्यर्थः ।" explain अभितः as उभयतः The vārttika 'अभितःपरितःसमया-निकषाहाप्रतियोगेऽपि' ordains that the words अभितः, परितः, etc. take the accusative.

<sup>1.</sup> Mahābhāṣya, Vol. II, p. 603, Motilal Banarsidass.

Kaiyaţa comments, "तिसलन्ताविभतःपरितःशब्दावुभयतः सर्वत इत्यनयोरर्थयोर्वते । तद्योगे षष्ठ्येव प्राप्नोति । आभिमुख्यवृत्तिरिप विभिनतप्रतिरूपको निपातोऽभितः शब्दोऽस्ति । सोऽपीह गृह्यते । तद्योगेऽपि षष्ठ्येव प्राप्नोति ।" Nāgeśa observes in the Sabdenduśekhara, "यत्त्वाभिमुख्यवृत्त्यखण्डमे-वाभित इति गृह्यते प्रतिपशेक्तत्वात् न तिसलन्तिमिति तन्न, परितःशब्दसाहचर्येण तिसल-तस्यापि ग्रहात् तत्र मानाभावाच्च । 3

From the remarks of the Mahābhāsya and the Kāśikā. it is clear that the meaning of अभितः is उभयतः But Kaiyata and Nagesa observe that अभित in the Varttika 'अभित:परित:"" has two meanings— उभवतः 'on both sides' and आभिम्ख्य 'in front of'. Now a pertinent remark may be made here. According to Kātyāyana, tasil is possible when the meaning of अभितः is उभयतः 'on both sides'. And it is supported by the Mahābhāṣya. Kātyāyana and Patañjali have only one meaning of अभितः, i. e. उभयतः but Kaiyaṭa and Nāgeśa add one more meaning आभिमुख्य to it. अभितः meaning is an अखण्ड पद. Thus अभितः as an अखण्ड पद means आभिमुख्य and as a word formed by adding tasil means उभयतः. is what has been drawn by Kaiyata and Nāgeśa. In the Vārttika of Kātyāyana 'अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि' both the words अभितः and परितः are mentioned. These words convey the same meanings which have been enjoined by सर्वोभया-र्थाम्यामेव

The word बिंगतः is found in other senses also. According to Apte's Dictionary, the word has the following meanings—

<sup>(1)</sup> near to, to, towards; 2 (a) near, hard by, in the proximity of; (b) before, in the presence of; (3) opposite

<sup>2.</sup> Mahābhāṣya, Vol. I, p. 487, Motilal Banarsidass.

<sup>3.</sup> Vol. II, pp. 856-57 Varanaseya Sanskrit University.

to, facing, in front of; (4) on both sides; (5) before and after; (6) on all sides; (7) entirely, completely.

According to the Amarakośa স্থামিব: has the following meanings<sup>4</sup>—

समीप near, उभयतः on both sides, जीझ soon, साकत्य entirely and अभिमुख in front of.

Now we shall see the uses of अभितः which have grammatical significance. In the following अभितः is used with the accusative—

- (1) अभितः कृष्णं गोपाः
  The meaning of म्रभितः is 'on both sides'.
- (2) विश्वं शर्घो अभितो मा नि षेद नरो न रण्वाः सवने मदंतः।
   Rgveda 7.59.7-

Sāyaņa explains—

"विश्वं शर्थों व्याप्तो महद्गरा। मा मामित. समंतान्नि षेद । निषीदतु । The meaning of ग्रभित: is 'on all sides'.

(3) ग्रिभितस्तं पृथासूनुः स्नेहेन परितस्तरे।

-Kirātārjunīya 11.8.

The meaning of म्रिनतः is 'near'.

(4) धृतसत्पथस्त्रिपथगामितः स तमारुरोह पुरुहूतसुतः । —Kirātārjunīya 6.1.

The meaning of यभितः is 'in front of'.

(5) परिजनश्च यथाच्यापाचं राजानमभितः स्थितः ।

—Mālavikāgnimitra, p. 11 (after 1.8).

Sometimes ग्रभितः takes the genitive—

त्वदर्थमपि विन्यस्तः शिलापट्टोऽयमायतः ।

यस्यायमभितः पुष्पैः प्रवृष्ट इव केसरः ।।

—Uttararāmacarita 6.36.

<sup>4.</sup> समीपोभयत शीघ्रसाकल्याभिमुखेऽभितः ।
—Amarakośa, 3.4.17.

In the following mantra we find अभितः used with the dative—

ये घीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिगः।
उपस्तीन् पर्णे मह्यं त्वं सर्वान् कृष्वभितो जनान्।।
—Atharvaveda 3.5.6.

Sāyaṇa observes that here the dative is used in the sense of genitive. He explains मह्यं as मम and अभितः as सर्वतः—" सर्वान् उक्तोपलक्षितान् जनान् मह्यम्। षष्ट्यर्थे चतुर्थी। मम अभितः सर्वतः उपस्तीन् सेवार्थं समीपे विद्यमानान् उपासीनान् वा कृणु कुरु।"

From the above discussion, the following points are evident—

- (1) Kātyāyana and Patañjali say that the word अभितः means उभयतः only (See the sūtra पर्यभिभ्यां च). According to the vārttika 'अभितःपरितः ...' अभितः takes the accusative. The vārttika does not allow the genitive.
- (2) In literature we find examples in which স্থানিবা has been used with the accusative and genitive both.

The observation of Kaiyaṭa and Nāgeśa, that the meaning of अभितः is आभिमुख्य also, finds no support in Kātyāyana and Patañjali.

# A UNIQUE SALE-DEED OF THE 13TH CENTURY ON COPPER-PLATE

### DR. G. C. TRIPATHI

### Allahabad

The author reports about a newly discovered copper plate belonging to the end of 13th century which records a sale-deed between one Lingabrahma of lunar race and some Mādhava of Śrīvāstava family. The former transferred the ownership of a village lying in Kūsī region and named Ghaṭaunḍī to the latter for a price of five thousand silver ṭankas. The paper also discusses the political, social and cultural significance of this important record.

An antiquity dealer of Varanasi recently brought a dirty copper-plate to me in order to enquire whether our Institute would be interested in its purchase. I kept the plate with me for a few days to have a closer look at it. On scrutiny the plate turned out to be a historical document of rare importance since it recorded the transaction of the sale of a village. The copper plates usually record grants or donations of villages to Brahmins or royal officials. But this was a document which recorded the purely worldly affair of the sale of a village by its legal owner to a buyer against a certain payment. The plate has since been returned to the dealer who was not willing to part with it at the price offered by us. He was also not able to tell us the exact find spot of the plate since the plate had probably changed many hands before finally surfacing at Varanasi.

## 1. DESCRIPTION OF THE PLATE

The plate weighs roughly 800 grams and has a rectangular shape of 32 cm×22 cm approximately. It is inscrib-

ed on both sides. The writing contains 15 lines on the obverse and 11 lines on the reverse side with 40 to 45 letters on an average. There is neither any seal nor any hole for holding a ring. The language of the inscription is Sanskrit and the Script Devanāgarī. The record is composed throughout in verses. There are altogether 27 verses of which 15 are inscribed on the front side and 12 on the back. The 28th verse, which is a traditional śloka praising the grant of land as well as its acceptance, is left incomplete.

### 2. CONTENTS OF THE PLATE

The transaction took place on Monday, the tenth day of the bright fortnight of the month of Jyestha in the year 1355 (i. e. current year 1356) of the Vikrama era which corresponds to the eleventh day of the May of the year 1299 of the Christian era. The verse under reference runs as

पाण्डवेषुहुतभुग्विषुयुक्ते वत्सरे नृपतिविकमचिह्ने । ज्येष्ठमाससितपक्षदशम्यां सोमवारसमलंकरणायाम् ।।

पाण्डव = 5, इबु (arrows of cupid)=5, हुतभुक् (fires)=3, विद्यु (moon)=1, i. e. 1355.

The year mentioned in the grant is the passed year (gatābda) and not the current year, as was universally the practice with the reckoning of the Hindus. We may recall that in the year under mention Sultan Alla-ud-din Khilji (1296—1316 A.D.) was there on the throne of Delhi.

The name of the village which changed its ownership is given as घरोंडी (Ghaṭauṇḍī) which was situated in the country or region (deśa) of Kūsī which seems to have been

situated somewhere in the north-eastern part of Uttar Pradesh or in Bihar. The owner of the village was Lingabrakma belonging to the lunar dynasty (Candrakula) of the Kṣatriyas who was holding the office of a minister in the court of the local king. The purchaser was one Mādhava belonging to the family of Śrīvāstvyas of the Kāyastha race. The village was sold for a price of five thousand silver coins then known as tankas (टंकानां रजतीयानां पंचित्रदेशिक शतै:, \$1.21).

The transaction took place in the precincts of the temple of the deity of the village (\$1. 20) whose name has been given in the verse No. 14 as Mandaleśvara. In all probability this was a temple of \$iva. It is evident from the name (Lingabrahma) of the seller that he was a staunch \$aiva. The temple also had a tank in which the Seller had a bath before ritually abdicating his rights over the village in favour of the buyer.

Of the 27 verses inscribed on the plate only 23 are directly related to the sale. The 24th verse mentions the name of the scribe which is unfortunately not clear due to indistinctness caused by erosion. I conjecture that it was Viravara (or Viravari?) with which the verse in question starts. The 25th verse mentions that the plate was inscribed by a blacksmith named Nānikabhadra. The following two verses as well as the incomplete third one are traditional ślokas from the Dharmaśāstras beseaching the future rulers to honour the sanctity of the grant or, in our case, the transfer of the ownership.

The major portion of the grant is devoted to the description of the geneologies of the families of the Seller and the Buyer and since the Seller belongs to a family of royal officers (Saciva, \$1. 5) or ministers (\$1. 16), the geneology of

F. 34

the dynasty of the king in whose kingdom the village is situated, is also given. Thus the inscription contains three geneological tables in all.

# 3. THE LANGUAGE AND THE ORTHOGRAPHY OF THE INSCRIPTION

Our inscription shows certain interesting features of the Devanagari writing which may be summarised as follows:

- (a) The Sanskrit inscriptions of medieval period usually do not distinguish between the letters and almost innvariably use the former for the latter as well. Our inscription, for one, clearly distinguishes between the two. Whereas the letter of the inscription has almost the same shape as it has today in the Devanāgarī Script, the left portion of has a square shape. One starts with the head-line and comes straight down half way in order to turn to right with a rightangle. The examples may be seen in lines 5 (bibhrāno) and 14 (bibhrad).
- (b) According to the well-known rules of Sanskrit grammar, if a nasal sound is followed by any of the four consonants of an alphabetical group, the nasal changes itself into the consonantal nasal of the same class. Sanskrit inscriptions are usually very particular about it. Our copper plate however, represents this nasal through an anusvāra and hardly ever writes the class-nasal. In the second line itself, for example. उण्ड is written as दंड, गाङ्ग is written as गांग and अम्मः is written as गांग compare also चंद्र for चन्द्र (1.5), श्रीमंडलेख्याख्यस्य कुंडे

मंडलमंडने (1.15) for श्रीमण्डलेश्वराख्यस्य कुण्डे मण्डलमण्डने and पंचिमः for पञ्चिमः etc. In this respect the orthography corresponds very much to the present day simplified spelling of Sanskrit words.

- (c) The consonant following upon a repha (r) is usually doubled. The examples are गर्म (l.4), आर्थ (l.5), तीर्ण (l.6), दर्प (l.10). अर्चने (l.10) and कर्म (l.13) etc.
- (d) Very little change, if any, is discernible in the conjunct letters त्व, प्प, प्व, प्य, ष्ट, ष्ट, टच and च. It may partly reflect the writing pattern of the scribe but may also be due to the difficulty in inscribing the desired form of the letters correctly by means of a crude instrument like chisel.
- (e) The scribe twice writes the word राज्य as राज्य (1.5), a fact which sheds some light on the pronunciation of the letter य in those days.
- (f) The method of writing Srī in this plate is to join the letter বা with half of the letter বা i. e. কৌ. Since the upper loop of the letter বা is mostly missing, this looks more like a ম্লী than স্থী.

The language of the inscription is not always grammatically perfect. Sometimes it even becomes difficult to construe a verse properly. Verse No. 6 (śrīrāmaḥ etc.) may be cited here as an example which is impossible to understand though metrically it seems to be in order. The first half of the verse 12 has no finite verb at all though it is absolutely desirable. Similarly, it is doubtful what one should consider as the accusative-object in verse 13 of the present participle bibhrad occurring in pāda d. The same present participle (bibhrad) has been used more or less as a finite

verb in verse No. 7. Such cases defy an exact translation. I have, therefore, given only a purport in such circumstances.

# 4. THE TEXT

# Side 1 (Front)

- 1. ॐ नमो गणपतये । दामोदरो घरादेवो घरानाथः सुहुज्जनः । वासवः सुरिमर्मूमौ शुभं घ्यायन्तु नित्यज्ञः ॥ [१] ।
- 2. मुवं विभर्त्तु विश्वेको हीरो रामो गणाधियः । दंडपाणिम्मंहाकालो गांगमंमः पुनातु वः ॥ [२] । पांडवेषुहुतभृग्विधुयुक्ते व-
- 3. त्सरे नृपतिविक्रमचिह्ने। ज्येष्ठमाससितपक्षवश्चम्यां सोमवारसमलंकरणा-याम्।। [३]। एतस्यामग्रकुटचां पुरि
- 4. नृपतिवरो गर्गनामा समासीत्तस्माज्जातस्तन्जो बहलतरयश [ा] : शस्त्र-चातुर्यधुर्य्यः । वीरः श्री पूषि-
- 5. कास्यो जगित समभवतत्तसुतोवालगास्यो विभ्राणो राय्य [ = ज्य] मार्थ्यः सकलनिजगुगाग्रामधामा नितान्तम् ।। [४] । एत-
- 6. स्य राय्ये [ = ज्ये] सिचवः शुभंयुः श्रीनान्यदेवः सदयो वदान्यः । माहेदवरक्चन्द्र-कुलावतीण्णंः शूरो रणे भूभरेेेें समर्थः ।। [४] ।
- 7. श्रीरामः प्रतिपन्नस्य लंकायाः प्रमुराज्ञया । वीरः श्रीच [? भ] ट्टकेटारः पारावारमहारयः ।। [६] करालकरवालेन सम-
- 8. स्कंघो महाहवे। वेगेनास्वर्णात जिल्ला शुभ्रं बिश्रदयं यशः ।। [७] । सुकृतं सर्व्वजन्तूनामुपादायानुकस्पया । दण्डचानामर्थमादाय
- 9. प्रजानां स्थितिहेतवे ।। [८] । प्रजार्थं काममासाद्य ज्ञानसंवन्त एव सः । काञ्यामीशगतेरासीत्संगतो मोक्षमक्षयम् ।। [९] । अस्यास्मजः श्री-
- 10. नर्रांसहदेवः खङ्गोन भूमौ परभूषतीनाम् । स्वामी सदा संपुखमानवानां हन्तां रखे चाप्यतिदर्णमाजाम् ।। [१०] । देवानामर्च्चने भावो
- 11. विप्राणां कामपूरणो । गुरूणां सन्ततः यस्य श्रद्धापूर्व्यमुपासनम् ।। [११] । अतुलविमलक्षव्दो यस्य गरवा विगन्तं बहुविधतुरगानां सा-
- 12. घनानां समुद्रः । अनुगतजनतायाः कल्पवृक्षः स एव । सकलतुरगवर्षी वंदिवृन्द-प्रियक्च ॥ [१२] । ग्रस्य प्रीतस्तनूजिस्त्रमुव-

- 13. नभवनभाग्तिविश्रान्तकीर्तिद्दिनित्यागानुकम्पानयिनयमहोत्साहकम्मानुरक्तः । दोवृंक्षच्छायमाढ्यं [?] समरमरभय-
- 14, प्रीतिवासीपभोगं लिगबह्याभिधानः कुलकमलरिविश्वदाविबंभूव ।। [१३] । प्रयं पुण्यवतां श्रेष्ठो ज्येष्ठो विमिष्ठभूमुजाम् । श्री-
- 15. मंडलेश्वराख्यस्य कुंडे मंडलमंडने ।। [१४] । पयोभिः शुचिभिः स्नात्वा रूँ शुचिः सुमानसः । प्रदातृविकयीनाम्नामतः पूर्वोक्तवत्कमः ।। [१४] ।

# Side 2 (Back)

- 1. लिगबह्याभिधानोयं राज्ये मंत्री स्वयं प्रभुः । कूसीदेशीयविख्यातं घटौँडीग्राम-मुद्गतम् ॥ [१६] । प्रसन्न उदकीकृत्य मा-
- 2. धवाय प्रवस्तवान् । विकीगीते यथापूल्यं ग्रामन्तन्तवनन्तरम् ।। [१७] । श्रीवास्तव्यकुलोव्भूतः कायस्थित्वर [? स्थिर ?] बुद्धि-
- मान् । चि [? टि ?] रदेवः सतामेको धर्माचारपरंपरः ।। [१८] । अस्यात्मजो निजकुलाम्बुजितिग्मभानुधीरो रतो यशिस
- 4. धर्मधराभिधान । एतस्य सूनुरभवत् पृथिवीयशस्वी श्रीभायवः परिचितः पर-राष्ट्र एव ।। [१९] गृहीतमु-
- 5. दकं त्वस्य ग्रामस्य देवसिन्नधो । ग्रनेन माघवेनैव हुब्टसंतुब्टचेतसा ।। [२०] । स ग्रामः सीमया युक्तः क्रीयते भुवि
- 6. विश्रुतः । टंकानां रजतीयानां पंचिमर्दशिमः शतैः । [२१]।। तदेखारम्य सादाय-मूवरपाषाणसंयुतम् । मधूकाम्रजलाघा-
- 7. रैस्तूलदारुभिरावृतम् ।। [२२] । श्राचन्द्राक्कमयं ग्रामं (sic!) पुत्रपौत्रकुलक्कमम् । स्वार्थेनाज्जितनिज्विध्नं भोग [ग्य ?] भोगाय वः सुख-
- 8. म् ॥ [२३]। विरवरिमतिमरगौरं [?] करणकुलसरोजविश्रमद्युमिएः। इदमिपिलिख....[?] पुण्यः धृत [?] विनयः....करः
- 9. प्रखरः ।। [२४]। सर्वविज्ञानिनां मध्ये नानिकाख्येन मानिना । भद्रेण लौहकारेण समुस्कीण्णं मनोरमम् ।। [२४] । सर्विनेतान्
- 10. भाविनो भूमिपालान् भूयो भूयो याचते रामभद्रः । सामान्योयं धर्मसेतुः [नराणां] काले काले पालनीयो भविद्भः ॥ [२६] । बहुभि-
- 11. व्वंसुधा दत्ता राजिश. सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्।। [२७]। भूमि यः प्रतिगृह्णा [ह्ला] ति यश्च भू- [मि प्रयच्छित । उमी तौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वर्गगामिनौ ।।]

## Obverse

- 1. Om, obeisance to Lord Ganesa. May Lord Vişnu, the god of the earth, the [present] ruler of the earth, the friends, Lord Indra and the cow Kāmadhenu wish well to the earth.
- 2. May siva, Lord of the Universe, one who is meditated upon by the Yogins,<sup>2</sup> the Lord of the Gaṇas (of bhūtas, guhyakas and yakṣas etc.), bearing staff in his hand, the great Destroyer, sustain the world and the water of Ganges sanctify you.
- 3. In the year Pāṇḍavas (5), the arrows [of Kāma] (5), the [Vedic] fires (3) combined with the moon (1) of the era bearing the mark of the King Vikrama, on the 10th day of the bright half of the month Jyeṣṭha which is combined (lit. decorated) with a Monday [this deed was executed].

<sup>1.</sup> The Earth is supposed to be a wife of Viṣṇu (Cf. the traditional morning prayer of a Hindu: Viṣṇupatni namas tubhyam pādasparšam kṣamasva me). I have therefore taken the word dharādeva as an adjective to the word dāmodara. However the word may as well refer to the presiding deity of the region in which the grant is made.

<sup>2.</sup> So I translate the word Rāma. The translation is an english rendering of the etymological explanation of the term (i. e. रमन्ते योगिनोऽस्मिनिति राम: ). There are difficulties in taking it in the sense of Rāmacandra, the hero of Rāmāyaṇa. The following three adjectives also seem to refer to Siva.

- 4. In this city of Agrakuțī, there was an excellent king named Garga. From him was born his son Srī Mūghika who was widely renowned as an expert in wielding the arms. His son was known as Vālaṇa, a noble (King) who ruled over his kingdom for long by means of the glory of his many virtues.
- 5. In his Kingdom (i. e. Court) [Was employed] as a minister the auspicious Nānyadeva, a scion of the lunar family [of Kṣatriyas], devoted to Siva, merciful and munificient, [the one who proved himself to be] brave in the battle-field and [the one who was] capable of protecting the earth (=kingdom).
- 6.ab. Unintelligible.
- 6.cd. The brave Bhatta-Kedāra whose force was like that of the huge surfs of an Ocean.
  - 7. With his terrible sword, fighting shoulder to shoulder in a fierce battle he conquered Aśvapati³ in no time and attained immaculate glory.
  - 8. On account of his helping nature, he shared the merits of all beings<sup>4</sup> (or earned their goodwishes) and from the punishables he took [punitive] money in order to maintain the people.

<sup>3.</sup> Probably the ruler of Kannauj is meant who was famous for his mighty Cavalry. See *Gorpus Inscriptionum Indicarum* (Ed. by Prof. V. V. Mirashi), Vol. IV, Pt. 1. Introduction, p. lxxiv.

<sup>4.</sup> What is meant perhaps is that he heiped all beings mercifully and thereby claimed a portion of their merits (Sukrta or Punya).

- 9. After achieving (i. c. fulfilling) the desires of his subject, he, having aquired [spiritual] knowledge, came to Kāśī, dedicated himself fully to Lord siva and attained salvation, the imperishable.
- 10. His son Narasimhadeva by virtue of his sword, was a protector (svāmin) of those men (soldiers) of the enemy-kings who surrendered themselves to him in the battlefield but a slayer of those who were excessively proud [of their valour].
- 11. His heart was set on worshipping the gods [and] on fulfilling the desires of the Brahmins. He always waited upon his preceptors with reverence.
- 12. His irreproachable glory, matchless as it was, reached the ends of the world (lit. space). He was an ocean of many varieties of horses<sup>5</sup> and other (strategic) appliances. For the people following him, he was like the wish-fulfilling tree. He was a favourite of the bards upon whom he used to bestow his entire collection of horses.
- 13. A cheerful son was born to him named Lingabrahma who was like the sun causing to bloom the lotuses in form of the [hearts of the] mem-

<sup>5.</sup> This has an allusion to the ancient belief that the god Varuṇa, who is referred to as "king Varuṇa" (राजा वर्ण:) in the Vedic texts and who is the lord of the Oceans, keeps large varieties of beautiful horses with him. Cf. Bhāgavata-Purāṇa IX.15.5-7 where the sage Rcīka approaches Varuṇa for one thousand white stallions with one black ear.

bers of his family. His glory got tired after she had travelled throughout the vast space (lit. building) occupied by the three worlds. He was endowed with the qualities of munificience, detachment, compassion, good conduct, politeness and great enterprise. The two shady trees in form of his arms were capable of granting refuge to those who came terrified [to him] through the wars.

- 14.ab. This (Lingabrahma), the best of the meritorious persons, the seniormost of the righteous Kings—
- 14.cd. Having taken bath with pure waters in the tank of Mandaleśvara.
- 15.ab. Which (tank) is the beauty (lit. ornament) of this region, [does] with pure heart [make the following transaction].
- 15.cd. The order given upto here is that of the names (of the family-line) of the Donor who is selling off (his property).

#### Reverse

16.17. This Lingabrahma, [by profession] a minister in the court, is himself the owner. He has gladly (i. e. by his own sweet will) made over the famous and the nice village of Ghaṭaunḍī lying in the country (region) of Kūsī to Mādhava by observing the rite of abdication with

<sup>6.</sup> I have felt it better to render the word rājye with "in the court" rather than "in the kingdom" which would literally be more correct.

F. 35

- waters. He sells that village hereafter as per its price [mutually agreed upon].
- 18. [There was] a wise Kāyastha named Tiradeva, born in the family of Śrīvāstavyas, foremost among the noble, one who was traditionally devoted to righteous conduct.
- 19.ab. His son whose name was *Dharmadhara*, was [like] a sun to the lotuses of his family. Steadfast in nature, he was devoted to [deeds bringing about] fame.
- 19.cd. His son is Mādhava whose fame is spread all over the world. He is better known in outside kingdoms [than at home].
  - 20. This very Mādhava has received the [donation-] water [poured down by Lingabrahma in the cavity of his hands] with a happy and contented mind in the proximity (=presence) of the presiding Deity of this Village.
  - 21. That (i. e. the one under mention) world-famous village with all its boundaries is being purchased (by him) for five thousand (lit. five-times ten-times the hundred) silver tankas.
- 22.23. Therefore, from to-day onward this village, which is surrounded by madhūka [trees], mango [-grove], water-pond and cotton-trees<sup>8</sup> [on its

<sup>7.</sup> It may well be a scribal error for Ciradevà since and have very little difference in their forms.

<sup>8.</sup> Probably śālmali trees are meant whose pods (fruits) contain a stuff similar to cotton. However the 'cottonbelt' of village i.e. cluster of fields where usually cotton is grown, may also be meant.

four sides] and which has been purchased by you with your own money, is yours for enjoying its benefits peacefully and without any disturbance, including its land-revenue, its fallow land and its stone-quarries and the same right shall be vested in your descendants like sons and grand-sons etc. till the time the sun and the moon last.

- 24. This was written by.... (Viravari?)....sun to bloom the lotuses [in form of the members] of the family of Karanas....full of humility.... his expert hand.
- 25. This was beautifully inscribed by the blacksmith *Nānikabhadra* who occupies an honourable place among all technicians.
- 26.27.28. Rāmabhadra begs again and again all these future kings that 'this (viz. donation of land) is a common means (lit. bridge) to acquire religious merit for kings. It should therefore, be protected (=honoured) by you'. Many kings have donated land right since the times of Sagara. The merit of the donation accrues to him who at that time is holding the land. One who receives the land and one...[who donates it, both of them thereby perform pious deed and certainly go to heaven].

## 6. SIGNIFICANCE OF THE PLATE

# 1. For Political History:

The deed brings to light a hitherto unknown royal dynasty which was ruling in the northern part of the Go-

rakhpur-Devaria region at the foothills of the Himalayas. The Kūsīdeśa (country of Kūsī) seems to be the valley formed by the river Kusi or Kosi which emerges from the Makal peak of the Himalayas in Nepal and flows down south-eastwards through Mithila region of Bihar (known as Tirhut in medieval India) to merge into the Ganges east of Bhagalpur.

Our grant contains three geneologies in all, viz.:

- (a) A short geneology of the local rulers (3 names);
- (b) The geneology of the family of the Donor or the Seller who were sacivas in the Court of the former (4 names);
- (c) The geneology of the family of the receiver or the buyer (3 names).

The following is the table of the persons belonging to each family:

| Ruling Dynasty   | Seller's Family                                                   | Buyer's Family                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Garga<br>Mūghika | The At Thomas and                                                 | al depot _                           |
| Vālaņa           | Nānyadeva<br>Kedārabhaṭṭa<br>Narasiṃha<br>Lingabrahma<br>(seller) | Tiradeva Dharmadhara Mādhava (buyer) |

Of these three geneologies only the first two could be of some historical value, if identified properly. Whereas we must admit our ignorance regarding the whereabouts of the ruling dynasty which might have been tribal rulers not yet completely 'brahmanised' or 'Sanskritised', as their very

names (mūghi-ka and vālaṇa)<sup>a</sup> indicate. The names occurring in the family tree of the Sacivas seem to point towards Tirhut for the origin of the family. The 'Karnatak' dynasty of Tirhut was founded by one Nānyadeva who is said to have ruled from 1097 A.D. to 1147 A.D., or from 1097 A.D. to 1133 A.D. according to a different account, over Mithila and perhaps also, over some parts of Nepal. He is also credited to have written the Sanskrit commentary Sarasvatīhṛdayālaṃkāra on the Nāṭyaśāstra of Bharata. The Karnatak dynasty belonged to the lunar family (candravaṃśa) of the Kṣatriyas. The Vaṃśāvalīs of Mithila and Nepal as well as some inscriptions of the later Malla Kings of Nepal<sup>10</sup> give the following geneology of the rulers of the Karnatak family:

Nānyadeva (Gangadeva) Narasiṃhadeva Śaktideva/Rāmasiṃhadeva Ramasiṃhadeva/Śakrasiṃhadeva

Dr. D. R. Regmi in his Medieval Nepal, Vol. I (Calcutta 1965) writes on p. 262-63 that in one of the Sanskrit Vamśā-

<sup>9.</sup> It is tentalising, though fanciful, to read the names of Mughis-ud-din (alias Tughril Khan) who was the governor of Lakhnavati (Bengal) in the second half of the 13th century in the Sanskrit word Mūghika and that of Balban (Ghias-ud-din Balban, 12 -12), the powerful slave king of Delhi, in the word Vālaņa or Bālaņa. Višvarūpa, a son of king Lakṣmaṇa-Sena of Bengal is referred to as Garga-Yavana in some inscriptions. As lor Ašvapati of \$1. 7, the king Alla-ud-din Khilji is known to have borne this title.

<sup>10.</sup> Cf. the inscription of Pratapamalla published in Indian Antiquary, Vol. IX (Inscription No. 18), p. 188.

valīs of Nepal which he happens to possess personally, the names of Saktideva is omitted and Rāmasimhadeva has been made a direct descendant of Narasimhadeva. This is also the case with many ancient records found in Mithila. There is a great controversy as to the existence and proper identification of Gangadeva. Prof. V. V. Mirashi takes him to be a Rashtrakuta chief ruling over Mithila in the early 12th century. It seems, Nānyadeva, Narasimhadeva and Rāmasimhadeva were thus the most famous names of the Karnatak dynasty till about the middle of the 13th century.

Of these the name Nānyadeva occurs in Śl. 5 and Nara-simhadeva in Śl. 10. The name Rāmasimha also seems to have been alluded to in Śl. 6. This fact, according to me, points towards some affinity of our Saciva-family with the royal dynasty of Tirhut. I do not mean to say that the Nānyadeva and Narasimhadeva of our grant are identical with the cognominal rulers of Tirhut. Our Nānyadeva and Narasimhadeva have been referred to as sacivas and not as rulers. As sacivas they most probably held the important office of the commander-in-chief of the armies of their masters. This was also an appropriate assignment since they were the Kṣatriyas belonging to the famous lunar race (candrakulāvatīrnah, Śl. 5).

The saciva-family of Agrakuţī was in all probability an offshoot of the ruling Karnatak dynasty of Tirhut. It is not unusual to find the descendants of a family adopting names of their glorious forefathers. Our Nānyadeva (or some of his predecessors) might have migrated away from Tirhut in search of livelihood, a new home and hearth. Being a Candravaṃśī Kṣatriya he was perhaps readily employed as an army officer in the court of some other ruler.

<sup>11.</sup> V. V. Mirashi, ABORI, Vol. XXIII, (1942), pp. 291-92.

He seems to have served his master meritoriously since his son and, later, grandson were also offered the same post and they fought valiantly for their kings. Nānyadeva passed the last years of his life, in Kāśī, the city of Lord Śiva, a besitting place for a Māheśvara (Śl. 5) to pass his old age. Kuṭī was a samous city in the northern part of Nepal in medieval ages. It seems that the Agrakuti (=the forecity of Kuṭī) was situated at the foothills of Himalayas on some trade route leading to the main city of Kuṭī. Prof. Shiva G. Bajpai of California State University, Los Angeles identifies the town of Agrakuti with either Agrahan lying 25.30 N; 86.4 E in the Kosi region or Oghara which finds mention in the list of the mahals of Tirhut in Muslim sources. 12

<sup>12.</sup> I had requested my friend Dr. Shiva G. Bajpai, Professor of History at the California State University who is presently on a Sabbatical Leave from his University working on a Project in India to try to identify the place names Agrahuṭī and Ghaṭauṇḍī for me from the records of the Archaeological Survey of India at Delhi. He has been kind enough to do it for me. I quote his exact words from a letter written by him to me on the 14th of February, 1983.

<sup>&</sup>quot;As regards the little matter concerning the identification of Agrakuti and Ghataundi, I did not have much luck. I did go to the Archaeological Survey Library and looked into a few sources. However, the only possible identification in Kosidesa is the village AGRAHAN 25.30 N; 86.40 E. It could have been an important place if it were identical with mahal Oghara mentioned as one of the mahals of Tirhut. The only difficulty is that it is slightly away from the Kosi region. However, it does not present insurmountable difficulty since its coordinates as given in Irfan Habib's AN ATLAS OF THE MUGHAL EMPIRE, p. 95 are 26+; 86+. At any rate these are the only two possible places in that region which I could come across in the limited time that I had at my disposal at the Archaeological Survey. The royal house was apparently a petty one. In all probability, the dynasty was related to one of the more prominent Karnata regimes of that region."

# II. For History of Religion:

- The first thing that attracts attention is the Mangalācaraņa of the text. The copper plates usually open up with an invocation to the family- or the patron-deity of the family. The two mangalacarana verses in our plate however invoke the favour of a number of deities including Vișnu, Siva, Gaņeśa, Indra and Bhairava (Daņḍapāṇi). The composer of the text of the deed also seeks the blessings of the ruling King, the noble people (lit. "friends") as well as of the Divine Cow and the holy waters of the Ganges. Whereas the divine and the mortal Kings (Indra and the contemporary ruler) have been invoked as the protector of the law and order, the divine cow is invoked perhaps to bestow bounty of the nourishing fluid on the earth. As for the water of the Ganges, it may be pointed out that the Hindus take most serious types of oath by the water of the holy Ganges and the oaths so taken have the highest sanctity. mention of the holy water of Ganges, therefore, lends a sacred as well as a binding character to the agreement entered into by the two parties.
- 2. On carefully going through the structure of the text it becomes obvious that this sale-deed is conceived and composed like a donation or a grant though it is, in fact, a commercial transaction. The person who disposes off the village is referred to as pradātīvikrayin, "donor-seller", or "the one who donates by way of sale". Much more space has been donated to the pedigree of the seller, the geneology of his family and the description of his

ancestors than to the description of the ancestors of the purchaser, as is usually the case with the land-grants.

This sale-deed can better be designated as an "abdication-deed". It has been composed on behalf of the previous owner of the village. Against the payment of a price of Tanka 5,000/- he transfers his rights of ownership to one Mādhava and assures him that he as well as his successors may enjoy the advantages of the village "till the existence of the moon and the sun". Towards the end, the future kings have been requested to honour this transfer in the same manner as they are requested to do in the cases of land-donations to Brahmins.

The above fact shows that sale of an article, especially that of a land, was not merely considered to be a secular or profane act, but was endowed with a considerable religious significance. The religious character of the act, again, becomes evident from the rite of pouring out the water (with grains, flowers and Kuśa etc.) into the hands of the purchaser referred to in the verses 17 and 20 respectively. This is a rite practised in religious donations.

This is perhaps the oldest document recording the sale of a village. Land does not appear to have been frequently sold in ancient India. It is mostly accepted as donation from those having surplus of it.

## III. For Social History:

The document records the sale of a village by a person belonging, most probably, to the caste of Kṣatriyas to a Kāyastha. The village must have originally been donated as a Jagir by the royal family of Agrakuṭī to the ancestors of Lingabrahma for their services as ministers in the court

F. 36

and for the exceptional valour and courage that they had shown in the battle-field fighting for their masters (verses 5-7, 10, 12, 13).

The family history of the Seller starts with Nānyadeva who was appointed as Saciva in the court of Vālaṇa. The office of the minister seems to have been hereditory since Lingabrahma, the present owner of the village and the great-grandson of Nānyadeva, is also said to be a mantrin in the kingdom (=royal court). It may further be noted that the words Saciva and Mantrin have been used in one and the same sense (i. e. minister) in this record.

The title Śrīvāstava as a sub-caste of the Kāyasthas is mentioned, according to my knowledge, for the first time in such an early document. Śrīvāstavas are a sub-caste of Kāyasthas which almost exclusively inhabits the eastern Uttar Pradesh and Bihar. It is interesting to note that they have remained settled in this region for the past 800 years, if not more. Another expression used for this caste in verse No. 24 is karana which is prevalent even to this day for them in Bengali, Maithili and Oriya languages. Most of the scribes who copied books or wrote records came from this caste.

As their very name indicates ("residing in wealth"), the Śrīvāstavas seem to have been affluent and influential people during this time. They seem to have amassed wealth by working as scribes, record-keepers, revenue-collectors and maintainers of accounts etc. at royal courts, especially during the Sultanat period (i. e. from 1150 A.D. onwards). This wealth they immediately invested in purchasing landed property in villages, to become later big and influencial Zamindars. During the first millenium of the Christian

era, the Kāyasthas seem to have sustained themselves purely as a race of scribes.

Since the Kāyasthas were never seriously occupied with agriculture nor did they originally possess land, they were usually forced to migrate to other kingdoms in search of employment. As intelligent people knowing the art of reading and writing, they must have been very sought after as clerks and record-keepers etc. About Mādhava who is the purchaser of the village, verse No. 19 says that he was better known in other states than in his own home state. Mādhava had apparently been in employment in some other state whence he came to purchase this property with the money that he had saved while serving elsewhere. With the drastic political, social and administrative changes taking place after the advent of Muslim rule in North India, leading to the waning of the authority of the erstwhile royal officers, they must have been finding it increasingly difficult to make proper economic utilisation of the land donated to their ancestors by the Hindu Kings. We know, for example, that during the reign of Alla-ud-din Khilji (1296-1316 A.D.), when this transaction was made, the Hindu farmers, were compelled to give away half of their annual agricultural produce by way of revenue to the royal treasury (as against one-sixth in the ancient times) and even surplus of the remaining half was procured by the royal officers at a price fixed by royal decrees. Hindu peasantry was reduced to paupers and their wives were forced to serve as maid servants and menial labours in the houses of newly rich Mohammedans.12

<sup>13.</sup> R. C. Mazumdar (Ed.), The Delhi Sultanat, (History and Culture of Indian people. Vol. V), Bombay, 1966, pp. 22, 28-25, 27-28.

The coin Tanka is found to have been issued in India by Muslim Rulers at least since the middle of the 11th century when Sultan Mohmud issued a Silver Dirham, also known as Tanka, from Lahore in the year A.H.418/419 (1041/1042 A.D.) with an Arabic and a Sanskrit legend on the obverse and the reverse respectively.14 The contemporary Sanskrit works including the Rājatarangiņī (12th century) make a mention of Tankas. They even distinguish between the Gold Tankas and the Silver Tankas. Thakkura Pheru, the Hindu mint-master of Alla-ud-din Khilji has composed a valuable work in Apabhramśa-mixed-Prākṛta in the year VS 1375 (=1318 A.D.) titled Dravya-Parīkṣā15 on the examination of metals and their suitability for making various coins. He also gives weights and denominations of the different types of contemporary currency.

The slave king Iltutmish (1211–1236) was the first ruler to issue a silver coin from Delhi which was designated as Tanka. It was more popularly known as Dillīwal ("the coin of Delhi"), and was of bull-and-rider type. This Tanka was a perfect precursor of the Rupayah of Shershah Suri (1540–45) and weighed one tola (96 rattis) or 175 grains (approximately 11.5 grams). It has 64 sub-divisions known as Jītal ("the paisa" of later period). One Jītal was thus equivalent to 1.5 rattis of silver. 10

अव्यक्तमेकं मुहम्मदः भ्रवतारः : नृपति : मोहमूदः । भ्रव्यक्तनाम्ने भ्रय टंकः मोहमूदपुरे घटितः, ताजिकीयेन संवत् ४१८ ।

<sup>14.</sup> Thomas, Chronicles of the Pathan Kings of Delhi, illustration 7, J. A. S. B. (Num. Supp.) 1930, p. 110.1. The Sanskrit rendering of the Arabic Kalima is as follows:

<sup>15.</sup> Ed. by Muni Jinavijaya, Rajasthan Puratan Granthamala series No. 44, Jodhpur, 1961.

<sup>16.</sup> Chopra, Puri & Das, Bhārat Kā Sāmājika, Sānskṛtika aut Ārthika Itihāsa (Hindi Ed.), Macmillan, New Delhi, p. 112.

with the Silver Ṭaṅkas. Their value, metal content and ratio to the silver Ṭaṅka differed from time to time. The copper Ṭaṅka of Sikandar Lodhi was for example, 1/20th of a silver Ṭaṅka. Since two types of Ṭaṅkas were there in circulation, those of silver and copper, in Northern India in the 13th century, specific mention of the currency is made in our deed with the words 'ṭaṃkānāṃ rajatīyānām' ("the ṭaṅkas of Silver"). According to 'Thakkur Pheru, the silver Ṭaṅka of Alla-ud-din Khilji (alāvadīnī mudrā) weighed one tola and five māshās or approximately 16 grams. It is interesting to note that besides the silver Ṭaṅka of Alla-ud-din there were 54 other varieties of silver coins in circulation in the market of Delhi at the time of Thakkur Pheru.<sup>17</sup>

We have fairly good knowledge about the prices of many essential articles current during the reign of Alla-uddin Khilji which sheds light on the purchasing power of a silver Ṭaṅka. One was able to buy 100 to 120 Kilogrammes of wheat, some 175 Kilogrammes of grams (Chanā) and paddy, 210 Kilogrammes of barley, 6 Kilogrammes of sugar, 30 Kilogrammes of Salt, 20 metres of fine cloth and 40 metres of coarse cloth for one silver Ṭaṅka in those times. A quilt could be had for 2 silver Ṭaṅkas, a cow or buffalow for 60 to 70 Ṭaṅkas and a horse of good breed for 100 to 120 Ṭaṅkas.<sup>18</sup>

There must have been offices for registering the ownership of land and especially their transfers in medieval India

<sup>17.</sup> Cf. Dravya-parīkṣā, pp. 31-35, Cf. also verse 118.

<sup>18.</sup> This information is based on the contemporary accounts of Muslim historians, Cf. Chopra, Puri, Das, op. cit., 126-130.

because we cannot think of an effective system for collection of revenue without such records being in possession of the State. However, such copper plates were probably issued additionally by the original owner to the present owner by way of a certificate testifying that the previous owner has relinquished his claim over the property and acknowledged rights of ownership of the buyer to the property till now belonging to him. With such a document in hand the present owner must have been successful in convincing the populace of the village as to his rights for receiving revenue etc. from them.

# AN INTERESTING VIŞŅU IMAGE FROM VELORE (PUNJAB)

#### DEVENDRA HANDA

# Chandigarh

A detailed account of a beautiful and complete Viṣṇu image from Velore (11th century A.D.), with Balarāma as the attendant figure, has been given here. The noteworthy features of the icon betray Rajasthani influence on it.

The Archaeological Survey of India had discovered a beautiful Viṣṇu Image (Fig. 1) some years ago at Velore, 9 km. from Ferozepore on the Ferozepore-Zira road in Punjab.<sup>1</sup> Though the sculpture has been referred to elsewhere also<sup>2</sup> yet no detailed study of this important icon has so far been made. An attempt has, therefore, been made in the present paper to give a detailed description of the image and assess its importance.

The exquisitely carved sandstone image, nearly one metre in height, shows the god standing in the sama-pada pose on a lotus pītha placed on saptaratha pedestal. The

<sup>1.</sup> Indian Archaeology 1964-65—A Review, p. 75, Pl. LIIA. The name of the site is actually Baloor Kalan and it has yielded some other images also, notable amongst which are Hari-Hara and a Jaina Sarvatobhadrikā. The copyright of the photograph published here belongs to the A. S. I.

<sup>2.</sup> Devendra Handa, "Sculptures from Punjab", Punjab University Research Bulletin (Arts), Chandigarh, Vol. XII (1981), p. 71, Fig. 11.

back slab has been given an architectural setting with the upper part disposed in an imposing lotiform aureole. The quadrumanous god holds a mace and a disc in the rear right and left hand respectively, a conch in the proper left while the front right hand with a rosary is disposed in the abhaya The arrangement of the attributes thus conforms to Trivikrama Vișņu. The god wears a Kirīţa-mukuţa adorned with jewel and pearls, ear ornaments, graiveyaka, sacred thread, armlets, bracelets, waist-band with Kirtimukha in the centre as if vomiting wreath which forms loops on the thighs with free ends dangling down to the knees, anklets, finger rings and a vaijayantīmālā. The long garland shows a cental floral medallion at the lowest point of the dangling part as well as on the sides near the arms. There are three figures on either side of the feet occupying each of the receding ratha of the pedestal. On the proper right stand Sankhapurușa, Śrī and Balarāma while the corresponding other side shows Gakra-puruṣa, Sarasvatī and probably Garuḍa, all standing gracefully in symmetrical postures. The āyudhapurusas hold the weapon which they personify near the chest standing in graceful dvibhanga pose. They bear Karanda-mukuta and wear all the usual ornaments. and Sarasvatī support a lotus flower by its long stalk in one hand with the other pralamba-hasta holding the free end of the scarf. Slightly elongate figures, they are also bedecked with all ornaments. On the extreme right hand side of the deity stands Balarāma wearing a flat-topped crown other ornaments including a vanamālā, holding a plough (hala) in the left hand and resting the other on the respective thigh. The corresponding figure on the other side, draped and bedecked similarly, holds a sinuous object in the right hand raised to the level of the shoulder while the

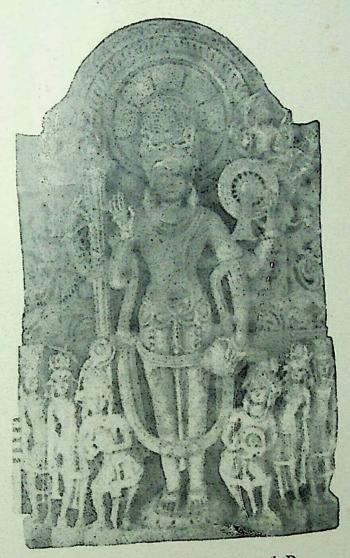

Vishnu from Velore, 11th century A.D.

other pralambahasta touches the thigh. The curved object may be a snake or a bow. If it is a snake, then the figure is that of Garuda. In case of the other possibility, the figure would have to be identified with Rāma. Garuda is generally represented with Karanda-mukuta but the crown here is definitely of the other variety and resembles that of Balarāma. So if Rāma is represented here, it is a unique feature.

On the upper section of the back slab, there are stele representing Brahmā and Siva on the proper right and left side of Viṣṇu. Both are seated in lalitāsana and are quadrumanous. Brahmā is tricephalous and holds a laddle (?) and a book in the rear pair of hands while Siva holds a trident and a snake in the back hands. The front pair of hands of both the gods is similarly disposed, right hand in abhaya pose and left holding a water-pot. Outer extremities on the right and left of Brahmā and Siva show the snouts of crocodiles, makara-mukhas. The space on the edges of the back slab between the makara-mukha and the subsidiary figures is filled by gaja-šārdūla and floral motifs on either side.

The style of holding the mace from its fluted shaft and the discus from its outer ring with the help of thumb and two fingers is noteworthy. The conch is held horizontally by its groove placing the thumb on the spiral portion.<sup>3</sup>

The main figure standing in contraposto is characterised by frontality. The expression on the face too is formal.

<sup>3.</sup> This style of holding the attributes can be seen in many sculptures from Haryana. Cf. C. Sivaramamurti, "Geographical and Chronological Factors in Indian Iconography", Ancient India, No. 6 (January, 1950), pp. 47-51.

F. 37

The exquisite workmanship, the minute care devoted even to the accessory figures, moderate ornamentation, plastic modelling of the contours and the elaborate iconographic formulation, however, bestow this sculpture an individuality of its own. Stylistically it can be placed in the eleventh century A.D. It can be compared with the Viṣṇu image found from Janer, only a few kms. from Velore. Representation of Balarāma as the attendant figure, however, is a noteworthy feature met with in a few sculptures in Rajasthan. It may, therefore, be a result of Rajasthani impact which has been discerned on some other icons also. Since very few complete images are known from Punjab, it is important, more so for its iconographic features.

<sup>4.</sup> Devendra Handa, "A Vishnu Sculpture from Janer', Panjab University Research Bulletin (Arts), Chandigarh, Vol. V, No. 2 (Oct. 1974), pp. 149-50, Fig. 1.

<sup>5.</sup> R. C. Agrawal, "Kṛṣṇa-Balarāma as Attendant Figures", The Indian Historical Quarterly, Calcutta, Vol. 38, No. 1,

# THE CONCEPT OF CREATION IN THE KASMIRA SAIVISM\*

#### REWATI RAMAN PANDEY

#### Varanasi

The Absolutism of Kāśmīra Saivism as compared to other systems has been critically examined in this paper.

As opposed to the Advaitic Absolute Brahman, which is trikālābādhita sat, the Parama Siva or the Absolute of the Kāśmīra Saivism is a Siva-Sakti-Sāmarasya i. e. Sāmarasya of Bodha and Svātantrya. It is of the nature of Prakāša and Vimarsa. While the Absolute of the Advaita Vedanta is 'free from' the impurities and limitations, the Absolute of the K. Saivism is 'free to' perform even the impossible. is the positive approach of Freedom as 'freedom of' as against the Advaitic approach of Freedom which is negative, as 'freedom from'. In the K. Saivism a greater significance is attached to the concept of freedom. Freedom, i. e. Svātantrya stands for the capacity to perform the impossible. The terms like Svātantrya, Ahamtā, Sphurattā represent the essential nature of Sakti or Vimarsa. It is through the concept of Vimarsa, Sakti or Svātantrya that the K. Saivism makes an attempt to bridge the gulf between phenomena and noumena, between being and becoming, between subjectivity and objectivity, i. e., Ahantā and Idantā, vișayitā

<sup>\*</sup> This paper was read at "International Seminar on Abhinava-gupta's Contribution to Indian Culture" held at B.H.U. from 28th to 31st October, '81.

and visayatā. The Prakāśa and Vimarśa are not only united together rather they are identified. Thus the supreme Reality of K. Saivism is Cit śakti. On this ground the K. Saivism claims to be the only consistent form of Absolutism while the other forms of Absolutism are week and inconsistent as they have a sort of alergy towards the duality and maniness. The K. Saivism claims to be the philosophy of affirmation and assimilation as against the philosophy of Advaita Vedanta which is a philosophy of negation and rejection. Thus the Absolute of the K. Saivism neither like the Advaitic Absolute which is only pure being (which is free from all impurities and limitations) nor like the Mādhyamika Absolute which is catuskoţivinirmukta, nor like even the Absolute of Yogācāra which is devoid of the power of objectification. Thus the Parama Siva is the supreme sāmarasya of Prakāśa and Vimarśa, Jñāna and Kriyā, Bodha and Svātantrya, being and becoming, Siva and Sakti. Vimarśa has also been named as Parā Śakti, Parā Vāc, Svātantrya, Aiśvarya, Kartrtva, Sphurattā, Sāra, Hrdaya, Spanda.2 Descartes, the father of the Western Modern Philosophy declared independence alone as the sole criterion of Substance. Spinoza corrected him by adding knowledge to the concept of Substance. But it was Leibnitz who declared that without force independence and knowledge would be meaningless. Thus he advanced the theory of Monadology. By accepting infinite number of independent Monads Leibnitz made a lot of mess in his Monadology but in principle he was to a large extent very much consistent so far the

<sup>1.</sup> Jñānam kriyātmakam yo hi jānāti ca karoti ca, sa jīvati ityucyate, I. P. V. P. 43 (Išvarapratyabhjnāvimaršinī, Vol. I).

<sup>2.</sup> Jai Deo Singh, Pratyabhijñāhrdayam, p. 5 (Trans. Motilal Banarasidass, 1963).

0

definition of Substance is concerned. Thus what could the Western Modern Philosophy achieve at its third stage the K. Saivism begins its definition of the Parama Siva at its first stage in the form of Cidrūpinī Sakti. It is not a meagure achievement. What are its inconsistencies would be examined afterwards. Here we directly proceed to examine first the K. Saivite theory of Causality on which the concept of Creation is based on.

The entire universe is the manifestation of the Parama Siva. The Parama Siva is the transcendent (Viśvottīrṇa) and immanent (Viśvamaya). Thus the Parama Siva is both manifest as well as unmanifest. As Prakāśa it is Viśvottīrṇa and as Vimarśa it is Viśvamaya. Thus Parama Siva alone is the material as well as efficient cause of the universe. The ultimate causality belongs to the Parama Siva alone. It is maintained that the being of insentient entirely depends on the sentient and thus knowledge and action are the very life of the sentient.<sup>3</sup>

The insentient Prakṛti cannot be the prius of such a beautiful universe. The K. Śaivism rules out this variety of causality. The K. Śaivism is in agreement with the Advaita Vedānta when it criticises Satkāryavāda, Asatkāryavāda and Pratītyasamutpāda. It agrees to the following import of the Advaitic theory of causation. Starting from Gauḍapāda, the grand teacher of Śaṃkara up to post-Śaṃkara Advaitins, we may, however, categorize philologically the Advaitic theory of causation into ajātivāda, kāryakāraṇānanyatvavāda and vivartavāda but the import of this theory is only this, that it advocates only one-sided dependence of

<sup>3.</sup> I. P. 1.1.3.

effect on the cause and not vice versa.<sup>4</sup> Here ends its agreement with the Advaita Vedānta. The Advaitic view of Causality makes the Absolute entirely transcendent and declares the world as illusory. On the other hand, the Absolute of the K. Śaivism is transcendent Viśvottūrņa but the world is not false; rather it is the very Ābhāsa of the Parama Śiva. It is the free will (Svātantrya) of the Highest Lord which gives rise to the manifestation (Ābhāsa) of this universe. The Ābhāsavāda, the K. Śaivite theory of causality claims that the objectification of Universe is simply the free will of the Highest Lord.

The entire universe is a creation of Parama Siva. The Parama Siva is the real creator. The Lord always performs the five functions not only in case of cosmic creation, destruction etc., but also in practical life.

Beginning from the Siva Tattva upto the Suddha Vidyā has been named as Suddha Adhvā, i. e. pure Creation. According to the *Tantrasāra* Siva alone is their creator. In their creation Māyā has no role at all. The process of creation in the K. Saivism is in the following order:—

1. Siva Tattva. The Parama Siva has two states, transcendent (Viśvottīrṇa) and immanent (viśvamaya). At the transcendental level which has been termed as the state of Anuttara or the state of Pūrṇāhantā the Highest Lord out of its free will manifests itself. The first throb

<sup>4.</sup> R. R. Pandey, "The Advaitic Theory of Causation", East & West, Vol. 28, p. 298.

<sup>5.</sup> I. P. V., 2.4.21.

<sup>6.</sup> I. P. V., 1.6.7.

<sup>7</sup>a. īyati sākṣāt Sivaḥ kartā, āhnika 8, p. 74.

(Spanda) of the Parama Siva is the Siva Tattva. It is state of pure subjectivity (Suddha Aham). There is no objectivity.

- 2. Sakti Tattva. It is the Vimarsa aspect of Parama Siva. It is the real power of Parama Siva without which Siva would be inert (Jada). Siva and Sakti are non-different. They are differentiated only empirically. In the K. Saivism sometimes the Siva Tattva has been described as the first throb (Prathama Spanda) of the Parama Siva and sometimes the Sakti Tattva has been described as the first throb of the Parama Siva. Ācārya Kṣemaraja in his 'Parāprāvesikā' favours Sakti Tattva to be the first throb of the Parama Siva.8 On the other hand, ācārya Abhinavagupta favours the Siva Tattva as the first throb of the Parama Siva.9 The Siva Tattva being the very nature of Parama Siva, who is really transcendental (Viśvottīrņa) should not be the first throb of the Parama Siva. The very moment out of its free will when the Parama Siva just intends to manifest the universe the first throb should be in his own power, i. e., the Sakti Tattva. This point is still open to discussion. But while at the stage of the Siva Tattva there is only the experience of 'Aham' at the stage of the Sakti Tattva it becomes 'Ahamasmi'.
- 3. Sadāśiva Tattva. In the order of the manifestation the Sadāśiva is the third Tattva. It is the stage of icchā. Here the form of experience is 'Aham idam'. There is just

<sup>7</sup>b. Sattrinsatattvasandoha, ISI., p. 1.

<sup>8.</sup> Parameśwarasya prathamaspanda evecchāśaktitattvam, p. 6-7.

<sup>9.</sup> Tantrāloka, Vol. 7, 10/206-7.

blurred idea of objectivity, though subjectivity, i. e. Ahamtā predominates.

- 4. Isvara Tattva. It is the stage of jñāna and the form of the experience is 'Idam-Aham. Here the idea of the universe is quite clear. Here idamtā, i. e., objectivity predominates over the ahamtā, i. e., subjectivity. As an artist has a dim and blurred idea of his picture in the beginning but when it wants to paint it it is quite clear. In the same way at the stage of the Sadāśiva the idea of the Universe remains dim and blurred but at the stage of the Iśvara it is quite clear.
- 5. Suddha Vidyā Tattva. At this stage of manifestation which is the stage of Kriyā the form of the experience is 'Ahamca-Idamça'. Here ahamtā and idamtā are bifurcated. Here ends the pure creation, i. e., Suddha Adhvā and the manifestation from Māyā to the earth is called impure creation, i. e., Ašuddha Adhvā as from here onward the role of Māyā becomes predominant. Due to Māyā one forgets its true nature.
- 6. Māyā Tatīva. At this stage Ahanītā takes the form of Puruṣa and iḍamītā takes the form of Prakṛti. It has been described as the self-concealing power of the Highest Lord. From Māyā principle the five kancukas in this order, Kalā, Vidyā, Rāga, Kāla and Niyati come out.
- 7. Kalā. It comes out of Māyā and veils omnipotence nature of the soul. It makes the individual self feel as a

<sup>10.</sup> Māyā hi svarūpagopanātmikā pāramešvarī icchāšaktiķ; Tantrālokaļīkā, Vol. 3, p. 283.

limited and finite being. It is the evolute of Māyā but it is the cause of Vidyā, Rāga, Kāla and Niyati.

- 8. Vidyā. It is veiling power of the Parama Siva. It veils its omniscience; and makes it feel that it has limited knowledge.
- 9. Rāga. It makes the perfect into imperfect. It creates desire for pleasant objects.
- 10. Kāla. It creates the feeling of temporality. Here the feeling of the past, present and future operates.
- 11. Niyati. It is the controlling agency through which freedom and omnipresence of the Lord are veiled.

To the above eleven Tattvas the twenty-five Tattvas of the Sāmkhya Philosophy make the thirty-six Tattvas of The K. Saivism mostly agrees with the the K. Śaivism. Sāmkhya system with slight difference here and there. While Sāṃkhya maintains Prakṛti as the First Principle of the Universe, the K. Saivism would refute it and proclaim the Parama Siva as the first principle of the Universe. While the Sāmkhya system claims as one Prakṛti for all the jīvas, the K. Saivism maintains many Prakṛtis also. According to the Sāmkhya system Puruṣa is nitya śuddhabuddhamukta but on its contrary the K. Saivism maintains that Purușa is associated with Şaţkañcukas. According to the Sāmkhya system Puruṣa is another independent principle but it is not so with the K. Saivism. According to this system Purușa is the manifestation of Parama Siva. This is in brief the process of the order of manifestation out of the free will of the Highest Lord. In the following lines we shall make a critical estimate of this problem.

F. 38

The manifestation of the free will of the Highest Lord through the five-fold functions, universal creation, maintenance, destruction, self-concealment and self-revelation is always going on without any break.<sup>11</sup> This is again and again emphasised that the five-fold functions by the Highest Lord are always in operation. Thus, the Lord always performs the five functions not only in case of cosmic creation, destruction, etc., but also in practical life.<sup>12</sup> Here creation becomes the essential nature of the Higest Lord. If so it is not very much consistent with principle of Svātantryavāda in this system. According to this system the Highest Lord is free to create the universe. Creation is not the essential nature of Parama Šiva.

Secondly, if action, i. e., Sakti or spanda is very nature of the Highest Lord, it cannot get rid of temporality and thereby looses its Absoluteness. Though it has been said as Anuttara, Viśvottīrņa and even as Akāla but can it claim to be without Vimarśa even in the transcendental stage? If so it would be like pure being of the Advaita variety.

Thirdly, now-a days an attempt is made by introducing Advaita Vedānta in the K. Saivism. It is maintained that creation is not the essential nature of the Highest Lord, it is not the Svarūpa Lakṣaṇa of the Parama Siva rather it is the Taṭastha lakṣaṇa. Only cit and ānanda are the Svarūpa Lakṣaṇa; while icchā, jñāna and kriyā may be defined as the Taṭastha Lakṣaṇa. Thus creation being kriyā is only the accidental nature of the Highest Lord. Even if it is accepted, then the question arises whether in its essen-

<sup>11.</sup> P. H., p. 62-64; L. N. Sharma, Kāśmīra Saivism, p. 223.

<sup>12.</sup> L. N. Sharma, Kāśmīra Saivism, p. 225.

tial nature the Highest Lord can remain without Vimarsa, or Spanda. If it is without Spanda it is as good as the pure Brahman of the Advaita Vedānta. And this system ultimately lands itself into the Advaitic position. It is clearly but quite emphatically maintained that Siva Tattva or Sakti Tattva is the first Spanda. This suggests that in its Anuttara stage it is without Spanda. If the Lord is without Spanda then it would be the Advaitic position.

Finally, how can this system preserve the non-duality of the Parama Siva with its 36 ābhāsas which have been proclaimed to be real? It is true that this system provides a positive approach towards the Absolute but out of its enthusiasm of bridging the gulf between phenomena and noumena it really looses its non-duality.

ALL MARKET AND A PROPERTY OF THE PARTY OF

and any of the first place the observation of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

A CALL OF THE PARTY OF THE PART

#### THE KATHĀ-SĀRA-MAHĀKĀVYA

#### A HYBRID DEVELOPMENT IN SANSKRIT LITERARY FORM

(Dr.) N. M. KANSARA

## Surendranagar (Saurashtra)

The main aim of the Kathāsāra mahākāvya is to summarize the often complicated and lengthy story of the original texts for the convenience of the readers. Besides, it also enjoys the freedom of giving a local colouring and introducing a few changes in the original story, approaching the level of epic. This hybrid genre has been so far neglected by the scholars and needs study as an independent literary form.

Sanskrit rhetoricians from Bhāmaha to Jagannātha have, as is quite well-known to every student of Sanskrit literature, tried from time to time to classify different types of Sanskrit literary forms like Mahākāvya, Khaṇḍakāvya, Gadyakāvya, Campū, Rūpaka, and others, initially on the basis of the existing specimens of Sanskrit literary works, and later on traditionally in the light of both the new developments as also of the statements in the works of predecessors in the field of Rhetorics. As regards the epic form, it was only Viśvanātha who was sharp enough to distinguish between two existing forms, viz., Mahākāvya and Ārṣamahākāvya,¹ the former being the ornate epic like Kālidāsa's Kumārasaṃbhava, while the later being the ancient exten-

सर्गबन्धो महाकाव्यम्.....।...अस्मिन्नार्षे पुनः सर्गा मवन्त्या-स्थानसंज्ञकाः ।

<sup>1.</sup> Viśvanātha—Sāhityadarpaņa (Cal. Ed., Sak. Sam. 1867, p. 413ff.), VI.302-303:

sive one like the Mahābhārata or the Rāmāyaṇa. Although many sub-varieties of the former type, viz., the Mahākāvya had developed since atleast the eighth or the ninth century A.D., none of the Sanskrit rhetoricians has ever taken note of, and tried to distinguish, different sub-varieties of the Mahākāvya genre, like the Sāstra-mahākāvya, the Kathāsāra-mahākāvya etc..

The different characteristics of the Mahākāvya genre as spelt out successively by Bhāmaha and his successors refer to the nomenclature of the structural divisions of the work, such as Sarga. And the Ārṣa-mahākāvya is distinguished from the former in that the structural sub-divisions are called Akhyanaka; of course the characteristics of the Mahakāvya do include details about the source-story, the hero and the heroine and types of incidents described. But it was not until modern scholars like Dr. K. N. Vatave tried to go rather deeper and, on the basis of their study of Western Criticism, differentiated the two main types of the epic as Vidagdha-mahākāvya and Ārṣa-mahākāvya, the former being secondary, artificial, idealistic, classical and sophisticated, while the latter being primary, natural, authentic, communal, popular, oral and epic of growth.2 This was expected of the historians of Sanskrit literature, like Dr. M. Krishnamachariar, who has listed innumerable such specimens in his learned work, viz., Classical Sanskrit Literature, and like Dr. S. K. De and Krishna Chaitanya both of whome possessed a keen critical outlook and an eye towards evolutionary trends. But none of these veterans have noticed

<sup>2.</sup> Dr. K. N. Vatave—Saṃskṛla Kavyā-ce Pañca Prāṇa (Marathi), Intro. pp. 20.

the new development in the case of the classical epic in Sanskrit literature.

To take a bird's eye-view of the development of the Sanskrit classical epic. The Ornate, or Vidagdha-mahā-kāvya, was in the biginning, rather akin to the Ārṣa type so far as the language and the spirit was concerned, as is evident in Aśvaghoṣa's Buddhacarita and the Saundarananda, although from the view-point of structure, extent, subject-matter, and scope too, they had definitely crystallized into a totally different genre. With Kālidāsa the epic style gradually got more and more sophisticated, the language more and more chaste and the story more and more chiselled with the emphasis gradually shifting from the narrative element to the sentiment-oriented descriptive motif element. as is evident in the epics of Bhāravi, Māgha and Śrīharṣa.

Along with this development in the field of the artificial ornate epic, there arose certain new sub-types like the Sāstra-mahākāvya like Bhaṭṭi-kāvya, the Sandhāna-mahākāvya giving out two, three, seven or even full one hundred parallel interpretations, and Kathāsāra-mahākāvya like the famous three compendiums by Buddhasvāmin, Kşemendra and Somadeva, who tried to preserve in the form of Sanskrit summaries the original story of Guṇāḍhya's Bṛhatkathā in Paiśācī. All these types shared the general external structural peculiarities of the Vidagdha-mahākāvya, such as the number of verses in each canto, change of metre at the end of the canto, exhibition of capacity to use different types of metres in one of the cantos, utilisation of certain set motifs like journey, messenger, battle, svayamvara, victory of the hero in the end, and so on. In style too they emulated the classical epic in utilising the chaste language with

profuse use of figures of speech. But they differed in the narrative purpose in that the Śāstra-mahākāvya aimed at illustrating the rules of Grammar or Rhetorics or Metrics, the Sandhāna-mahākāvya aimed at wonderful exhibition of the poet's scholarly equipment in vocabulary to blend two or more stories in the body of the same work in each of the verses simultaneously, while the Kathāsāra-mahākāvya attempted to preserve in summarised version the story along with a few excellences of some extensive work like an Ārṣa-mahākāvya, a Gadya-kāvya, a Purāṇa or a collection of popular stories composed originally either in Sanskrit or Prakrit.

Some of the authors of such compendiums have mentioned the purpose behind their endeavour. Thus, Pradyumnasūri composed in Sanskrit the Samarāditya-samkṣepa, a summary of Haribhadrasūri's famous Samarāicca-kahā in Prakrit, to facilitate his memory since he was impressed by the religious excellence of the original. Subhavardhanagani composed the Pānḍava-caritam, a summary of the Mahābhārata story, for his own enlightenment. Arhaddāsa composed his fresh rendering, of the part of the story

वक्ष्ये संक्षेपमक्षेपमात्मनः स्मृतिहेतवे ।।

गासैः बालः पितुः प्राप्ते किश्चिदुञ्झति चात्ति च ।

गया तस्य चरित्रेऽस्मिन् विद्यास्येऽहं त्याविद्यः ।।

<sup>3.</sup> Pradyumnasūri—Samarāditya-saṃkṣepa (Ed. by Hermann Jacobi, Ahmedabad, 1906), I.28-29:

<sup>4.</sup> Subhavardhanagaṇi—Pāṇḍavacarita (Satyavijaya Granthamala, Ahmedabad, 1922), I, 2:

पाण्डवानां चरित्रं पवित्रं विधीयते स्वप्रतिबोधहेतोः।

of the Uttarapurāņa, in the form of Munisuvratakāvya, alias Kāvyaratna, for his own pleasure.5 Somadeva has specifically noted that he undertook to preserve the story in nutshell, with the only difference that in his Kathāsaritsāgara the story was summarised and the language was Sanskrit. Not only that he assures us that he has followed the original work of Guṇāḍhya in Paiśācī faithfully taking care not to outstep it, although he has always kept in mind the sense of propriety and continuity, and has added a few poetic excellences without interrupting the sentiment of, and the element of interest in, the narrative.6 Ksemendra, other hand-reveals that he composed his Bṛhatkathāmañjarī to help the original work of Guṇāḍhya attain his honoured place in literature by reincarnating it in Sanskrit, since the original being in Paiśācī could be known only to a limited Sanskrit audience; that the task was akin to fetching the Ganges, flowing through the rocks, down to the plains acces-

 <sup>5.</sup> Arhaddāsa—Munisuvratacaritra (ed. by Bhujabali Shastri
 & Haranath Dwivedi, Agra, 1929), I. 13-14:

गणाधिपस्य गर्गे यदेतद् भवामि चोद्यन्भगवच्चरित्रे । भक्तीरितो नन्वगचालनेऽपि शक्तो न लोके ग्रहिलो न लोकः ॥ मनः परं क्रीडियतुं ममैतत् काव्यं करिष्ये खलु बाल एषः । न लाभपूजादिरतः परेषां न लालनेच्छाकलभाः रमन्ते ॥

<sup>6.</sup> Somadeva—Kathāsaritsāgara (Nirnaya Sagar Edn.), 1.i.3, 10-12:

<sup>....</sup>बृहत्कथाया सारस्य संग्रहं रचयाम्यहम् ।।
यथामूलं तथैवैतन्न मनागप्यतिक्रमः । ग्रन्थविस्तरसंक्षेपमात्रं
भाषा च भिद्यते ॥
औचित्यान्वयरक्षा च यथाशक्ति विधीयते । कथारसाविघातेन
काव्यांशस्य च योजना ॥
वैदग्व्यख्यातिलोभाय मम नैवायमुद्यमः । किन्तु नानाकथाजालस्मृतिसौकर्यसिद्धये ॥

sible to people in general.<sup>7</sup> Munibhadrasūri, on the other hand, was dissatisfied with the drawbacks in his predecessors' works, like the five famous Sanskrit ornate epics, and composed his *Sāntināthacarita* a compendium treating the story of the Tīrthaṅkara, in order to express his profound devotion to the religious hero and to support in accordance with the ethical norms the true religion, and exhibiting no less scholarship in his poetic product than the veterans in the field.<sup>8</sup>

Since the principal motive was to summarise the story of the original, the author of the Kathāsāra-mahākāvya preferred to preserve the nomenclature of the structural subdivisions, such as Ucchvāsa, Lambhaka, Bhava, Unmeṣa, etc., rather than call them as Sargas in their new work. Even when the original work was continuous, without any sub-divisions, as in the case of Bāṇa's Kādambarī or Dhanapāla's Tilakamañjarī, they either preferred not to break up

सेयं हरमुखोद्गीणां कथानुग्रहकारिणा। पिशाचवाचि पतित्वा संजाता विघ्नदायिनी।। अतः सुखनिषेट्यासौ कृता संस्कृतया गिरा। समा भुविमवानीता गंगा शुभ्रावलिम्बनी।।

8. Munibhadrasūri-Sāntināthacarita, Prašasti 13-14:

ये दोषान् प्रतिपादयन्ति सुघियः श्रीकालिदासोक्तिष् श्रीमद्भारिवमाघपण्डितमहाकाव्यद्वयेऽप्यन्वहम् । श्रीहर्षामृत सुक्तिनेषघमहाकाव्येऽपि ते केवलं यावद्वृत्तिववर्णनेन भगवच्छान्तेश्चरित्रे गुणान् ।।

<sup>7.</sup> Kşemendra—Brhatkathāmañjarī

:

the story in any sub-divisions<sup>9</sup> or broke it up in accordance with suitable incidents and called each of the divisions as a jaunt (Prayāṇaka), i. e., a temporary break of journey for rest: 10 But apart from the question of nomenclature, story was generally sub-divided into suitable number of cantos to facilitate the convenience of the audience or the reader, so that he can follow with interest the lengthy and often complicated story of the original with ease. Thus, while the story thus summarised was suitable to the original work and faithfully preserved in the compendium, the structural form adopted was that of the Mahākāvya. The result was a hybrid product called the *Kathāsāra-mahākāvya*.

At times such Kathāsāra-mahākāvyas turned out to be quite remarkable compositions approaching the level of an average epic since the poet of this new composition was free to redescribe and recast the story of the original in his own words, thus permitting him to add embelishments afresh and giving a local colouring to an ancient story. To this end his poetic talent was rather fettered by the original story which he was expected to follow faithfully. But some of the authors of the Kathāsāra-mahākāvyas did take slight liberty with the original story when they found a link missing here and there, as in the case of Pallipāla. Dhanapāla, while others like Padamsāgara did not mind introducing a few changes in cases where they differed with the original.

<sup>9.</sup> Padmasāgara—*Tilakamañjarī-kathoddhāra* (Ed. by N. M. Kansara, and published serially in J. O. I., Baroda, Vol. xxviii, March-September, 1979, and etc.

<sup>10.</sup> Pallipāla Dhanapāla—*Tilakamañjarīsāra* (Ed. by N. M. Kansara, and published by L. D. Institute of Indology, Ahmedabad, 1969).

But they never went to the extent of borrowing a mere skeleton of the story from some source, and totally recast and present it in a new garb adding a few incidents while omitting others. Thus, the *Kathāsāra-mahākāvya* was a hybrid genre which preserved the original story of a different literary genre almost in tact but only recast it in the external form of an ornate epic.

The genre developed of necessity. The lengthy and complicated story of the original Sanskrit work like the Mahābhārata, the Rāmāyaṇa, the Kādambarī, the Tilakamañjarī tended to be forgotten in view of the fact that in those days of the middle ages, these works were but recited in royal assemblies or public gatherings, and the recitations lasted for a number of days, perhaps months, making it difficult for the audience to retain the links of the story. Similar was the case with Prakrit works like Pādalipta's Tarangavaī-kahā, Udyotanasūri's Kuvalayamālā, Jineśvarasūri's Nirvānalīlāvatī-kahā, Haribhadrasūri's Samarāicca-kahā, with the added disadvantage that they could not be accessible to, and win the appreciation of Sanskrit-knowing elites so as to find an honoured place in highly valued Sanskrit literature of the age. The rulers, like Bhoja in Dhārā or Siddharāja and Kumārapāla in Gujarat, in those days patronized Sanskrit scholars affording them a place of honour both in the court and the society. This situation too seems to have inspired the poets to emulate worthy predecessors and try their hands at an ancient popular work, thus creating an interest in the original by rejuvenating it in the new prevalent form, while renewing the respectful devotion or memory of the holy personage treated as a hero therein and gaining the same of an epic poet for himself.

The structural peculiarities of the original has affected the development of this new genre to such an extent, that in some cases the resulting Kathāsāra-mahākāvya hardly attained to the epic form, as in the case of Hemacandra's Triṣaṣṭhiśalākāpuruṣa-carita, while another Kathāsāra-mahākāvya, summarising a part of its story pertaining to the first Tīrthaṅkara Rṣabhadeva, attains to the epic form in the Padmānanda-mahākāvya at the hands of Pandit Amaracandra. This testifies to the fact of the author's poetic genius, the lack of which in others of his class serves only to detract from the literary form.

Histories of Sanskrit literature, particularly that composed by the Jaina authors, have preserved many notices of numerous Kathāsāra-mahākāvyas. It is necessary to set this genre apart and study it as an independent form in detail, to evaluate the worthy pieces of this genre in the light of the contribution they have made in preserving the memory of the lost original and in the development of new literary trends of the age to which they belong.

del appet security to entere the first

the same of the later of the same of the s

and the second and the second second

the second secon

# STONE INSCRIPTION OF NONHA-NARSINGHA KANPUR, U.P.

# JAI NARAIN AND BIMAL CHANDRA SHUKLA

#### Allahabad

In the present article light has been thrown on the chief characteristics of the newly discovered fragment of a stone inscription of 13 lines in Nāgarī lipi of about 8-9th century A.D., recovered from Nonha Narasiṃha mound, Kanpur. The inscription contains references to Bhoja De (Va?), Subhāditya, Padmaprabhu Muni and to some grants to Brāhmaṇas.

Recently the authors of this article had an opportunity to pay a visit to the city of Kanpur to attend the sixth Annual Congress of 'Indian Academy of Social Sciences' held there between October, 23—26, 1981. We could spare sometime to explore together the city and its suburbs.

In course of our exploration, we went to a village named Nonha-Narsingha. The village of Nonha-Narsingha (Lat. 26°38' N. and Long. 80°4' E.) lies about 24 km. in a north-westerly direction from the city of Kanpur. A big mound, on the fringe of the village is situated on the right bank of *Uttari Nona*, a placid rivulet tributary of the Ganga, which flows in a roughly L-shaped course at the site. At present the mound is divided into two parts, viz. southern and northern by the streams of *Uttari Nona* the largest mound—Nonha Narsingha mound (or temple mound) rising to a

maximum height of about 9.35 metres. Surface explorations have revealed the presence of the *Painted Grey Ware*, and subsequent ceramics of early historical times, including a number of the sherds of *Glazed Ware*. The whole mound and the adjoining fields are littered with potsherds, and brick-bats, etc. A large number of complete burnt bricks, measuring 49.5×30×7.5 cms and 41.5×28.5×6.25 cms are also lying exposed at a few points on the mound. There is reason to believe that an ancient town lay buried at the site.

A large number of broken and mutilated stone sculptures, stylistically assignable to the Early Medieval Period (Rajput), attest to its continued importance up to Early Medieval times. Notable among the sculptures on the southern mound, is a massive Sivalingam of polished stone of the height of about 1.3m and with a circuit of 1.97cms. This Sivalingam is installed on a yoni which perhaps formed the centre of the original cella of the temple. Though, the temple had been razed to ground, it is still possible to work out the outline of the temple on the basis of the foundation walls. A panel depicting Mahiṣāsuramardinī, kept in a recently built shrine on the northern mound, is also quite interesting.

The inscription lies on the ground near the Sivalingam, on the southern mound, which is locally known as Nonha-Narsingha mound. The inscription is incised on a carefully smoothened upper surface of a stone slab, measuring 55.3×39.1 cm. This inscription of 13 lines is only a fragment of an apparently large inscription. Not a single line of the inscription is intact, and almost all the extant lines are partially broken. The name of the writer of inscription was given in line 13 but is now completely effaced.



Stone Inscription of Nonha-Narasinha, Kanpur.

## TEXT OF NONHA NARSINGHA INSCRIPTION

""ह। यत्राघाय च वेघसीव मधुजित्श्रीमोजदे (व?) """
 "(क्षि) ति मेव भोगिशयने संवाह्यमानः श्रिया ॥ त"""
 "(प्र) लय परिचयश्यामवला वनान्तामुर्व्वीशु ""
 "च थिया विश्रतः शुश्रकीर्तः । सूनुः पुण्यो """
 "श्रीशुमादित्यनामा येनायं चक्र""

 "कामो ॥ दारः पश्चमहाकतून्प्र""
 "कामो ॥ दारः पश्चमहाकतून्प्र""
 "सितिपोपदेश गुरुणान्याय्यं ""
 "स्यादरो ॥ पद्मनाभमुनेव्वं """
 "स्यादरो ॥ पद्मनाभमुनेव्वं ""
 ""
 "स्यादरो ॥ पद्मनाभमुनेव्वं """

The characters are Nāgarī of about eighth-nineth century A.D. The language is Sanskrit and what remains in the inscription is in verse. The characters are regularly and beautifully formed and skillfully engraved. The average height of the letters is about 2.4 cm. As regards the shape and formation of letters, the following peculiarities may be noted:

The chief characteristic of Nāgarī characters of Nonha-Narsingha stone inscription, is that the letters slope from the right to the left and show an acute angles at the lower, or, at the right ends. The use of the long straight top-strokes,

F. 40

is also noteworthy. James Princep (1799–1840 A.D.) for the first time termed this type of script as 'Kuţila' and it had been employed by many other scholars since then. The terms "acute-angled alphabet", and the "nail headed" were also frequently applied to them. George Buhler was not inclined to adopt the term 'Kuţila' because, according to him, this term is based on an erroneous rendering of the expression Kuţila Akṣara in the Dewala Prasasi of Lalla, the Chhinda, of (Vikram) Samvat 1049, corresponding to 992-93 A.D. Buhler had translated the phrase, Kuţilānya-kṣarāni Viduṣā as "by him, who knows crooked letters", i.e. letter difficult to read¹. Buhler called it instead 'Siddhama-trika' (lipi)² F. Kielhorn likewise, deliberately avoided the term 'Kuţila' in his palaeographic remarks on various inscriptions of this period³.

The loops on the left hand of ma and pa are not closed but represented by curves. Similarly the left limb of ka in line 1 and 7 is curved upwards. The letter ba is denoted by the sign of va (cf. line 12). In consequence of the elongation of the ends of the wedges and the use of long straight topstrokes, the heads of ga, ja, ta, dha, na, are almost closed. Pa and va and sa show the use of broad wedges but the open tops are not closed. The characters of the inscription clearly show a mixture of wedges and straight top-strokes. An intermediate position between the 'acute angled' and the  $N\bar{a}gar\bar{i}$  alphabets, is occupied by the letters of the

<sup>1.</sup> E. I. I, p. 76.

<sup>2.</sup> Buhler, G., Indian Palaeography (Calcutta, 1959), pp.

<sup>3.</sup> E. I., I, p. 179; E. I., II, p. 160, 177.

Nonha-Narsingha inscription. Specimens of the mixture of wedges and straight top-stroke, are found in the Radhanapur and Vanidindori Copper Plates of the Rastrakūta king Govind III of A.D. 807-808 (cf. facsimile in E I III, 103) and the Harsha Inscription of the Chahmana Vigraharaja II of A.D. 973 (cf. also fascimile E I II). The anusvāra is represented by a small circle, e. g. in Urvvīm ( उन्हों ) in line 4. As is the case with numerous epigraphic records, a short-space at the end of some lines in our inscription (cf. lines, 3, 5, 7, 10, 11, 13) has been often covered by a single or double danda.

One or two more points in our inscription merit attention. Line 2 contains a reference to Sri Bhoja De (va?). It is well known that among the Imperial Gurjara Pratihara kings of Kanauj, Ramabhadra's (c. 833-36 A.D.) son and successor Mihira was usually known by his title Bhoja or Bhoja-Deva. Whether there is a reference or allusion to the celebrated king Bhoja I (c. 836-889 A.D.) in this inscription is an interesting question. The question is as difficult to answer as it is easy to pose. We are familiar with the names of two Bhojas-Bhoja I and his grandson Bhoja II son of Mahendrapāla and Dehanaga Devī-of the Imperial Pratihāras of Kanauj. While Bhoja I was greatest ruler of the Pratihara dynasty of Kanyakubja, nothing particular is known of Bhoja II. Most of the scholars are of the opinion, that Bhoja's (I) first task was the restoration of Pratihāra authority in Kālāñjara-Maṇḍala and Gujarat.4 Bhoja's empire included, not only Uttar Pra-

<sup>4.</sup> Tripathi, R. S., 1937, History of Kanauj to the Muslim Conquest, p. 238; Majumdar, R. C., (ed.;, The Age of Inperval Kanauj, pp. 29-30; Mishra, B. B., 1966, The Gurjara-Pratiharas and their Times (Delhi), p. 27; Puri, B. N., History of the Gurjara-

desh, almost whole of Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana. but also the Saurastra region of Gujarat and perhaps parts of Bihar. It may be pointed out that Kanpur, the find-spot of the inscription is not very far from Kanauj, the imperial seat of Gurjara Pratihāra dynasty.

Pratihara feudataries had used the title Paramabhatţāraka Mahārājādhirāja Parameśvara for the Pratihāra monarches, but the Pratihara rulers preferred to call themselves only rājas or mahārājas.6 Bhoja I, one of the mighty rulers, is often simply styled as 'Srīmat' or Mahārāja. In several inscriptions Bhoja I is referred to as Bhoja or Bhojadeva. In Catsu inscription (Jaipur District, Rajasthan) of Bālāditya, Mihirabhoja is simply called Bhoja.9 In Pratapgarh (southern Rajasthan) inscription of Mahendrapāla II (c. 943-48 A.D.), Bhoja I is simply referred as Bhojadeva<sup>10</sup>. We know from The Kahla Plate discovered in Gorakhpur district in U.P. that Guṇāmbodhideva of the Kalacuri dynasty of Gorakhpur, received land from Bhojadeva (Bhojdeva āptabhūmih), who had been identified with the Pratihāra king Bhoja I by Kielhorn.11 In view of the above dis-

Pratiharas, p. 55, and for a different view see Sharma, Dasharatha (ed.) 1966, Rajasthan Through the Ages, Vol. I (Bikaner),

<sup>5.</sup> For a detailed discussion, see History of Kanauj, and The Age of Imperial Kanuaj.

<sup>6.</sup> Sharma, Dasharatha, (ed.) Rajasthan Through The Ages, Vol. I, p. 305.

<sup>7.</sup> E. I., I, p. 156, line 6, verse 22 Srīmad-Ādivarāhena.

E. I., XIX, p. 18, line 6. 8.

E. I., XII, p. 15, verse 19. 9.

<sup>10.</sup> E. I., XIV, pp. 180, 184.

<sup>11.</sup> E. I., VII, p. 86, line 8 and p. 86 footnote 4.

317-

cussion it may be surmised that Srī Bhojadeva in line 2 of our inscription is, most probably, Bhoja I of the Gurjara Pratihāra dynasty of Kanauj.

The name of another individual called Śrī Śubhāditya, also occurs in line 6. It may be surmised, though provisionally that it was Śrī Śubhāditya, who caused this epigraph to be engraved. The inscription in line 9, probably, refers to some grants (?) made in favour of learned Brāhmaṇas by Śrī Śubhāditya. In line 11 the name of Śubhāditya's virtuous wife who had been compared with Śrī or the Goddess of Fortune also occurs. The reference to Padmaprabhu Muni in line 10 without any honourific is also noteworthy.

HE CHEST THE COLUMN TO THE CHEST HAVE

contrador to Souter tentrating enting to the second

of surposition is a first of the surposition of the

# AN UNIQUE UNATTRIBUTED ARJUNAYANA COIN

# (Mrs.) Avinash

## Chandigarh

Account of a rare Ārjunāyana coin.

Long back James Prinsep had prepared a plate of the engravings of 'Indo-Bactrian and Buddhist Satrap Coins' which he himself could not comment upon and publish in his life time in the Journal of the Asiatic Society of Bengal as intended by him originally. His brother H.T. Prinsep, however, published the said plate along with an article which both were later included in James Prinsep's Essays in 1858. A round copper coin illustrated at No. 22 of the said plate was briefly described by the author as following<sup>2</sup>—

"Obverse: Figure in speaking attitude. Rajna Raghunám."



The illustration (Fig. 1), however, reveals a figure in the centre, on the obverse, with right hand raised up and left

<sup>1.</sup> Essays On Indian Antiquities by James Prinsep (Ed. Edward Thomas), London, 1858, Vol. II, Art. XXI. Pl. XLIV, pp. 218-24.

<sup>2.</sup> Ibid., p. 224.

<sup>3.</sup> The initial letter seems to have been incorrectly drawn by Prinsep probably because of the indifferent state of preservation of the coin. Prinsep's reading 'Rajna Raghunàm' suggests u-vowel with ja which he mistook as the conjunct 'jña'.

akimbo. Brāhmī legend of about the first century B.C. from IX to III along the border can be read as "(Ā)³ junāyanā (me?)⁴" On either side of the figure, which probably is a representation of Lakṣmī holding a lotus, are to be seen symbols or letters.⁵ The reverse contains the figure of a humped bull standing to left on what looks like a arched hill. Both the obverse and reverse devices are reminiscent of similar devices of Rājanya coins.⁶ The Rājanyas, as is well known, had migrated from the Punjab to Rajasthan and issued coins with Lakṣmī and Bull devices.⁶ The Ārjunā-yanas, too, were located in Rajasthan.⁶ Temporal and spacial vicinity seems to have been the cause of the adoption (or imitation) of similar devices.⁶

The size of the woodcut of our coin is 1.65 cm. Its weight has not been recorded. No such Ārjunāyana coin is known to us earlier. The coin thus constitutes an unique variety.

<sup>4.</sup> The last letter, too, may have been wrongly transcribed. The original, like many other known examples, may have been 'na'.

<sup>5.</sup> Such letters have also been seen on some other Ārjunāyana coins too. See e. g., Journal of the Numismatic Society of India. Vol. XXXVIII (1976), p. 2, Pl. I.1; Ibid., Vol. XXXIX (1977), p. 50, Pl. VII.5.

<sup>6.</sup> K. K. Dasgupta, A Tribal History of Ancient India, Calcutta, 1974, pp. 140-147, Pl. V, Nos. 91-93a-b.

<sup>. 7.</sup> Ibid., While in the Punjab, the Rājanyas used Kharoṣṭhī on their coins but substituted it by Brāhmī in Rajasthan.

<sup>8.</sup> Ibid.; JNSI, XXXVIII, pp. 1-5.

<sup>9.</sup> The arched hill shows some connection with the Sibis also.

# SHAH JAHAN'S SILVER RUPEE OF A NEW MINT

#### LALMAN

### Chandigarh

Identification of a unique Silver Rupce of Shāh-Jahān, with the name of the mint 'Junīr'.

A hoard of 340 silver rupees was discovered at Sargodha (now in Pakistan) during 1929-30<sup>1</sup>. It included a rupee of Shāh Jahān<sup>2</sup> which bore on the obverse<sup>3</sup> the name of the emperor with the title (Shihābu-l-Dīn Ṣāḥib qirān Ṭhānī) and the name of the mint on the border. The reverse<sup>4</sup> contained the Kalima in the square and the date 1060, the margins being occupied by the names of the four Caliphs. Though the coin is of the well-known type issued by Shāh Jahān yet the name of the mint which has been read as Junir<sup>5</sup> is of unusual interest.

Junir as a Mughal mint is not mentioned in any of the published catalogues nor has this name been noticed so far on any other coin. In the Annual Report which contains an account of the above-mentioned hoard. Junir has been identified with modern Junnar, about 90 Km. north of Poona. Unfortunately, the coin has not been illustrated.

<sup>1.</sup> ARASI, 1929-30, p. 212.

<sup>2.</sup> Ibid., 1930-34, p. 302.

<sup>3.</sup> Actually the reverse.

<sup>4.</sup> The obverse is here wrongly described as the reverse.

<sup>5.</sup> ARASI, 1930-34, p. 302.

<sup>6.</sup> Ibid.

F. 41

Nelson Wright and Whitehead had read the mint-name on Jahangīr's coins dated 1031 A.H. in the Calcutta Museum (No. 685) and the Lahore Museum (No. 1017) as JALER. P.L. Gupta tried to read the same name as Hapur to which C.R. Singhal expressed serious doubts. Singhal thought that the mint-name was JALESAR which he identified with JALESWAR or JELLASORE in Balasor district of Orissa.8 Devendra Handa had suggested that the name may be better read as JAGNER identifiable with the present JANER, a small village situated about 10 Km. north of Moga on road to Zira, near the high bed of the Sutlej in district Ferozpur, JANER is an archaeological site of imposing Punjab.9 dimensions, yielding antiquities ranging from the Kuṣāṇa period to the recent times 10. The name of the mint JUNIR should, I feel, be read as JAGNER or JANER and the coin in question contained in a hoard obtained from Sargodha (in the erst-while Punjab) should better be assigned to a mint in the Punjab rather than one in Orissa or in Maharashtra. Probably a mint was set up at JANER by Jahangir and it continued to be so subsequently, during the reign of Shāh Jahān at least.

<sup>7.</sup> JNSI, XI, p. 70.

<sup>8.</sup> Ibid., XII, p. 151.

<sup>9.</sup> Ibid., XXXIII (ii), p. 122.

<sup>10.</sup> CASR, XIV, pp. 67-69.

# CONCEPT OF INDIAN TEMPLE AND ITS EVOLUTION

#### DR. K. S. SHUKLA

### Bangarmau

The concept of the model of Indian temples has its origin in the mountain peaks, trees and the human body (the seated posture of a yogī).

Conceptually, temple is the material manifestation of the concept of God. Architecturally, it is a place for meditation and spiritual communion with him in a darkened cell or chamber, cave or rock-shelter.

The primitive man saw or visualized God in the massive and mighty mountains and other natural forces and phenomena. For him living in a cave was just like living in the womb of the Mother, the benevolent mountain itself. He saw in the gigantic mountain the material manifestation of the Cosmic Principle that sustains life on the earth. The glory, grandeur and greatness of the God was thus, first realised by man in the formidable form of high soaring mountain, which was a standing monument of the Divine Mother and provided him full protection from wild animals, and shelter from the furies of nature.

Later on, when there occured a great climatic change, man descended to the plains from the mountain, where he found the same comfort and shelter on and under the trees and enjoyed their luscious fruits and roots to sustain his life. Thus, in the blossoming and fruitladen trees he perceived the same benevolent or at times a malevolent spirit

according to his own vision and understanding and invested each tree on its individual merits, with an in-dwelling spirit.

With the advance of culture and civilization and with the expansion of man's mental horizon his body in the seated posture of a 'yogī' served as a model for the shrine of god. He saw in the saints and sages the manifestation of the Supreme Self as the saviour of the mankind.

Thus, in short, mountain peaks, trees and human body served as concrete models for the concept of a temple.¹ The sanctum with its massive walls and dark interior represented a cave, while the superstructure with the peak-like spire represented a mountain.² Significantly, the sanctum is called 'garbhagrha', the womb or embryo, where the regeneration is effected and the higher self of the devotees is reborn through initiation and self-realisation.³ The superstructure with receding tires or tapering spire terminating into the pointed finial symbolises the general sublimation of the soul to empyrean heights to reach the point of no return i. e. the complete oblivion into the Cosmic Principle.

Again, trees and mountains appear to have symbolised the inner urge of man to rise above his surroundings. It were these two natural phenomena which transcending all ethereal pulls stood solidly on the ground vying with the skies. Therefore, man, in all likelihood, identified his own urges to rise above with these two tall and towering objects of nature having their feet firmly planted on the earth in a bid to soar above. Thus, both served as models for a

<sup>1.</sup> Bajpai, K. D., Bhāratīya Vāstukalā kā Itihāsa (1972), p. 3.

<sup>2.</sup> Deva, K., Temples of Northern India, 1969, p. 2.

<sup>3.</sup> Ibid., p. 3.

structural edifice known as temple—the house of god. The scated posture of a 'yogī' lost in meditation and ecstatic vision of the Enlightened One in the inmost recesses of his soul also served as a model. Thus, the archaic temples which were simple structures of wood or clay, were built on a raised platform in imitation of human body, a tree, or a mountain.

In the prehistoric period caves painted with mystic symbols served as the sequestered cloisters for chanting spells for effective hunt, and also shelters from the inclement sun and shower, hail and hurricane, ice and snow. Thus, the caves may be regarded as the earliest temples of mankind,<sup>4</sup> where the prehistoric cave-dwellers offered a portion of their game to their in-dwelling spirits painted in the form of some totemic symbols on the cave walls.

With the discovery of a stone nodule having main emphasis on the female pudenda,<sup>5</sup> it is evident that the primitive faith in the Mother Goddess cult started from the Upper Palaeolithic period. The concept of the benign Mother that was derived from the all-sheltering caves or womb of the gigantic mountains got full expression with the emphasis on the female pudenda in arts and sculpture. Such small but crude representations in stone anticipate some sort of insipient architecture in the form of an openair platform for worshipping the gods and demi-gods and

<sup>4.</sup> Vakankar, V. S., "Prehistoric Cave Paintings"; Marg, XXVIII, No. 4, p. 5.

<sup>5.</sup> Shukla, K. S., Unpublished Ph. D. thesis 'Archaeology of Unnao District; approved by the University of Sagar, 1981, p. 142, pl. IVb.

specially later on, the Mother Goddess which was symbolically represented by the crude female figures with particular emphasis on their pudenda. The discovery of ivory mother goddesses in the Mesolithic and Neolithic chalcolithic horizon at Mahagara<sup>6</sup> in the Ganga Valley further testifies the prevalence of the Mother Goddess cult that had originated there.

The Mother Goddess cult and the tree-worship continued in the Harappa culture. Apart from terracotta figurines of the Mother Goddess, many Harappan seals represent a tree-god standing under the arched leaves suggesting thereby an arched doorway decorated with the tassels of green leaves as is the fashion today in many parts of the country. However, we are yet to discover, at Harappan sites, any such structure as may be identified with a temple. The solitary example at Mohenjodaro in H. R. area is the so-called House No. Al. The nucleus of its plan is a high oblong structure approached from the south by two symmetrically disposed stairs parallel with the frontage access to which was provided in turn by a monumental double gateway between two irregular blocks of building. In the court of this gateway was a ring of brick-work representing perhaps, a protective enclosure round sacred trees. Just inside the room to the east of the gateway was found a stone statue, about 38 cms. in height representing a bearded yogi in a squatting posture.7 The combination of circumstances incines towards the identification of the struc-

<sup>6.</sup> Sharma, G. R., History to Prehistory, Allahabad, 1980, p. 96.

<sup>7.</sup> Marshall, Mohenjodaro And the Indus Civilization, Vol. 1, p. 178; Vol. 3, pl. C, 4-6.

ture as a temple.<sup>8</sup> Recently, small platforms with cylindrical clay phaluses, thick accumulation of ash and a lot of terracotta balls have been discovered at Kalibangan.<sup>9</sup> These are square or circular in plan. The thick accumulation of ash and burnt clay probably suggest a railing of wood, bamboo or reed filled with wattle-and-daub. These open-air, but enclosed structures, with some kind of aniconic representation may be termed as temples or Agnivedikās i. e. fire-altars.<sup>10</sup>

In chalcolithic period, too, structures consisting of circular platform with triangular clay figurines of the Mother Goddess and an assemblage of a variety of ceramic vessels and fire-altars were unearthed at Dangwadi (Ujjain). V. S. Vakankar, the excavator of the site, is of the view that it was a part of a temple complex situated along the bank of the river. Fire-altars of the same period have also been discovered at Navadāṭolī. 12

On the evidence of Bhagwanpura (Haryana) it may be postulated that the old tradition continued in the vedic period as well. There were raised thatched or wooden structures which served the purpose of a temple wherein the image of a god or goddess made of clay, wood or gold was installed and sometimes, taken out into procession on

<sup>8.</sup> Wheeler, Sir Mortimer, Indus Valley Civilization, p. 53.

<sup>9.</sup> See Indian Archaeology: A Review, 1963-64, pl. XXa; Lal, B. B., Archaeology Since Independence, pp. 17-18, pl. IV.

<sup>10.</sup> Agrawala, V. S., Evolution of the Hindu Temple, p. 1.

<sup>11.</sup> Vakankar, V. S., 'Archaeology in Madhya Pradesh', The Illustrated Weekly, Sept. 5, 1981, p. 35.

<sup>12.</sup> Sankalia, H. D., Indian Archaeology Today, 1962, p. 84

certain ceremonial occasions or festivals. Such processions are taken out in India even today.

It is interesting to recall that on the auspicious day of Devotthānī Ekādaśī (the 11th bright day of the month of Kārtika) a temple-like structure built of four sugar-cane sticks whose long leaves are tied atop simulating a rudimentary sikhara with the crowning amalaka and the finial is raised over the clay images placed on a small wooden plank. This crude and humble structure certainly imitates the archaic wooden structures over the images. This is also quite evident from the punch-marked coins as well as those belonging to the Audumbaras and the Pañcālas.13 Again, the temples of Sankarşana and Vāsudeva at Nāgarī Mathura were of this archaic type. The Nārāyaṇa Vāṭikā at Nāgarī is a platform with a square railing around it.14 Stray references like the one found in the Tarangāvatī, a literary work of the 1st century B.C. suggest the erection of a wood temple15 on thousand pillars, looking like the Vimāna of the Sun-god rising above the white clouds.

Thus, in its initial stage a shrine was originally something like a raised platform with an image of some god, yakşa or nāga installed on it. The second stage of its development was reached by the construction of a railing—originally of wood or bamboo and still later on, of stone as at Mathura, Sanchi, Bharhut, Amaravati, etc. These open-air platforms were sometimes covered with a canopy of straw or stone.

<sup>13.</sup> Cunningham, A., Coins of Ancient India, p. 68, pl. IV. fig. 2; p. 84, pl. VII, fig. 19.

<sup>14.</sup> Agrawala, V. S. op. cit., p. 1.

<sup>15.</sup> Acharya Padalipta, Tarangāvatī, p. 83, Jaipur, 1964.

Obviously, the inspiration for this kind of architecture came from man himself. The anatomical divisions of a fully developed temple-stupendous and extravagant in plan and execution-as found in the later texts seem to have been made after human physiognomy. The different parts of the elaborate body-temple are called pāda (feet), janghā (thigh), varandī (bust), mastaka (forehead), śīrṣa (head), sikhara (spire), etc. Even the literary sources bespeak of this analogous kinship as a source of inspiration on a metaphysical plane. On the earthly or terrestrial plane the temple is symbolic form of the plan of the universe-a world of deities, spirits, celestial beings, dancers and musicians of the heaven (gandharvas), even beautiful divine beauties and mortal maidens.16 Moreover, the enshrined also accorded the same place, position and paraphernalia as the temporal king on this earth. He is provided with a bedecked throne, umbrella and fly-whisk and His worship is attended by regal pageantry, together with music, dance and lighting of lamps.17.

Thus, the concept of the temple derived from the mountain, the tree and the human body took the material shape and acquired great dimensions having taken inspiration from the human body, the tree and the mountain respectively from the earliest times to the early medieval period.

<sup>16.</sup> Mehta, R. N., Masterpieces of Indian Temples, Bombay, p. 44.

<sup>17.</sup> Deva, K., op. cit., p. 1.

F. 42

# FRESH LINGUISTIC EVIDENCE TO DETERMINE YASKA'S PERIOD

### Dr. (Mrs.) Haripriya Misra

### Varanasi

Basing her arguments on new linguistic evidences, the author tries to fix Yāska's time before Pāṇini, in 8th century B.C. in which the MIA stage has already been started.

Prof. Baladeva Upadhyaya has aptly remarked that Yāska must belong to a period earlier to Pāṇīni.¹ Western scholars also mostly accept Yāska to be of an earlier date than Pāṇīni; Macdonell² places Pāṇīni in the 4th century B.C. and Yāska in the 5th century B.C.

Yāska belongs to a period earlier to Pāṇini, in which although Middle Indo-Aryan has already started (the period of OIA being over) it has not yet been recognised as a clearly variant stage of Indo-Aryan differing from Old Indo-Aryan on several linguistic factors. The language change was so natural and slow that although Yāska has observed the linguistic change of Middle Indo-Aryan type in the language, he has not been able to recognise that a new stage has come into being. This fact re-establishes Yāska in the 8th century B.C., which is the date proposed by some scholars and challenged by others. Besides in a recent work Misra<sup>2</sup> has shown that Middle Indo-Aryan has started

<sup>1.</sup> Vide: Saṃskṛta sāhitya kā itihāsa, p. 38 and vaidika sāhitya aur saṃskṛti, p. 241.

<sup>2.</sup> Vide: History of Sanskrit Literature, p. 22.

<sup>3.</sup> Vide: Fresh Light on Indo-European Classification and Chronology, p. 98.

from the 10th century B.C. instead of the earlier proposed date by Chatterji at 5th century B.C. The date proposed by Misra explains the peculiar linguistic environment in Yāska's time. The peculiarity lies in the fact that his approach to etymology and his style clearly shows that he belongs to a period of Middle Indo-Aryan and he is earlier to Pāṇini.

Evidences for the above fact are given below.

Yāska uses the term  $bh\bar{a}s\bar{a}$  in the sense of classical Sanskrit. The following uses of Yāska may be compared—teṣāṃ ete catvāra upamārthe bhavanti. iveti bhāṣāyāṃ cānvadhyāyaṃ ca. agnir iva. indra iva. neti pratiṣedhārthīyo bhāṣāyāṃ. ubhayaṃ anvadhyāyaṃ. ¹ In this passage Yāska freely uses anvadhyāyaṃ (lit. learned speech) and bhāṣā (lit. learned speech or spoken language) in the sense of Vedic and Classical Sanskrit. The word bhāṣā has been used subsequently in the sense of common speech or spoken language referring to Middle Indo-Aryan and New Indo-Aryan in course of time. The use of the term bhāṣā in Yāska in the sense of Classical Sanskrit shows that Cl. Skt. also was not considered as a learned speech in his time.

Moreover evidences are being presented to show that Middle Indo-Aryan sound changes were recognised by Yaska in the etymological investigations.

In the statement "nighanțavah kasmāt. nigamā ime bhavanti", derives nighanțavah nigantavah. Such changes of spontaneous aspiration of non-aspirates (i. e. g>gh) and of cerebralization of dentals (i. e. t>t) are Middle Indo-

<sup>4.</sup> Nirukta, I.4.

Aryan characteristics.

cp MIA aspirates for Skt. non-aspirates
Mahārāṣṭrī nihasa < Skt. nihasa

bharaha <Skt. Bharata

Amg. kacchabha Skt. kacchapa

cp also MIA cerebrals for Skt. dentals.

Pali damsa Skt. damša 'gnat, an insect' Mahārāṣṭrī padia Skt. patita

Pali paṭhama, S, M paḍhama<Skt. prathama and paḍi<Skt. prati.

This phenomenon of cerebralization of dentals is quite common with Amg.

Likewise he states kantakah krntateh (IX.32) which means he derives kantakah < krntakah. Such a form shows Skt. r > a and cerebralization of dentals as in Middle Indo-Aryan. In the forms kitavah krtavan (v.22) (i. e. gambler < successful) he derives kitavah < krtavah which is a case of Skt. r > i.

cp. MIA Aśokan Insc. maga- and miga-<Skt. mrgah Saurasenī kada, Mahā. kaa<Skt. krta Saurasenī didha<Skt. drdha

Moreover he derives kīkaṭāḥ < kiṃkṛtāḥ (VI.32) which shows cerebralization of dentals as well as lengthening of vowel after loss of a nasal.

cp. MIA sīha simha and vīsa viņšati.

It is obvious from Yāska's treatment that root concept was not clear in his time. The concept of root is clear from Pāṇini's treatment who distinctly categories gam, bhū etc. as roots. But Yāska who belongs to a period earlier

to Pāṇini used 3rd person singular of the verb to indicate root just like the Old Greek grammarians who use 1st person singular to indicate root. e. g. Yāska gives—

vīro vīrayati amitrān (I.7).

(II.17) vṛtra vṛṇatervā vartatervā, vardhatervā.

(III.18) vyāghro vyāghrānāt, vyādāya hantītivā.

Besides sometimes he uses a noun instead of showing the root for his etymology as vyāghro vyāghrāṇāt.

Old Greek grammarians used 1st person sg. of the verb to indicate the root instead of giving the original root. It shows that they had no clear idea of the original root, e. g., they use baskō 'to go', pherō 'to bear', luō 'to loose', tīmāō 'to honour' to indicate roots which are actually 1st person sg. forms. Modern Greek grammar however uses infinitive forms to indicate roots like Latin and English.

cp. Old Greek root pherō, Modern Greek pherein, Lat. ferre, Eng. 'to bear'.

The above investigation fully helps us to ascertain that Yāska belongs to a period earlier to Pāṇini. In Yāska's period the root concept (as found in Pāṇīni's treatment) was not discovered. Had it been discovered a great scholar like Yāska would have used it in his treatment which would have made his work more convenient and more practical. Beside MIA was already in vogue at Yāska's time, but it had not special stamp differentiating from OIA. MIA was treated by Yāska as a short of local dialect. But by Pāṇini's time the roots have been fully established and MIA has already been fully differentiated from OIA. To Yāska Vd. Skt. was a learned speech, a language worth studying,

and Cl. Skt. was merely bhāṣā i. e. common speech as shown above. On the other hand, to Pāṇini, Cl. Skt. was the main object to study. His grammar is mainly meant for the study of Cl. Skt. The Vd. Skt. is of secondary importance to Pāṇini. Cl. Skt. is standard and Vd. Skt. is exceptional to Pāṇini. Therefore, he has sūtras like 'chandasi bahulam'. These factors prove that Yāska belongs to a date earlier to Pāṇini and his date may be 8th century B.C. as proposed by some scholars. Further it is also proved that the MIA stage has already come at Yāska's time and therefore the recent date of the starting point of MIA proposed by Misra in his Fresh Light on IE Classification and Chronology, seems to be ascertained further by the present analysis.

#### BIBLIOGRAPHY

- 1. Woolner, A. C.: Introduction to Prakrit, Rep., Delhi, 1975.
- 2. Misra, S. S.: Fresh Light on Indo-European Classification & Chronology, Varanasi, 1980.
- 3. Geiger (Tr. by Ghosh, B.): Pali Literature & Language, Rep., Delhi, 1968.
- 4. Pischel, R. (Tr. by Jha, S.): Comparative Grammar of the Prakrit Languages, 2nd Edn., Delhi, 1965.
  - 5. Varma, S.: The Elymologies of Yāska, Hoshiarpur, 1953.
  - 6. Rajavade, V. K.: Nirukta, Pune, 1940.
  - 7. Pharr, Clyde: Homeric Greek, Rep., 1966, U.S.A.
  - 8. Smyth: Greek Grammar, Rep., 1972, U.S.A.
  - 9. Upadhyay, B.: Vaidika Sāhitya, Varanasi, 1955.
- 10. Upadhyay, B.: Saṃskṛta Sāhitya kā itihāsa, Varanasi, 1956.
- 11. Macdonell, A. A.: History of Sanskrit Literature, New Delhi, 1958.

Marine and the little trade of the

· The arms of the off and the latter than the

proper that and relative to the same of all areas of the

THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

CONTRACTOR OF THE SECOND OF THE SECOND

and the second s

American and the control of the cont

to the same of the

\* All parties that the property is a day of the

The second of th

### A WRONG CONJECTURE REGARDING THE READING GRANTHAVISTARA IN THE MAITRĀYAŅĪ-BRĀHMAŅA-UPANIṢAD

## Dr. RAM SHANKAR BHATTACHARYA

Varanasi

The Maitrāyaņi Br. Up. (i. e., Maitrāyaņī Āraņyaka) reads:

तावन्मनो निरोद्धव्यं हृदि यावत् क्षयं गतम् । एतज् ज्ञानं च मोक्षं च शेषोऽन्यो ग्रन्यविस्तरः ॥

 $(6.34)^{1}$ 

Max Müller thinks that in the above verse the correct or the original reading is granthi Vistarah and not grantha-Vistarah. He renders the expression as 'extensions of the ties which bind us to this life (Sacred Books of the East. Vol. 15, p. 333). He further remarks that "Prof. Cowell translates granthavistara by book-prolixity, but this sounds very strange in an Upanisad. I am not satisfied with my own translation but it may stand till a better one is found" (footnote No. 9 on pp. 333).

We are of opinion that there is no fault in the reading granthavistarah and that the amended reading granthivis-

The commentator Rāmatīrtha seems to read gatakşayam for kşayam gatam and seşānye granthavistarāh for seşo'nyo granthavistarah (vide the Anandasrama ed. of Upanisadam samuccayah, p. 190). The Amrtabindu-up. has a similar verse. The comm. Dīpikā by Sankarānanda reads yāvad hṛdi gatam kṣayam and seso nyāyaśca vistarah (vide Upanisadām samuccayah, p. 72). All these readings are evidently of later age,

tarah does not suit the context, inspite of the fact that the use of the word granthi is found in the ancient Upanişads.2

The word granthavistara refers to the knowledge derived through reading or hearing the śāstras; in fact the word stands for what is called śravaṇajāta jñāna. This form of jñāna has no value if compared with direct experience described in the phrase tāvanmano....mokṣaṃ ca. The expression śeṣo'nyaḥ has been used to clearly point out or to lay stress on the difference between these forms of knowledge, namely the practical and the theoretical knowledge concerning ātmajñāna or ātmasthiti. A similar distinction in a more sharply form is in the following verse of a later 'Upaniṣad':

ग्रन्थमभ्यस्य मेथावी ज्ञानविज्ञानतत्त्वरः । पलालिमव थान्यार्थी त्यजेद् ग्रन्थमशेषतः ।।

(Amrtabindu 5).

The use of the word vistara (diffuseness, prolixity, abundance) also shows that granthivistara cannot be taken as the original reading, for in the present context no useful purpose is served if vistara is used after the word granthi. Moreover the use of the form vistara in connection with granthi is grammatically indensible, vide Pāṇini 3.3.33 according to which the form would be Vistara. There would arise a metrical fault if Vistāra is used in the place of Vistara in the fourth foot of this stanza.

It cannot be urged that such an ancient text as the Maitrāyaṇī Ār. cannot use the word grantha, for the word is found in such ancient works as the Nirukta (1.20), Pāṇini (6.3.79) and the Manusaṃhitā (12.103).

<sup>2.</sup> Avidyāgranthim (Mundaka-up. 2.1.10); hrdayagranthi (ibid. 2.2.8); sarvagranthīnām (Chāndogya-up. 7.26.2).

It is remarkable to note that the granthavistara is found in a large number of similar verses contained in different works, vide Dakṣasmṛti (7.21), Amṛtabindu Up. (5), Brahmabindu-Up. (5), Tripurā-tāpinī Up. (5.8); Agni-p. 165.113.3

<sup>3.</sup> Sarvabhāvavinirmuktam kṣetrajñam brahmaṇi nyaset | etajjñānam ca dhyānam ca śeṣo'nyo granthavistaraḥ | (Dakṣasmṛti 7.21); Brahmabindu (5) reads ato'nyo granthavistaraḥ. tāvadeva niroddhavyam yāvad hṛdi kṣayam gatam | etajjñānam ca dhyānam ca śeṣo'nyo granthavistaraḥ | (Tripurātāpinyupaniṣad 5.8).

The later to the state of the s

# हिन्दी-संस्कृत खण्ड



## गीतगोविन्द: शाश्वत विरह को अभिव्यक्ति

and purchasel on

### डा० विद्यानिवास भिश्र

आगरा

Every Gita of Gitagovinda is Govinda itself which is not only Sādhya but Sādhaka also, implying in itself a blend of the emotions of joy, agony, separation and union together. The socalled sensual love of the Gitagovinda is a prefix only, in the sense that if leads one to the depth of divine love. Union and separation reaching at their climax get converted into another and thus together they perform the eternal play of the Absolute which does not remain contended with its oneness only.

महाकवि जयदेव की अमरकृति गीतगोविन्द की सरसता की ओर इघर लोगों का घ्यान जाने लगा है। पहले जैसी उपेक्षा अब कम दिखायी पड़ती है। लगभग एक शताब्दी तक गीतगोविन्त को घोर प्रांगारी काव्य मान कर हेय दृष्टि से देखा गया। एकाएक एक स्वस्थ मोड़ आया है और महाकवि जयदेव की रससृष्टि का महत्त्व आँका जाने लगा है। प्रारम्भ प्रयोगधर्मी कलारूपों में गीतगीविन्द की व्याप्तता की पहचान से हुआ है, संगीत और नृत्य, चित्रकला (शास्त्रीय और लोक) और शिल्प में गीतगोविन्द की वर्णित लीला किस तरह नयी सम्भावनाओं का निरन्तर सर्जन करती रही और किस प्रकार उनके माध्यम से भारतीय जनमानस अपने चित्त का संस्कार एक अद्भुत द्रुति के व्यापार के द्वारा करता रहा, इसकी मीमांसा विगत दशक में अनेक कलाममंत्रों ने की है, और यह कहा जाने लगा है कि महाकवि जयदेव द्वारा राघा-माधव के तीन वासन्ती दिनों की सृष्टि भारतीय साहित्य के इतिहास में अपूर्व घटना है। ऐसा नहीं है कि इसके पूर्व राधा-माधव नहीं थे, राधा-माधव केलि का रस विणत नहीं हुआ था, न ऐसा ही है कि रागाकुलता और भगवद्भिक्त को एक विन्दु में, श्याम विन्दु में पहले समाहित नहीं किया गया था, बस इतना है कि जयदेव के पहले किसी भी कवि ने इयामिवन्दु को अपने में समाहित गौर छवि के चारों और नाच नाच कर वृत्त बनते नहीं देखा था। यही गीतगोविन्द की अपूर्वता है।

गीतगोविन्द में प्रत्येक गीत गोविन्द है, गोचर रूपसम्भार के लिए, गोचर प्राण-पुकार के लिए, गोचर निःश्वास सुरिंभ के लिए विश्वमोहन की वेचैन तलाश है। गीतगोविन्द का मंगलश्लोक बड़ी सूक्ष्मता के साथ यह व्यंजित करता है कि सिन्दानन्दघन श्रीकृष्ण अपनी व्यापकता से घवरा गये हैं, सारा आकाश रसवर्षी घनश्याममय है, नीचे सारी जमीन तमाल की घनी छाया से श्यामा हो गयी है, बीच के अन्तराल को श्यामा रात्रि भर रही है श्याम अपनी ही इस विश्वम्भर श्यामलता से मयभीत हो गये हैं, कहाँ जायें, उन्हें राह नहीं सूझती, क्योंकि सभी राहें गन्तव्य बन गयीं हैं, मंजिल बन गयी हैं। नन्द को चिन्ता होती है, चैतन्य के सुख-भाव को चिन्ता होती है श्याम कैसे पहुँचें, अपने उस स्वभाव को कैसे पायें, जिसके उपर श्यामता न्यौछावर हो जाय। वे राघा से कहते हैं, इसे घर पहुँचाओ। इसका घर मुक्त आकाश के नीचे है, यमुनाकूल के बलुहे निकुन्जों में है, सघन तमाल की छाया में है, इसका घर अघ्वा अर्थात् पथ में है इसका घर व्रजन में है, व्रज में है, इस सघन स्यामभाव को साध्य न रहने दो इसे साधक बनाओ। इसे गन्तव्य न रहने दो, इसे पथ बनाओ, इसे अनन्त रस समुद्र न रहने दो, इसे उद्देशित तट-घ्वंसी ज्वार बनाओ, इसे रस न रहने दो, इसे रास बनाओ—

मेधैमेंद्रुरमम्बरं वनमुवः श्यामास्तमालद्रुमें नंबतं भोश्रयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय । इत्यं नन्दिनदेशतश्चित्तत्योः प्रत्यध्वकुञ्जद्भमं राधामाधवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥ १-१

जयदेव से चार सौ वर्ष पूर्व भट्टनारायण अपने देवीसंहार के मंगलश्लोक में गीत-गोविन्द की भूमिका तैयार कर चुके थे—

> कालिन्द्याः पुलिनेषु केलिकुपितामुत्सूच्य रासे रसं गच्छन्तीमनुगच्छतोऽश्रुकलुषां कंसद्विषो राधिकाम् । तत्पादप्रतिमानिवेशितपदस्योद्भूतरोमोद्गते— —रक्षुण्णोऽनुनयः प्रसन्नदियतादृष्टस्य पुष्णातु वः ॥

रास में एकाएक राधिका नाराज हो गयीं और जमुना के बलुहे तट पर रास छोड़ कर चल पड़ीं, रोती-विलखती हुई। श्रीकृष्ण पीछे पीछे चले, राधिका के पैरों की छाप निहारते चले, उन्हीं पदचिन्हों पर जब वे पैर रखते तो उन्हें रोमांच हो जाता, मनाते रहे और एकाएक प्रियतमा ने रीझ कर देखा और श्रीकृष्ण निहाल हो गये।

घ्यान से देखने पर भट्टनारायण के मंगल से जयदेव के मंगल में एक वैशिष्टच है, भट्टनारायण में श्रीकृष्ण का निहाल होना मुख्य रहता है परन्तु जयदेव के मंगल में राघामाघव दोनों एक होकर रस वनते हैं। गीतगीविन्द की अपूर्वता इसी वात में है कि वह श्रीकृष्ण को अकेले नहीं रहने देता, राघा का साहचर्य देता है, ऐसा साहचर्य देता है, जो ईर्ष्या, मान, उत्कंठा, विरह में भी कभी साथ नहीं छोड़ता ! कुछ और गहराई में जाकर कहा जा सकता है कि साहचर्य के साथ साथ साहचर्य की एक ऐसी वेचैनी भी देता है, जो भिलन में भी साथ नहीं छोड़ती। श्रीकृष्ण एक साथ ही विप्रयोगात्मक-सम्प्रयोगात्मक शृंगार हो जाते हैं, एक ही शरीर में वे नट हैं अर्थीत् जिसका अभिनय कर रहे हैं, वे नहीं हैं और वर हैं, अपने लिये निर्धारित प्रियतम पति हैं। गोतगोविन्द की प्रत्येक अष्टपदी में संयोग-वियोग एक दूसरे में ओत-प्रोत हैं, संयोग कभी स्मृति के रूप में, कभी आकांक्षा के रूप में, कभी दंश के रूप में, कभी अतृप्ति के रूप में वरावर वियोग को तीव्रतर बनाता है और वियोग अपनी तीव्रता में घ्यान-लय से संयोग उपस्थित करता है, ऐसा संयोग जिसमें विश्व तन्मय हो जाता है, यहाँ तक कि स्वयं राधिका अपने को मधुरिपु समझ कर श्रीकृष्ण की चेष्टार्ये करने लगती हैं। श्रीकृष्ण रास में विहार करते करते एकाएक रास की केन्द्रियन्द्र का अभाव अनुभव करते हैं और उन्मन हो जाते हैं। एक दिन एक रात तो सन्देशों के आदान-प्रदान में बीत जाती है, श्रीकृष्ण जहाँ प्रतीक्षा करते हैं, वहाँ राघा नहीं पहुँच पाती और श्री राघा के निकुंज में श्रीकृष्ण नहीं पहुँच पाते, रावा अपने को वंचित, ठगी-ठगी मान कर और विह्वल होती हैं। अन्त में श्रीकृष्ण राधा को मनाने आते हैं, राधा झिड़क देती हैं जाओ, मुझसे झूठी बातें न करो, श्रीकृष्ण चले जाते हैं। अब राघा से नहीं रहा जाता और वे स्वयं प्रतीक्षातुर श्रीकृष्ण से मिलने चल पड़ती हैं और जब पाती हैं कि वे एकरस हो गये, उनकी बेचेनी भी इस उत्कर्ष पर पहुँच गयी है कि वे राघामय हो चुके हैं तो उनसे मिलती हैं । राधामय श्रीकृष्ण की छवि जयदेव ने इन उपमानों से (११-२२) उकेरी है—

> राधावदनविलोकनविकसितविविधविकारविभङ्गम् । जलनिधिमिव विधुपण्डलदर्शनतरलिततुङ्गतरङ्गम् ॥३

हरिमेकरसं चिरमभिलिषतिविलासं सा ददशं गुरुहर्षवशंवदवदनमनङ्गनिवासम् ॥ घ्रुवपदम् स्फुटतरफेनकदम्वकरम्बितमिव यमुनाजलपूरम् ॥४

नीलनलिनमिव पीतपरागपटलभरवलियतमूलम् ॥५

स्फुटकमलोवरखेलितखञ्जनयुगिमव शरिव तडागम् ॥६

# श्वितिकरणच्छुरितोदरजलधरसुन्दरसकुसुमकेशम् ॥७ तिमिरोदितिविधुमंडलिनमंलमलयजितलकिनवेशम् ॥५

पहली उपमा है राधा के चन्द्रवदन को देखने की अकुलाहट में, ज्वार में आये हुए उज्ज्वित रंग वाले समुद्र की । समुद्र चन्द्रमा की पूर्णता प्राप्त करने के लिये अपनी नीलता मथ कर केवल उज्ज्वलता घारण करता है क्योंकि पाने की अभिलापा है तो होने की ही अभिलाषा न । दूसरी उपमा है यमुना के जल प्रवाह से । हरि ने राधामय होने के लिये मोतियों के हार पहने हैं, लगता है शतसहस्र फेनों के कदम्व के फूलों से जमुना पट गयी है। तीसरी उपमा है पीताम्बर की। लगता है नीलकमल ऐसा खिल आया है कि उसका पीतपराग उड़ उड़ कर पूरी तरह आवेष्टित कर चुका है, उसकी आकांक्षा उसकी आपूर्ति वन गयी है। चौथी उपमा है आँखों की, शरद् ऋतु के सरोवर जैसा पारदर्शी श्यामल शरीर, उसमें खिला हुआ कमल जैसा मुख, उसमें चंचल चटुल खंजन के जोड़े जैसी दो आँखें, जिनमें खेत रंग काले रंग को उभार रहा है, काला रंग श्वेत को। पाँचवी उपमा है श्वेत कुसुमों से गुंथे घुँघराले मेघ सरीखे केशों की, चन्द्रमा की मेघों के बीच आंखिमचीनी से और छठीं उपमा है भलयज चन्दन के तिलक की उस चन्द्रमा से जो तिमिर भेद कर निकलता है। ये सभी उपमायें श्रीकृष्ण की कृष्णता के ऊपर राघा की गोराई को प्रतिष्ठापित करते हैं, तभी तो श्रीकृष्ण एकरस हैं, रावा की तरह हरि विक्षुव्य हैं, उत्कंठित हैं। ऐसे एकरस प्रियतम के आगे मान विगलित हो जाता है, राघा का आग्रह नहीं रहता कि प्रिय मेरे निकुंज में आयें, वह स्वयं श्याम के राधामय निकुंज में प्रवेश करती हैं रयाममय होकर । पर मिलन सब गड़बड़ कर देता है। प्रातःकाल दर्पण में राधा अपनी छवि देखती हैं तो पाती हैं कि मैं राधामय में डूबकर श्याममय नहीं रही और अन्तिम अष्टपदी में निवेदन करती हैं कि यदुनन्दन मुझे वैसा ही अपने हाथों रच दो जैसे मैं आयी थी, तुम मेरे वक्षस्थल पर कस्तूरी के लेप बन जाओ, तुम्हारे ही चुम्बन से काजल फैला, तुम्ही अपने हाथों अपने को काजल बनाकर मेरी आँखें आंज दो, वे चमकं उठें, तुम मेरे मस्तक पर कस्तूरी के तिलक बन जाओ और तुम्हारे हाथों शिथिलित कवरी में अपने मोर-मुकुट सदृश इन्द्रधनुषी रंग के फूल सजा दो। फिर मुझे प्रिय से श्यामा वना दो, राधा बन कर मुझसे रहा नहीं

इस अष्टपदी में दो कड़ियाँ विशेष मर्मस्पर्शी हैं-

अलिकुलगञ्जनसञ्जनकं रितनायकसायकमोचने स्ववधरचुम्बनलम्बितकज्जलमुज्ज्वलय प्रिय लोचने ॥१२.२४.१०

और

मृगमदरसविततं लिततं कुरु तिलकमिलकरजनीकरे विहितकल कुकलं कमलानन विश्वमितश्रमसीकरे ।।१२.२४.१३

तुमने जो मेरी आँखो का काजल फैला दिया है उन आँखों की ज्योति तुम्हीं हो, उन आँखों के सिन्दिष्ट तुम्हीं हो, इसीलिये तो तुम जव काजल वनकर इनमें अँजोगे, तो वसन्त का गुणगान करने वालो भौरो की भीर लजा जायेगी, काम के हाथ से घनुष छ्ट कर गिर जायेगा, तुम उत्सर्ग की उत्कंठा वन कर उज्ज्वल श्रृंगार वन कर वसन्त ऋतु के ऊपर छा जाओ, राघा की चम्पई छवि की मोहक दृष्टि के सम्मोहन मन्त्र बन जाओ । और अब यह प्यार छिपाये नहीं छिपता, अब आँखों में हरि नहीं मेरे भाल पर मेरे भाग्य में श्रीकृष्ण का रंग अंकित हो जाय, श्रीकृष्ण कस्तूरी के रस से बने तिलक बन जायें, मेरे अष्टमी के चन्द्र जैसे भाल के कलंक की कला वन जायें। यह रहः केलि, यह गोपन प्यार, विश्वमोहन को मोहते-मोहते थक कर उनसे मोहित होने का खुला स्वीकार बन जाय। राधा एक चित्र नहीं है, वह उन्मिथत चित्र मात्र है, वह एक की एक के लिए उत्कंठा नहीं है, वह सर्व के लिये सर्व की उत्कंठा की ही एक विचित्र संज्ञा है, पहचान है। राधा शब्द में दो भाव निहित हैं, एक भाव है आराधना का, अनन्यता का, दूसरा भाव है पकाये जाने का, सिझाये जाने का, राँघे जाने का । गी गोविन्द का प्रारम्भ तो होता है राधा के पथदर्शक भाव से, आराधिका बन कर राधिका श्रीकृष्ण को उनकी लीला का प्रयोजन सिखलाती हैं, तुम्हारा यह अव्यक्त अगोचर प्रसार तभी सार्थक है जब व्यक्ति के गह्नर को भरने के लिये आकुल हो, जब वह बूँदे बनकर विखरने के लिये आतुर हो और अन्त होता है रास्कि के रयाम रंग में ऊपर से नीचे तक सराबोर होने में।

गीतगोविन्द में एक और विलक्षणता है। श्रीमद्मागवत में एक शब्द आया है शरकाब्य, वह सचमुच शरकाब्य है, तृप्ति का काब्य है, उसमें गोपियों का उद्दाम प्रेम मन्मथमन्मथ श्रीकृष्ण को उन्मथित करने में समर्थं नहीं होता। हाँ वे इस उद्दाम प्रेम के द्वारा श्रीकृष्णभाव को अवश्य प्राप्त करती हैं। गीतगोविन्द में दो ऋतुएँ हैं, स्मृति के रूप में या आकांक्षा के रूप में वर्षा, उद्दाम प्यार की ऋतु और प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में वसन्त, उत्कंठा की ऋतु, जो नहीं है, वह होने की उत्कंठा ही तो वसन्त है, पेड़ है, पेड़ की डाली है, पर ये फूल होना चाहते हैं, पल्लव होना चाहते हैं, पल्लव होना चाहते हैं, पेड़ या डाली बने रहने को तैयार नहीं हैं। वर्षा के मंगल से काव्य प्रारम्भ होता है और दामोदर, रस्सी में बंघे श्रीकृष्ण का दाम खुल जाता है। पहले सर्ग का नाम सामोददामोदर इसलिये उचित ही है। अनन्तता भी एक बन्धन है, वि:स्सीमता भी एक विवशता है, श्रीकृष्ण उससे मुक्त कर दिये जाते हैं, जब सब कुछ नि:स्सीमता भी एक विवशता है, श्रीकृष्ण उससे मुक्त कर दिये जाते हैं, जब सब कुछ

घनश्याममय हो जाता है तो श्याम तरल उज्ज्वल रसिवन्दु बनने के लिये आकुल हो जाते हैं। उनकी रसवृद्धि की आकुलता जब पूरी तरह झहरा लेती है, जब तमाल निपात हो जाता है, तब निपात होकर चम्पई रसिवन्दु से भर उठता है। वर्ण की उद्दामता ही वसन्त को जन्म देती है। समिष्टिचित्त का विक्षोभ ही व्यष्टि चित्त को आकांक्षा से भरता है, उससे सब कुछ रखवा लेता है, उसे एकदम निःस्व बना देता है, निरुपाय और असहाय बना देता है, पहले ऐसा माव भरता है कि तुम वंचित हो, तुम्हें किसी ने ठग लिया है, घोखा देकर तुम्हें कहीं का नहीं रखा है, फिर एक से एक नये पल्लव, नयी किलयाँ, नये फूल उगाता है। मैं ही विक्विध नहीं हूँ, वे भी मेरे लिये सिवकार हैं, मैं आँच में पक कर यदि दूध से दही हुई जा रही हूँ, तो वे भी नवनीत के पिण्ड से पिघलकर आहुत होने के लिये घृत बनते जा रहे हैं।

### सिंब हे केशिमथन गुदारम् रमय मया सह सदनमनोरथभावितया सविकारम् ।

गोतगोविन्द एक चिर अभिलाषा का, सनातन आकुलता का काव्य है। यह मोक्ष का भी मोक्ष है, कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षक, खींचने वाला, वह अर्थ पीछे छूट जाता है, श्रीकृष्ण खिचते चले जाते हैं, जुतते चले जाते हैं और खिचते खिचते वे शाश्वत भाव न रह कर रस के नूतन से नूतनतर प्रवाह बन जाते हैं। इसी अर्थ में गीतगोविन्द पावस और वसन्त की भूमिकाओं की हेराफेरी का काव्य है। काव्य के मन में पावस रूपी कृष्ण और काव्य की देह में वसन्त रूपी रावा छायी हुई है, पावस वसन्त होना चाहता है, वसन्त पावस। दोनों मिल कर बन और बन के निकुंज होना चाहते हैं पुलिन और पुलिन के सैकत होना चाहते हैं, ठूंठ से ठूंठ हृदय की प्रसुप्त आकांक्षा के अंकुर होना चाहते हैं, सूखी से सूखी और तगी से तपी बालू के कण में रस भरने की चाह होना चाहते हैं। गीतगोविन्द घर का, आँगन का, प्रासाद का, हम्यं का, रत्नजटित गवाक्षों का काव्य नहीं है। जो लोग इसे अपनी कामुकता के कारण कामुकता से जोड़ते हैं, वे इसकी जभीन नहीं देखते, वह जमीन है यमुनापुलिन सूर्य की वेटी का बलुहा तट, उस जमीन के ऊपर जो आसमान है वह है उत्तरायण का सूर्य-मधु का छता।

इस काव्य में ऐन्द्रियता नहीं है, यह बात कोई कोरा भक्त कहे तो कहे, मैं ऐन्द्रियता का खंडन नहीं करूँ गा, पर ऐन्द्रियता इस काव्य का प्रत्यायक गुण नहीं है, वह केवल उपसगं है, जो लौकिक सायारण प्रेमव्यापार के विशेष से जोड़कर अलौ-किक असाधारण प्यार की गहराई को आकार देते हैं। इस ग्रन्थ के प्रत्यय दो हैं। एक है वियोग में संयोग का आधान। श्रीकृष्ण को लगता है—

दृश्यसे पुरतो गतागतमेव विद्धासि ।

मेरे सामने तुम आ रही हो, जा रही हो परन्तु ?

कि पुरेव ससम्भ्रमं परिरम्भणं न ददासि ॥ ३.७.८

पर यही है कि पहले जैसा घवड़ा कर तुम गले क्यों नहीं लग रही हो ?

राघा को भी ध्यान-लय के बल से दुष्प्राप्य थीकृष्ण प्राप्त हो जाते हैं, वह उन्हें पाकर भी बिलखती है, हँसती है, उदास होती है, रोती है, छनछना उठती है और मन के सब ताप घो देती है।

> घ्यानलयेन पुरः परिकल्प्य भवन्तमतीव दुरापं विलपति हसति विषोदति रोदिति चञ्चति मुञ्चति तापम् ॥ ४.८.८

दूसरा प्रत्यय है नाम के द्वारा एकाकारता प्राप्त करने का उपाय। राघा भी-

हरिरिति हरिरिति जपति सकामम् विरहिवहितमरणेव निकामम् ।

विरह में जीना सम्भव नहीं है, इसलिये मरने का, राधा रूप में अस्तित्वहीन होने का निश्चय करके "हरि हरि" जपती रहती है। श्रीकृष्ण भी—

वसित विपिनविताने स्यजित निजधाम लुठित घरणिशयने बहु विलपित तव नाम ॥ ५.१०.५

अपना घर छोड़ कर, वैकुण्ठ घाम छोड़कर, सूर्यं की ऊर्घ्वरिमयों का देश गोलोक छोड़ कर, जंगल में जमीन पर लोट रहे हैं, बार बार तुम्हारे नाम (राधा-राधा) की करुण पुकार लगा रहे हैं।

ये दोनों प्रत्यय ही गीतगोविन्द की ऐन्द्रियता को ऐसी भूमि तक पहुँचा देते हैं जहाँ इन्द्रिय इन्द्रिय नहीं रह जाती, विषय विषय नहीं रह जाते, विषयमुख सुख नहीं रह जाता, कोई भी सुख सुख नहीं रह जाता, इन्द्रिय विषय बन जाती है दूसरे शब्दों में आदमी का उपभोक्ता भाव उपभुक्त हो जाता है और विषय इन्द्रिय बन जाते हैं। वन, नदी, मेघ, चन्द्र ये सभी प्राकृत विषय, हार, तिलक, अंजन ये सभी वैकृत विषय प्राणवान् होकर, प्राणपीड़ित होकर इन्द्रिय हो जाते हैं। हर प्रकार का समागम सुख दुरन्त दु:ख बन जाता है और विरह का दुरन्त दु:ख असीम अपरिमित सुख बन जाता है। सही बात तो यह है कि सुख-दु:ख दोनों ही केलि-रस बन जाते हैं, श्रीड़ा बन जाते हैं, और क्रीड़ामात्र राधाकुष्ण बन जाती है।

गीतगोबिन्द श्रव्य-दृश्य काव्य है, यह गीतिनाट्य प्रबन्ध है, यह देखने और सुनने दोनों के लिये है। इसमें गोचर व्यक्त संसार का दर्शन है और अव्यक्त अगोचर का निनाद है, इसमें बाह्य प्रयोगात्मक गान्धर्व कलाओं का कौशल है और अन्तर्योगात्मक वैष्णव घ्यान की अन्तर्मुखता है, इसमें श्रुंगार का विवेकतत्त्व ही लीलायित है और यह सब श्रीकृष्ण के एक साथ एकतान राधा के साथ एकाकार है। इसे साधना हो तो भूल जाओ कि केलिकला और हिर दो अलग सत्तायें हैं, सत्ता एक है, वह एक होते हुए भी अपनी ही एक के लिये सदा आकुल है, क्योंकि वह सत्ता मात्र नहीं, इच्छा या काम मात्र नहीं, वह चैतन्य है, स्वरूप विमर्श है और चैतन्यमात्र भी नहीं, वह रस है, पूर्णता का, पूर्णतर होने का, सनातन साध्य व्यापार है। जयदेव के ही शब्दों में—

यद्गन्वर्वकलासु कौशलमनुष्यानं च यद्वैष्णवं यच्छुंगारिववेकतत्त्वमिप यत्काव्येषु लीलायितम् । तत्सर्वं जयदेवपण्डितकवेः कृष्णैकतानात्मनः सानन्दाः परिशोधयन्तु सुधियः श्रीगीतगोविन्दतः ॥ १२.१८

अपना पर तीह कर, मेहबर तथ हो कर तु हो नह सबी हो को का के तै हो। बोह कर, संवर है से हैन पूर तीर रहे हैं, बार यह सुरार्ट क्या (स्टाबनाव) क

the right that After I made to make the principal for those is the or

and apply were the first and the me in the

हाना १९२५ ई० में प्रस्तित दिया गता वर्ष मह तरकरण भावतार, में कोहुरकप के ट्याबस एक स्टिन तथा चौचपूर्ण पान्तितीय पर आनुस्त्रे और इतम सुर

# 'ऋवन्तिसुन्दरी' तथा 'दशकुमारचरित'

# feet by by by the service waren't ware to be to be to the

## डा० मानसिंह

#### शिमला

The present Avantisundari and the Daśakumaracarita (except Pūrva-pīţhikā and Uttarapīţhikā) are the two available portions of Daṇḍi's one and the same big work Avantisundari. The Avantisundarikathāsāra closely follows the Avantisundari.

दशकुमारचरित के मध्य भाग अर्थात् प्रथम से अष्टम उच्छ्वास के दिण्डिकर्तृ करव के विषय में विद्वान् एकमत हैं। पि दण्डी के नाम से सम्बद्ध अवन्ति-सुन्दरी नामक एक अन्य गद्य-काव्य भी उपलब्ध हुआ है। इसका कुछ अंश अवन्ति-सुन्दरीकथासार के साथ श्रीयुत एस० के० रामनाथ शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा दक्षिणभारती ग्रन्थमाला (संख्या ३) के अन्तर्गत मद्रास से श्री एम० आर० कि

<sup>\*</sup> श्री गङ्गानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, प्रयाग में मार्च २६, १९७९ को दिया विशिष्ट व्याख्यान ।

१. श्री जी० जे० अगाशे (Indian Antiquary, Vol. 54, 1915, p. 65); (दशकुमारचरित की भूमिका, बम्बई, १९१९, पृ० २५ तथा आगे), के० पी० त्रिवेदी (प्रतापख्रीययशोभूषण, भूमिका, बम्बई, १९०९, पृ० ३१), एस० के० वेल्वेलकर (काव्यादशं ११६३ पर टिप्पण, बम्बई, १९१९, पृ० ५३) तथा पी० वी० कुलकर्णी (दशकुमारचित, भूमिका, बम्बई, १९१९, पृ० ३-६) 'दशकुमारचरित' के रचियता दण्डी को 'काव्यादशं' के प्रणेता आचार्य दण्डी से भिन्न व्यक्ति मानते हैं। इसकी आलीचना के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक का ग्रन्थ: Subandhu and Daṇḍin, पृ० ७२-७३, दिल्ली: मेहरचन्द लखमनदास, १९७९; धर्मेन्द्रकुमार गुप्त A Critical study of Daṇḍin and His Works, मेहरचन्द लख्झमनदास, दिल्ली, १९७०, पृ० ३ तथा आगे।

द्वारा १९२४ ई० में प्रकाशित किया गया था। यह संस्करण मलाबार में कोटनकल से उपलब्ध एक खण्डित तथा दोषपूर्ण पाण्डुलिपि पर आधृत है और इसमें २४ मुद्रित पृष्ठ हैं। रे 'अवन्तिसुन्दरी' का द्वितीय संस्करण श्री शूरनाड़ कुञ्जन पिल्लै ने १०५४ ई० में त्रिवेन्द्रम से अनन्तशयनसंस्कृतग्रन्थावली (संख्या १७२) के अन्तर्गत प्रकाशित किया। इसमें २४६ मुद्रित पृष्ठ हैं, जिनमें कादम्बरी की कथा तक की कया आ गई है। यह संस्करण अनेकत्र खण्डित तथापि अपेक्षाकृत पूर्ण एवं लम्बी पाण्डुलिपि पर आधृत है। इसकी पृष्पिका में लिपिक ने इसे पूर्ण घोषित किया है: "इत्याबायंदिण्डना कृता अवन्तिसुन्दरी समाप्ता"; किन्तु वस्तुतः यह अपूर्ण है। सम्भवतः उसे आगे का भाग उपलब्ध नहीं हो सका और उसने ग्रन्थ को यहीं समाप्त समझ लिया। 'अवन्तिसुन्दरी' का दण्डिकर्तृत्व अनेक प्रमाणों से सिद्ध है। इसके आद्यांश में, वाणविरचित हर्षचरित' की भाँति दण्डी ने अपने वंश का तथा स्वयं अपना विवरण प्रस्तुत किया है,<sup>३</sup> जिससे यह भी पता चलता है कि उन्होंने 'अवन्ति-सुन्दरों की कथा अपने मित्रों के अनुरोध पर कही। उपलब्ध अंश की पुष्पिका भी इसे उन्हीं की कृति घोषित करती है। अप्पयदीक्षित (१६वीं शती ई० का मध्य भाग) ने अपनी 'नामसंप्रहमाला' में 'अवन्तिसुन्दरी' से एक उद्धरण दिया है और उसे दण्डी से सम्बद्ध किया है: "निरस्ता पल्लवेषु काञ्ची नाम नगरी इत्यवन्तिसुन्दरीये दण्डि-प्रयोगत्।" कलिङ्गराय सूर्य (१३वीं शती ई० का मध्य भाग अथवा १४वीं शती ई॰ का पूर्वार्ड) ने अपने 'सूक्तिरत्नहार' में दण्डी के नाम से अवन्तिसुन्दरी के प्रस्तावना-भाग से अघोलिखित तृतीय पद्य उद्भृत किया है :

२. इसी संस्करण को देखकर ए० बी० कीथ (A History of Sanskrit Literature, प्रस्तावना, पृ० १६) ने कहा था कि केवल एक खण्डित पाण्डुलिपि के आघार पर इस ग्रन्थ का प्रकाशन नहीं होना चाहिये था।

३. अवन्तिसुन्दरी, त्रिवेन्द्रम संस्करण, १९५४, पृ० ९-१७। प्रस्तुत लेख में में पाठ-संकेत इसी संस्करण से है।

४. वही, पृ० १७ : "शुश्रूषवे सुहृद्गणाय कथामवन्तिसुन्दरीमाचिख्या-सुरित्यभाषत ।"

४. मद्रास राजकीय प्राच्य पाण्डुलिपि-ग्रन्थागार, पृ० ५६ । तुल ना कीजिये अवन्तिसुन्दरी, पृ० ६ : "नयसम्भावनापल्लवेषु (पल्लवेषु) राजा बभूव ।" पृ० ६ : "काञ्चीपुरं नाम राजधानी ।" डाँ० वी राधवन् अप्पय दीक्षित के उद्धरण को 'दशकुमारचरित' के षष्ठ उच्छवास से मानते हैं : "अस्ति द्रविडेषु काञ्ची नाम नगरी ।" (गोमिनीवृत्तान्त, निर्णयसागर प्रेस संस्करण १५, बम्बई, १९५१, पृ० २२०)।

## मत्यं वन्त्रेषु चैतन्यं महाभारतिबद्धपा । अयंयामास तत्पूर्वं यस्तस्मे मुनये नमः ॥६

'काव्यः दर्श' की एक अज्ञातकर्तृ कटीका में 'अविन्तिसुन्दरी' को एक अ ख्यायिका माना गया है: ''आख्यायिकेति कादम्बर्यविन्तिसुन्दर्यादि''। वादिज्ङ्घाल (९६३ ई०) ने इसी ग्रन्थ (१।८१) की अपनी 'श्रुतानुपालिनी' नाम्नी टीका में इसे एक कथा माना है: ''आख्यायिका जूदकचिरतप्रभृतिः सादियेषाम् (? यासाम्) अवन्तिसुन्दर्यादिकथानां तेष्वित्यर्थः''। इन प्रमाणों से यह मुतराम् स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ का नाम 'अवन्तिसुन्दरी' है और वह दण्डी ही की कृति है। कित्यय विद्वानों ने इसके दण्डी की रचना होने में सन्देह व्यक्त किया है, जो असमीचीन है।

'अवन्तिसुन्दरी' का 'अवन्तिसुन्दरीकथासार' नाम से एक अज्ञातकर्तृ के पद्यात्मक सार भी उपलब्ध हुआ है। इसका कुछ भाग १९२४ ई० में श्री एम० आर० किन ने 'अवन्तिसुन्दरी' के अंश के साथ मद्रास से दक्षिणभारती ग्रन्थमाला (संख्या ३) के अन्तर्गत प्रकाशित किया था। इसका अन्य संस्करण १९५७ ई० में श्री जी इि. हि. हि. शास्त्री ने कुप्पुस्वामी शास्त्री प्राच्यविद्या-संशोधन-संस्थान, मायलापुर, मद्रास से प्रकाशित किया, जो अष्टपरिच्छेदात्मक तथापि अपूर्ण है। इसका अष्टम

६. अविन्तसुन्दरी, पृ० ४, क्लोक १७, । डॉ० वी० राघवन् (Journal of Oriental Research, मद्रास, खण्ड १३, पृ० २९४) ने संकेत किया है कि मद्रास पाण्डुलिपि सं० ३५१३ तथा ४१२७ में इस पद्य के साथ दण्डी का नाम दिया गया है (जो त्रिवेन्द्रम संस्करण में नहों है)। क्लिंगराय सूर्य के स्थिति-काल के लिये द्रष्टव्य डॉ० वी० राघवन् : वही, पृ० २९३-३०६।

७. अवन्तिसुन्दरी, पृ० १७: शुश्रूषवे सुहृद्गगाय कथामवन्तिसुन्दरीमा-चिख्यासुरित्यभाषत ।'' से भी यह नाम स्पष्ट है।

प्रशासिक मुशीलकुमार दे (Indian Historical Quarterly, खण्ड ३, पृ० ३९५-४०३); ए० बी० कीथ (पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, प्रस्तावनी पृ० १६; महामहो-पाच्याय कुणुस्वामी शास्त्री (Journal of Oriental Research, खण्ड १, पृ० ००-२०१ तथा टिप्पण ५)। महामहोपाच्याय डॉ० पाण्डुरंग वामन काणे किञ्चित् संकोचपूर्वक इसे दण्डिकृत मानते हैं। (History of Sanskrit Poetics, तृतीय संस्करण दिल्ली, १९६१, पृ० ९८-९९)।

९. एस० कुप्पुस्वामी शास्त्री ने अवन्तिमुन्दरीकथासार को पञ्चशिख की रचना माना है। इस ग्रंथ के सात परिच्छेदों के अन्तिम पद्य में लेखक ने 'आनन्द' शब्द का प्रयोग किया है (अष्टम परिच्छेद तो अपूर्ण है ही)। भोज विरुचित सुङ्गार

परिच्छेद भी अपूर्ण है। 'अवन्तिसुन्दरीकथासार' में सम्प्रति उपलब्ध सम्पूर्ण 'अवन्ति-सुन्दरो' से लेकर 'दशकुमारचरित' के तृतीय उच्छ्वास के मध्य भाग तक का सार प्रस्तुत किया गया है। अवन्तिसुन्दरीकथासार अवन्तिसुन्दरी का यथार्थ सार उपस्थित करता है, क्योंकि इसमें तत्तत्प्रसंगों में प्रयुक्त मूल ग्रन्थ के भावों, शब्दों, उक्तियों एवं सम्पूर्ण पद्यों को भी ग्रहण किया गया है। १० यही नहीं, इसमें हमें वे पद्य भी प्राप्त हो जाते हैं जो अवन्तिसुन्दरी के लुप्त पाठ में विद्यमान रहे होंगे। अवन्ति-सुन्दरीकथासार में उद्धृत तथा 'अवन्तिसुन्दरी' में प्राप्य पद्य है:

- (१) दनुजपितहृदयमूघरिवमेदिवज्ञातशिक्तनखकुलिशम् । जगदुवयहेतु विष्णोरवतु वपुर्नारसिहं वः ॥ (अवन्तिसुन्दरी पृ० ९, पंक्ति ४-५; अवन्तिसुन्दरीकथासार १।१६)
- (२) मुखा पञ्जरहंसी चन्द्रं निवंण्यं पुण्डरीकधिया।
  स्फुरितानि कानि कान्याभिलाबबलात्कृता कुरुते॥

(अवन्तिसुन्दरी पृ० २०२, पंक्ति १४-१५; अवन्तिसुन्दरीकथासार ४।२०९)

'अवन्तिसुन्दरीकथासार' में 'कानि कान्य-' के स्थान पर' तानि तान्य-' पाठ मिलता है। कदाचित् इसके लेखक को ऐसा ही पाठ उपलब्ध रहा होगा।

(३) सप्तच्छदस्तबकचामरधूननोऽयं जातो मरुद्धनिसतं वियदातपत्रम् ।

प्रकाश (जोस्येर सं०, द्वितीय, पृ० ६७४) के अनुसार पञ्चिशिख ने प्रत्येक सर्ग के अन्तिम पद्य में 'आनन्द' शब्द का प्रयोग किया। यही बात हेमचन्द्र के काच्यानु-शासन की स्वोपज्ञातवृत्ति 'विवेक' से भी पता चलती है: "अभ्युदयः कृष्णचरिते, जय उषाहरणे. आनन्दः पञ्चिशिखशूद्रककथायाम्।" (सं० प्रो० रिसकलाल सी० पारिख तथा डाँ० वो० एम० कुलकर्णी, श्रीमहावीर जैन विद्यालय, बम्बई, द्वितीय सं० १९६४, पृ० ४५७)। भोज तथा हेमचन्द्र दोनों ने पञ्चिशिखकृत शूद्रककथा का उल्लेख किया है, अवित्तसुन्दरीकथासार का नहीं।

श्री मोरेश्वर रामचन्द्र काले (दज्ञकुमारचरित, तृतीय सं० बम्बई, १९२४, मूमिका, पृ० १६) ने त्रुटिवश इस ग्रन्थ को दण्डी से सम्बद्ध कर दिया है।

१०. विस्तर हेतु द्रष्टव्य इन पंक्तियों के लेखक का पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, परि-

### 

कालोऽयमुब्मवति नन्दितराजहंसः ॥

(अवन्तिपुन्दरी, पृ० २२३, पंतित १-४; अवन्तिपुन्दरीकथासार ५।३८)

इसके अतिरिक्त दी पद्य ऐसे भी 'अवन्तिसुन्दरीकथासार' में प्राप्त होते हैं जो 'अवन्तिसुन्दरी' के अधुना अनुपलम्य पाठ में विद्यमान रहे होंगे :

- (१) यद्यभिलवित द्विजवरमवैहि तं राजहंति ! जलमध्ये । गतमेव चरणगोचरमचिरास्त्रितमामुखेनापि ॥ (४।२१२)<sup>९९</sup>
- (२) अवन्धतीमरिशरपीडितात्मनो
  यदाश्रमे तर्षाण ! पुराप्यदर्शयः ।
  तदद्य ते हृदि मदनास्त्रमुद्रितं
  मृदुस्मिते ! लिखितमिवात्र तिष्ठिति ॥ (६।१६९)

यहाँ 'अरि-' के स्थान पर 'स्मर-' पाठान्तर भी मिलता है।

इससे यह सिद्ध है कि 'अवन्तिसुन्दरीकथासार' 'अवन्तिसुन्दरी' का सार प्रस्तुत करने में मूल ग्रंथ का अतिसमीपतः अनुगमन करता है। 'अवन्तिसुन्दरी' के अधुनोपल ब्ध पाठ में नमुचि-तनया मन्दािकनी द्वारा राजकुमार राजवाहन के समक्ष 'कादम्बरी' की कथा के वर्णन तक की कथा आती है, जो 'दशकुमारचरित' की पूर्व-पीठिका के लगभग अर्द्ध भाग की कथा के वराबर पड़ती है; किन्तु अवन्तिसुन्दरी-कथासार कथासार के प्रवाह को पूर्वपीठिका की सम्पूर्ण कथा को पार करते हुए दशकुमारचरित के तृतीय उच्छ्वास में उपहारवर्मा तथा कल्पसुन्दरी के प्रणय-प्रसंग<sup>97</sup> तक आगे ले जाता है। यद्यपि अवन्तिसुन्दरी तथा पूर्वपीठिका का वर्ण्य-विषय समान है तथापि उनमें रचना-शैली तथा अनेक कथागत विवरणों की दृष्टि से वैषम्य है।

११. जी० हरिहर शास्त्री द्वारा सम्पादित संस्करण। प्रस्तुत लेख में पाठ-संकेत इसी संस्करण से हैं।

१२. श्री नारायण राम आचार्य द्वारा सम्पादित तथा निर्णयसागर प्रेस. बम्बई से प्रकाशित, संस्करण १५, १९५१ के पृ० १५०, पंक्ति ४ तक । इस लेख में पाठसंकेत इसी संस्करण से हैं।

अवित्तिसुन्दरीकथासार भी पूर्वपीठिका से अनेक विवरणों की दृष्टि से भिन्न है; १३ और न ही इसमें अवित्तिसुन्दरी की भाँति पूर्वपीठिका से तत्तत्प्रसंगों में प्रयुक्त भाव, शब्द, उक्तियाँ तथा पद्य आदि ही ग्रहण किये गये हैं। १४ इन तथ्यों से भी दशकुमार-चित्त की पूर्वपीठिका दण्डी के अतिरिक्त किसी अन्य लेखक की रचना सिद्ध होती है। १४

अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि अवन्तिसुन्दरी 'दशकुसारचरित' का आद्य भाग है और 'दशकुमारचरित' उसका मध्यवर्ती अंश । पूर्वपीठिका तथा 'दशकुमारचरित' में अवश्य ही अनेक असंगतियाँ प्राप्त होती हैं; किन्तु 'अवन्तिसुन्दरी' तथा 'दशकुमारचरित' में कोई भी नहीं। १६ 'अवन्तिसुन्दरी' से हमें कितने ही ऐसे

१३. विस्तरहेतु द्रष्टव्य इन पंक्तियों के लेखक का पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, परिशिष्ट २, पृ० ४७६-९७। इसमें 'अविन्तिमुन्दरी' तथा 'अविन्तिमुन्दरीकथासार' और पूर्व-पीठिका के कथागत विवरणों की विषमताओं पर विचार करते हुए भट्टनारायण रिचत पूर्ववृत्तान्तवर्शन को भी दृष्टि में रखा गया है।

१४. पूर्वपीठिका में दो ही पद्य हैं—एक तो आरम्भ में 'ब्रह्माण्डच्छ्रत्रदण्डः' आदि और दूसरा 'सुभग ! कुसुमसुकुमारं' आदि (पृ० ५३, पंक्ति १४-१५) । यदि अवन्तिसुन्दरीकथासार के लेखक ने इसीसे कथा का सार प्रस्तुत किया होता तो वह कम से कम इस द्वितीय पद को अवश्य उद्धृत करता, जिसमें राजवाहन के प्रति अवन्तिसुन्दरी का कामलेख उपनिवद्ध है।

१५. पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीठिका निश्चिततः दण्डी की रचना नहीं है। द्रष्टव्य प्रस्तुत लेखक का पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, पृ० ६७-७१। तथापि, कुछ विद्वानों ने पूर्वपीठिका को दण्डिकृत मानना चाहा है। यथा—डॉ० आर० एन० दाण्डेकर (फर्गूसन कॉलेज पूना पित्रका, खण्ड ३२, संख्या १, सित० १९४० में प्रकाशित Professor Meyer on Dandin नामक लेख, पृ० ९-१०) पूर्वपीठिका को दण्डी की रचना मानना चाहते हैं। ए० वी० गजेन्द्रगडकर (दशकुमारचरित, धारवाड़, १९१९ प्रस्तावना, पृ० २५) पूर्वपीठिका के पञ्चम उच्छ्वास को अतिकाव्यात्मक एवं उच्च-स्तरीय शैली के कारण दण्डी की रचना मानते हैं। किन्तु ऐसी मान्यताएँ अन्य अपेक्षाकृत सबल प्रमाणों की दृष्टि से असमीचीन एवं अयुक्त हैं।

१६. द्रष्टव्य प्रस्तुत लेखक का पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, परिशिष्ट २। केवल एक बात में भेद मिलता है—अवन्तिसुन्दरी में विश्वृत के पिता सुश्रुत को पद्मोद्भव का पुत्र वर्षित किया गया है (पृ० १८५, पंक्ति १२-१५), जिसकी पुष्टि अवन्तिसुन्दरीक्यासार से भी होती है (४।६६-६८) और पूर्वपीठिका (पृ० ४, पंक्ति ६-८) में भी

तथ्यों को भी समझने में सहायता मिलती है जो 'दशकुमारचरित' में संकेतित भर कर छोड़ दिये गये हैं। उदाहरणाय 'दशकुमारचरित' के तृतीय उच्छ्वास में उपहार-वर्मा की वचपन में पालन-पोषण करने वाली धात्री उसे उनके वाल्यकाल की करुण-कथा संक्षेपतः कहती है; किन्तु वह यह नहीं वतलाती कि वन में व्याध-वालों द्वारा ले जाये जाने के बाद उसे महाराज राजहंस के पास किस प्रकार पहुँचाया गया। इस सबका ज्ञान तो अवन्तिसुन्दरी से ही हो पाता है, जहाँ उसे व्याधों से बचाने के उपरान्त महाराज के पास लाने वाला एक ऋषि विस्तरशः उसकी प्राप्ति की कथा का वर्णन करता है। १७ हम उससे शार्द्रल द्वारा आक्रमण करने तथा उपहारवर्मा के माता-पिता की कथा के वर्णन की अपेक्षा नहीं कर सकते; उनका वर्णन तो 'दशकुमार-चरित' में स्वयं उस घात्री ने किया है; १ व चूंकि उसे इन सबका पता नहीं हो सकता था, क्योंकि वह तो उस आहत वृद्धा को वन में छोड़कर वालक की खोज में निकल पड़ा था और उसे व्याघों से उपलब्ध कर उसके पास लौटे विना ही महाराज राजहंस के पास पहुँच गया था। १९ इसो प्रकार, दशकुमारचरित में राजवाहन हंस-कथा का स्मरण कराकर अपनी प्रा समा अवन्तिसुन्दरी को दो मास का विश्लेष सहन करने को कहता है। २० सुरसुन्दरी सुरतमञ्जरी भी रजत श्रृङ्खला के रूप में राजवाहन के चरणों में दो मास तक रहती है। २१ अवन्तिसुन्दरीकथासार (६।१२९) में हंस-कथा के प्रसंग में इस अवधि को 'अल्पकाल' के रूप में संकेतित किया गया है। अवन्ति-

जो इसी रूप में वर्णित है; किन्तु दशकुमारचिरत' (अष्टमोच्छ्वास, पृ० २७१, पिक्त १२-१६) में उसे सिन्धुदत्त का पुत्र कहा गया है। इस असंगित की व्याख्या 'सिन्धु-दत्त' के स्थान पर सिन्धुदत्ता' पाठ मानकर हो जाती है, जो सम्भवतः मौलिक पाठ रहा होगा। श्री अगाशे (दशकुमारचिन्त, पृ० १३९) तथा काले महोदय (दशकुमारचिरत, पृ० २०२) ने 'सिन्धुदत्ता' पाठ ही स्वीकार किया है।

१७. अवन्तिसुन्वरी, पृ० १७३, पंक्ति १२—पृ० १७४, पंक्ति १२ । इस कथा के पाठ का आद्यांश लुप्त है। अतः समग्र कथा के सारार्थ द्रष्टव्य 'अवन्ति-सुन्वरीकथासार, ३।९४-११४।

१८. अवन्तिषुन्वरी, पृ० १४०, पक्ति ३—पृ० १४१, पंक्ति ६।

१९. वही, पृ० १७४, पंक्ति ५-१०: "अहमप्यात्मनस्तद्ग्रामीणैदंशंनं परि-जिहीर्षुरस्य हेतोः स्तुत्वा सुम्भसूदिनीं निष्कान्तस्तयैव यामवत्या महान्तमध्वानमस्य-लङ्घंयम् । अपंथितुं च ते प्रजापालाय प्रजामिमां कृतमितहपस्थितः ।"

२०. दशकुमारचरित, प्रथमोच्छ्वास, पृ० ६४, पंक्ति १-२।

२१. बही, प्रथमोच्छवास, पृ० ६९, पंक्ति ३-४; पृ० ७१, पंक्ति ४।

सुन्दरी के सम्प्रति उपलब्ध मूल पाठ में यह कथा नहीं आ पाती । इस दो मास की अविष के रहस्य का पूर्ण उद्घाटन हमें अविन्तसुन्दरी में आए हुए महिष वामदेव के राजवाहन के प्रति इस कथन से होता है कि तुम दो मास तक परिभव का अनुभव करोगे। २२ महर्षि जरितारि के शाप की दो मास की अवधि की विवृति इससे भलीभाति हो जाती है। ऐसे ही दशकुमारचरित में तारावली द्वारा, कुवेर द्वारा बतलाये गये, स्वयं अपने, अपने पतिदेव कामपाल, उसकी अन्य दो पत्नियों तथा बालक अर्थंपाल के पूर्वजन्मों का वृत्तान्त का अतिसंक्षिप्त वर्णंन<sup>२३</sup> तब तक सम्यग्रूपेण बोधगम्य नहीं हो सकता जब तक कि हम अवन्तिसुन्दरी में न इसे खोज लें। दण्डी इन कथाओं का पूर्वतः सविस्तर वर्णन किये बिना दशकुमारचरित में इनका संकेत-मात्र नहीं कर सकते थे। इन कथाओं का विस्तरशः वर्णन हमें पूर्वपीठिका में नहीं प्रत्युत केवल अवन्तिसुन्दरी ही में उपलब्ध हो पाता है। २४ वहाँ स्वयं तारावली वाराणसी की श्मशान-भूमि से प्राप्त बालक अर्थपाल को कुबेर के आदेश से महारानी वसुमती को सौंपते समय इन कथाओं का वर्णन करती है। हमें यह भी पता चलता है कि वह महारानी वसुमती के पास आने से पूर्व वालक अर्थपाल को लेकर कुवेर के पास गई थी और कुवेर ने बालक के प्रति उसकी वत्सलता की व्याख्याहेतु उसे ये कथाएँ बतलाई थीं। इसी प्रकार दशकुमारचरित के पञ्चम उच्छ्वास में प्रमित द्वारा किये गये अपने मित्रों के चम्पा में मिलने के संकेत रूप का रहस्य तब तक उद्घाटित नहीं हो पाता जब तक कि हम राजकुमार राजवाहन को पुष्पोद्भव द्वारा पहले दी गई इस सूचना पर घ्यान न दें कि राजकुमार जिस बिल में प्रविष्ट होकर मातंग के साथ रसातल गये थे उसके मुख पर देवरिक्षत को स्थापित कर राजकुमार की स्रोज में विभिन्न दिशाओं में जाते समय मित्रों ने वर्ष के अन्त में चम्पा नगरी में मिलने का निश्चय किया था। २६ ये सव बातें अवन्तिसुन्दरी तथा दशकुमार-

२२. अवन्तिसुन्दरी, पृ० २१७, पंक्ति ८; अवन्तिसुन्दरीकथासार, ४।३०। २३. दशकुमारचरित, पृ० १७४, पंक्ति ४—पृ० १७५, पंक्ति ११।

२४. अवन्तिसुन्दरी, पृ० २००, पंक्ति ९—पृ० २०३. पंक्ति १। पाठ का आद्य तथा अन्त्य अंश अप्त है और प्राप्य पाठ भी अनेकत्र खण्डित है; अतः द्रष्टव्य अवन्तिसुन्दरीकशासार, ४।१५६-२३०, में कथासार।

२४. पृ० २०६, पंक्ति ८-१०: "अस्य राज्ञः सिहवर्मणः साहाय्यदानं सुह्रासंकेतभूमिगमनमित्युभयमपेक्ष्य सर्ववलसन्दोहेन चम्पामिमामुपगतो दैवाहेवदर्शन-सुखमनुभवामि।"

२६. तुलना कीजिये अवन्तिसुन्दरीकथासार, ६-४।६ । दण्डी का अपना मूल पाठ अनुपलव्य है।

चरित (पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीठिका को छोड़कर मध्य भाग मात्र) के एक ही कृति के दो भाग होने की ओर संकेत करती हैं। इन दोनों अपूर्ण पाठों का एक ही कृति के दो भाग होना अवन्ति पुन्वरी कथासार से सर्वथा प्रमाणित हो जाता है, जिसमें अवन्ति सुन्दरी से लेकर दशकु मारचरित के तृतीय उच्छ्वास के अन्तर्गत उपहारवर्मा तथा कल्पसुन्दरी के प्रणय-प्रसंग तक की कथा था जाती है। अवन्ति सुन्दरी कथासार अवन्ति सुन्दरी की भाँति, 'दशकु मारचरित' के इस अंश का भी समीपतः सार प्रस्तुत करता है और मूल पाठ में तत्तरप्रसंगों में प्रयुक्त भावों, शब्दों, उक्तियों तथा एक-मात्र पद्य-

### त्वामयमाबद्धाञ्जलि दासजनस्तिमममर्थेमर्थयते । स्विपिहि मया सह सुरतव्यतिकरिबन्नैव मा मैवम् ।

(पृ० १३३२, पंक्ति ४-४)२७

को ग्रहण करता है। २६ अवन्तिसुन्दरीकथासार तथा दशकुमारचरित में कथागत गौण विवरणों में कुछ अन्तर भी मिलता है:

- (१) अवन्तिसुन्दरीकथासार में उस दारुपंजर का उल्लेख नहीं है जिसमें राजवाहन को निबद्ध किया जाता है (दशकुमारचरित, प्रथमोच्छ्वास, पृ० ६४, पंक्ति ३)। सम्भव है कि इसका उल्लेख ७। ५२-५४ में रहा हो; किन्तु इन पद्यों का समग्र पाठ उपलब्ध नहीं है।
- (२) अवन्तिसंदरीकथासार (७-५७) में दशकुमारचरित (प्रथमोच्छ्वास, पृ० ६८, पं० ६) की सुरतमञ्जरी नाम्नी सुरसुन्दरी का नाम 'सुमञ्जरी' दिया गया है। यह असम्भव नहीं है कि अवन्तिसुन्दरीकथासार के रचियता को 'सुरतमञ्जरी' के स्थान पर 'सुमञ्जरी' पाठ ही उपलब्ध रहा हो, क्योंकि अन्यत्र कहीं भी व्यक्तिवाची नाम परिवर्तित नहीं किये गये हैं; अथवा, यह उसके प्रमाद का फल है।
- (३) दशकुमारचरित के अनुसार इस सुरसुन्दरी की हारयिष्ट मन्दोदक सरोवर में स्नान करते हुए महर्षि मार्कण्डेय के मस्तक पर गिर पड़ी (प्रथमोच्छ्वास,

२७. अवन्तिसुन्दरीकथासार (८।९८) में 'एव मा मैवम्' के स्थान पर 'एव-मेव त्वम्' पाठ है।

२८. विस्तरहेतु द्रष्टव्य इन पंक्तियों के लेखक का उपर्युद्धृत ग्रन्थ परिशिष्ट ५, पृ० ५०८-११।

- पृ० ६८-६९)। अवन्तिसुन्दरीकथासार (७।८८) में मार्कण्डेय का नामतः उल्लेख नहीं है; केवल 'द्विज' शब्द से उनका संकेत कर दिया गया है और कहा गया है कि हारयिट उसके ऊपर अधमर्षण के अन्त में गिरी। सम्भवतः यह अन्तर अवन्ति-सन्दरीकथासार के लेखक के प्रमाद का परिणाम है।
  - (४) दशकुमारचरित के अनुसार चम्पेश्वर सिंह वर्मा को धनिमत्र ने मुक्त किया पृ० ७५, पंक्ति ४) और वही उपहारवर्मा, अर्थपाल, प्रमित, मित्रगुप्त, मन्त्र-गुप्त, विश्रुत, मैथिल, प्रहारवर्मा, काशीनरेश कामपाल और चम्पेश्वर सिंहवर्मा को साथ लेकर राजवाहन के पास आया (पृ० ७६, पंक्ति ३-५), जबिक अवन्ति-सन्दिश्वसार में विवहनविधि में चण्डवर्मा का अन्त करने वाले अपहार वर्मा, मुक्त चम्पेश्वर तथा उसके साहाय्यहेतु वहाँ उपस्थित मित्रलोक का संकेत है (७।९३-९४)। उसमें घनिमत्र द्वारा चम्पेश्वर के मुक्त किये जाने का शब्दतः उल्लेख नहीं है। सम्भवतः संक्षेप की दृष्टि से लेखक ने ऐसा किया है।
    - (५) अवित्तसुन्दरीकथासार में घनिमत्र से राजवाहन का परिचय अन्य मित्रों के बाद होता है (८।१-२), जबिक दशकुमारचिरत में उपहारवर्मा आदि अन्य मित्रों से मिलने से पूर्व ही राजकुमार राजवाहन का परिचय अपहारवर्मा द्वारा घनिमत्र से करा दिया जाता है (पृ० ७५, पंक्ति १-३)। सम्भवतः संक्षेप की दृष्टि से लेखक ने इस पूर्व परिचय की बात को छोड़ दिया।
      - (६) दशकुमारचरित के अनुसार गणिका काममञ्जरी तथा उसकी माता माधवसेना कुलस्त्रीवृत्त के आचरणार्थं कृतसंकल्पा रागमञ्जरी को चम्पानरेश के पास के जाती हैं, जिससे राजा की आज्ञा से वह प्रकृतिस्थ हो और गणिका-धर्मं का पालन करने में प्रवृत्त हो जाये। साथ ही उन्होंने रोकर राजा से यह भी कहा कि यदि कोई भुजंग हम लोगों की इच्छा के विना इस लड़की को ठगकर विगाड़ेगा तो वह तस्करवत् वध्य होगा (द्वितीयोच्छ्वास, पृ० १११-१२)। अवन्तिसुन्दरी-कथासार का रचिता इस विवरण को सम्भवतः संक्षेप की दृष्टि से छोड़ देता है, यद्यपि वह रागमञ्जरी के गुणशुल्का होने के संकल्प की ओर संकेत करता है (ना ६)।
        - (७) दशकुमारचरित में प्रवाहवर्मा के अपने ज्येष्ठ भ्राता संहारवर्मा के विकटवर्मा आदि पुत्रों द्वारा राज्य हड़प लेने (तृतीयोच्छ्वास, पृ० १३९, पंक्ति ३-४) और युद्ध कर उसे सपत्नीक बन्दी बना लेने (पृ० १४१, पंक्ति ३-४; पृ० १६४, पंक्ति ५-६) का उल्लेख है; जबिक अवन्तिसुन्दरीकथासार में केवल ज्येष्ठ भ्राता के पुत्र विकटवर्मा द्वारा ही उसके निग्रह कर बन्दी बनाने का संकेत है (८।११८)। लेखक ने विकटवर्मा के अन्य भाइयों तथा युद्ध की ओर संकेत नहीं किया। सम्भवतः

मुख्य कथा तथा संक्षेप की दृष्टि से उसने इन विवरणों को गौण समझकर छोड़ दिया।

इस प्रकार उपरिपरिगणित अन्तर बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हैं और नहीं उनके आघार पर इस कल्पना को ही वल मिल सकता है कि अवन्तिसुन्दरीकथासार का आवार 'दशकुमारचरित' नहीं है। २९ जैसा कि अवन्तिसुन्दरीकथासार नाम से तथा इसके प्रथम परिच्छेद के दशम क्लोक ३० से स्पष्ट है, यह दण्डिप्रणीत अवन्तिसुन्दरी की कान्ता कथा का सार प्रस्तृत करता है। इसमें अधुनोपलव्य अपूर्ण अवन्तिसुन्दरी तथा दशकुमारचरित को एक ही ग्रन्थ अवन्तिसुन्दरी के भाग मानकर सार प्रस्तृत किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि अवन्तिसुन्दरीकथासार के समय अधुना पृथक् रूप में उपलब्ध दशकुमारचरित अवन्तिसुन्दरी हीं का एक अभिन्न अंग था। अवन्तिसुन्दरीकथासार के रचिता को सारार्थ अवन्तिसुन्दरी का समग्र पाठ उपलब्ध रहा होगा। यदि उसके समय दशकुमारचरित एक पृथक् ग्रन्थ के रूप में विद्यमान रहा होता तो वह निक्चय ही दो भिन्न ग्रन्थों अवन्तिसुन्दरी तथा दशकुमारचरित करता। इसका अर्थ तो यह हुआ कि अधुना पृथक् रूप में समुपलब्ध दशकुमारचरित मूलतः कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न होकर अवन्तिसुन्दरी ही का एक मध्य-वर्ती भाग था; ३० और सम्पूर्ण ग्रन्थ का नाम अवन्तिसुन्दरी ही का एक मध्य-वर्ती भाग था; ३० और सम्पूर्ण ग्रन्थ का नाम अवन्तिसुन्दरी ही का एक मध्य-वर्ती भाग था; ३० और सम्पूर्ण ग्रन्थ का नाम अवन्तिसुन्दरी था, दशकुमारचरित नहीं।

२९. डॉ॰ धर्मेन्द्रकुमार गुप्त (पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, पृ॰ ५८-५९) ने ऊपर परि-गणित षष्ठ के अतिरिक्त अन्य छह भेदक वातों को आधार बनाकर यह मान्यता व्यक्त की है कि अवन्तिसुन्दरीकथासार के रचयिता के सार का आधार अधुनोप-लब्ध दशकुमारचरित नहीं था, जो समीचीन प्रतीत नहीं होता।

३०. सत्कथाकथनत्रीत्या तथापि कथयाम्यहम् । कान्तामवन्तिसुन्दर्याः कथामनतिविस्तराम् ॥

३१. डॉ॰ वी॰ राघवन् (Bhoja's Śṛṅgāra-Prakiiśa मद्रास, १९६३, १९० ५३७; Journal of the Travancore University Oriental Manuscripts Library, त्रिवेन्द्रम खण्ड ५, संख्या २, १९५५, पृ० ४; Sanskrit Literature, दिल्ली, १९६१, पृ० ५३) जी॰ हरिहर शास्त्री (Journal of the Travancore University Oriental Manuscript Library, त्रिवेन्द्रम, खण्ड ५, संख्या २, १९५५, पृ० ६-७), तथा के॰ एस॰ महादेव शास्त्री (अवन्तिस्त्वरी, त्रिवेन्द्रम, १०५४, भूमिका, पृ० २२) तथा के॰ वी॰ लक्ष्मणराव (विविधज्ञानविस्तार, मराठी पत्रिका, खण्ड ५४, संख्या ६) भी अवन्तिस्त्वरी को दशकुमारचरित का आदा भाग

इन दोनों के एकत्व की पुष्टि बशकुमारचरित की पाण्डुलिपि में प्रथम उच्छ्वास की इस पुष्पिका से भी होती है: "इत्यवन्तिसुन्दर्या दशकुमारचरिते प्रथमं चरितम्, "रेरे जो 'अवन्तिसुन्दरी' नामक विशाल गद्य-काव्य के अन्तर्गत दशकुमारों के चरितों से सम्बद्ध भाग में (दशकुमारचरित) प्रथम चरित की समाप्ति का सूचक है। यही कारण है कि परवर्ती लेखकों ने 'अवन्तिसुन्दरी' का तो उल्लेख किया है पर दशकुमारचरित का नहीं। रेरे

कुछ विद्वानों ने<sup>३४</sup> शैलीगत 'अतीव भिन्नता' को आधार मानकर अधुनोप-लब्ध अवन्तिसुन्दरों के दण्डिकर्तृत्व तथा दशकुमारचरित के आद्य भाग होने में सन्देह

मानते हैं; किन्तु उनकी मान्यता का मुख्य आधार अवन्तिसुन्दरी तथा पूर्वपीठिका के वर्ण्य विषय की समानता है, पाठगत अन्तःसाक्ष्यों से वे अपरिचित रहे हैं।

डॉ॰ धर्मेन्द्रकुमार गुप्त (पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, पृ॰ ३३, ५७, ५९) के मतानुसार अवन्तिसुन्दरी तथा दशकुमारचरित दो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ रहे होंगे। दण्डी ने पहले सरल शैली में दशकुमारचरित की रचना की और बाद में इसी का तात्कालिक साहित्यिक प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए अलंकृत शैली में उपवृंहण किया; किन्तु उनका यह सुझाव सहज तथा सरलतया मान्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि साहित्य में कदाचित् ही कोई ऐसा उदाहरण मिले कि कोई किव पहले एक कथा को सरल शैली में और पुनः उसी विघा (गद्य अथवा पद्य) के माध्यम से उसे किठन एवं अलंकृत शैली में प्रस्तुत करे। हाँ, एक ही कथा को भिन्न-भिन्न विघाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने के उदाहरण अवश्य मिलते हैं, यथा—वाणभट्ट ने कादम्बरी की कथा को कादम्बरी नामक गद्य-काव्य, पद्यकादम्बरी नामक पद्य-काव्य, और शारदचन्द्रिका नामक रूपक के रूप में लिखा।

३२. विश्वविद्यालयीय पाण्डुलिपि-ग्रन्थागार त्रिवेन्द्रम, संग्रह-संख्या ४ १२; श्री के॰ एस॰ महादेव शास्त्री (अवन्तिसुन्दरी, त्रिवेन्द्रम संस्करण, १९५४, भूमिका, पृ॰ २२) द्वारा संकेतित । डॉ॰ धर्मेन्द्रकुमार गुप्त (पूर्वोद्घृत ग्रन्थ, पृ॰ २२) द्वारा इस पुष्पिका के विरोध में उठाई गई आपत्ति कष्टकिष्पत ही प्रतीत होती है, सहज नहीं।

३३ द्रष्टव्य वी॰ राघवन् : Bhoja's Sṛṅgāra-Prakāśa पृ० ५३६-७।

३८ डॉ॰ सुशीलकुमार दे: Indian Historical Quarterly, खण्ड, पृ॰ ३१ तथा आगे; खण्ड ३, पृ॰ ३९४ तथा आगे; Aspects of Sanskrit Literature, कलकत्ता, १९५९, पृ० ३०३ तथा आगे; ए० बी॰ कीथ : A History of Sanskrit Literature पृ० २९६ पादटिप्पण; प्रस्तावना, पृ० १६।

व्यक्त किया है; किन्तु इतने प्रबल प्रमाणों को दृष्टि में रखते हुए इसे समीचीन नहीं माना जा सकता। जहाँ तक रचना-शैली का प्रश्न है, स्वयम् अवन्तिमुन्दरी में भी गुलीगत भिन्नता विद्यमान है। प्रारम्भिक अवस्था में दण्डी की गैली अत्यधिक विवरणपूर्ण एवं अलंकृत है, जिसमें दीर्घकाय समास, एक-एक पृष्ठ से भी लम्बे-लम्बे वाक्य और विविध प्रकार के क्लेष एवं क्लिष्टोपमाएँ आदि प्रयुक्त हैं; किन्तु ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते जाते हैं रचना-शैली विषयानुकूल परिवर्तित होती जाती है ('रचना विषयापेक्षम्' - आनन्दवर्धन); और हमें अपेक्षाकृत सरल शैली, मनोहर सुव्यवस्थित मसृण पदावली और लम्बे-लम्बे वर्णनों के साथ-साथ इतिवृत्त की गति की तीव्रता से युक्त दृश्यों एवं वाक्यावली के दर्शन होने लगते हैं। पाठ के अतीव खण्डित स्वरूप में भी पाठक को दण्डी के पदलालित्य एवं माधुर्य, मनोरम एवं विलक्षण चरित्रांकन आदि उन सभी तत्त्वों की उपलब्धि होती है जो उसे दशकुमारचिरत में प्राप्त होते हैं। ३४ दशकुमारचरित की शैली भी सर्वत्र एक-सी कहाँ है! यहाँ भी शैली विषया-नुरूप परिवर्तित होती है। कहीं कवि दीर्घ समासों से विरहित सरल शैली का अवलम्बन करता है तो कहीं सुदीर्घ समासों से संवलित कठिन एवं अलंकृत शैली का; यथा—निद्रालीन राजकुमारी अम्वालिका<sup>३६</sup> तथा नवमालिका,<sup>३७</sup> तारावती,<sup>३५</sup> राजकुमारी कन्दुकावती के कन्दुक नृत्य, ३९ वसन्त-काल तथा कर्लिंगनरेश कर्दन की कीडाओं ४° और सूर्य ४१ के वर्णनों में पर्याप्त दीर्घ समासों एवं समलंकृत शैली का आश्रय लिया गया है। ४२ इसके अतिरिक्त, सप्तम उच्छ्वास में ओष्ठ्य वर्णों के अप्रयोग में विलक्षण भाषा-क्रीडा के दर्शन होते हैं। ४३ अतः अवन्तिसुन्दरी तथा

३५. द्रष्टव्य जी० हरिहर शास्त्री : अवन्ति पुन्दरीकथासार सूमिका, पृ०५।

३६. पृ० १२८, पंक्ति ९-पृ० १३१, पंक्ति ३।

३७. पृ० १९१, पंक्ति ६--पृ० १९६, पंक्ति १।

३८. पृ० १९६, पंक्ति ९—पृ० १९७, पंक्ति ४।

३९. पृ० २११, पंक्ति ७—पृ० २१३, पंक्ति ३।

४०. पृ० २४१, पंक्ति १० -- पृ० २४२, पंक्ति ९ ।

४१. पृ० २४६, पंक्ति १-४।

४२. दण्डी समासभूयस्त्व रूप ओजस् को गद्य का जीवित मानते हैं। द्रष्टव्य काव्यादशं १।८०: ''ओजः समासभूयस्त्वमेतद् गद्यस्य जीवितम्।''

४३. इसी प्रकार अवन्तिसुन्दरीकथासार (७।१४) से पता चलता है कि दण्डी ने सोमदत्त द्वारा स्वचरितवर्णन पाँच खरों (आद्य पाँच वर्ग-वर्णों), पाँच अनु-नासिकों, चार अन्तस्थों तथा ऋकार एवं लृकार रहित दश स्वरों, इन २४ वर्णों में करवाया।

दशकुमारचरित में मानी गयी तथाकथित शैलीगत 'असाधारण विषमता' में कोई विशेष बल नहीं है और इसे अवन्तिमुन्दरी के दण्डिकर्तृ कत्व तथा दशकुमारचरित के आदा भाग होने के विरुद्ध प्रबल युक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

दशकुमारचरित को दशकुमारचरित नाम किसी अन्य लेखक ने वाद में प्रदान किया होगा । अधुनोपलब्ध अवन्तिमुन्दरी उच्छ्वासों में विभक्त नहीं है; अतः उसी का मध्यवर्ती भाग होने के कारण 'दशकुमारचरित' का विभाजन भी उच्छ्वासों में नहीं होना चाहिये। इसका उच्छवासों में विभाजन निश्चय ही कुमारों के चरितों के वर्णनों के विभाजन हेतु वाद में किया गया। सम्भवतः दण्डी के विशालकाय तथा सुदीर्घ गद्य-काव्य अवन्तिसुरदरी में से दश कुमारों-राजकुमार राजवाहन तथा उसके नौ सखा पुष्पोद्भव, सोमदत्त, अपहारवर्मा, उपहारवर्मा, अर्थंपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मन्त्रगुप्त तथा विश्रुत के माता-पिता, समुपलव्यि एवं चरितों से सम्बद्ध भाग को पृथक करके उसे दशकुमारचरित नाम दे दिया गया। दण्डी के इस गद्य-काव्य के आद्य तथा अन्तिम भाग किसी कारण लुप्त हो गये और शताब्दियों तक पृथक् मध्यवर्ती भाग —दशकुमारचरित — ही उपलब्ध होता रहा। किसी परवर्ती लेखक ने दण्डी के सम्पूर्ण ग्रन्थ के प्राप्य न होने के कारण यह सोचकर कि दण्डी का ग्रन्थ केवल दश कुमारों ही से सम्बद्ध रहा होगा अपूर्ण दशकुमारचरित के आदा माग की पूर्तिहेतु किसी रूपान्तरादि का आश्रय लेकर अधुना प्रचलित पूर्वपीठिका की रचना की और उसे उसके साथ जोड़ दिया, जिसमें भूमिका, सोमदत्त तथा पुष्पोद्भव के चरित और राजवाहन के चरित का आद्य भाग आता है। अधुना प्रचलित पूर्वपीठिका की रचना सम्भवतः दशकुमारचरित के केतन (१३वीं शती ई० का मध्य भाग) द्वारा किये गये तेलुगु रूपान्तर के बाद की है, क्योंकि इन दोनों में अतीव समानता है अर पूर्वपीठिका में ऐसी अनेक अभिव्यक्तियाँ तथा प्रयोग उपलब्ध होते हैं जो केवल तेलुगु भाषा ही में प्रचलित हैं। ४५ पूर्वपीठिका का ब्रह्माण्डच्छत्रदण्डः आदि मंगलश्लोक लेखक ने कहीं और से ग्रहण किया होगा। यह एक सामान्य क्लोक रहा प्रतीत होता है, क्योंकि यह भोजदेव द्वारा अपने सरस्वती-

I THIS !!

४४. उनमें कितपय गौण भेद भी हैं; यथा—तेलुगु रूपान्तर में सोमदत्त की कथा राजवाहन तथा अवन्तिमुन्दरी के मिलन के पश्चात्, किन्तु उनके विवाह से पूर्व आती है (जैसे अवन्तिमुन्दरी में तुलना कीजिये 'अवन्तिमुन्दरीकथासार ७।१ आदि) और अन्तिम भाग को बहुत संक्षिप्त कर दिया गया है। द्रष्टव्य एम० आर० किव : अवन्तिमुन्दरी, प्रस्तावना, पृ० १४।

४४. एम॰ आर॰ कवि : वही पृ॰ १४।

कण्ठामरण<sup>४६</sup> तथा मुभाषितप्रबन्ध<sup>४७</sup> में भी उद्धृत किया गया है। इस पूर्वपीठिका के अतिरिक्त कितपय अन्य पूर्वपीठिकाएँ भी लिखी गई हैं, यथा—भट्टनारायण-विरिचत 'पूर्ववृत्तान्तदर्शन', ४० अज्ञातकर्तृ क 'दशकुमारचिततंप्रह'<sup>४९</sup> गोपीनाथ महाराजाधिराज की 'दशकुमारकथा' विनायकविरिचत' दशकुमारचित्तपूर्वपीठिका, ४० अप्पयामात्यरिचत 'दशकुमारकथासार'<sup>५१</sup> और आर० वि० कृष्णमाचारियरकृत दशकुमारचिर संग्रह। ५२ इसी प्रकार कुछ लेखकों ने दशकुमारचिरत के अष्टम उच्छ्वास की विश्रुत की अपूर्ण कथा की पूर्ति तथा सम्पूर्ण ग्रन्थ की उपसंहित हेतु उत्तरपीठिकाओं की रचना की। अधुना प्रचलित अज्ञातकर्तृ क उत्तरपीठिकाओं के उचना की। अधुना प्रचलित अज्ञातकर्तृ क उत्तरपीठिका ३३ के अतिरिक्त हमें पद्मनाभविरिचत नवम अथवा उपसंहारात्मक उच्छ्वास, गोपीनाथ

४६. सं जीवानन्द विद्यासागर, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता, १८९४, परि-च्छेद २, पद्य १० (लाटानुप्रसास के अन्तर्गत)।

১७. डेवकन कॉलेज (पूना) संग्रह, संख्या २४८-vis, पृ० १; जी० जे० अगाशे: दशकुमारचरित, टिप्पण, पृ० १५६।

४८. इसे अगाशे महोदय ने अपने दशकुमारचरित के संस्करण में परिशिष्ट के रूप में दिया है (पृ० १४७-१४५)।

४९. इसके विषय में केवल इतना ही मालुम है कि यह दक्षिण में ऑप्पर्ट द्वारा परिगणित एक व्यक्तिगत पुस्तकालय में विद्यमान है (द्वितीय, ३१६४)।

५०. गोपीनाथ तथा विनायक की कृतियों की एक-एक पाण्डुलिपि कॉमन-वैल्थ रिलेशन्ज् ऑफिस लायब्रेरी में प्राप्य है (एगेलिङ्ग का सूचीपत्र, सप्तम खण्ड, संख्या ४०७०।१८५०, पृ० १५५४; ४०६७।५८६ ए, पृ० १५५३)।

११. एगेलिङ्ग: वही, सप्तम खण्ड, संख्या ४. ६ = ११७६४ ए. पृ० १५५३; एच > जी० नरहरि द्वारा सम्पादित, अड्यार लाइब्रेरी, १९४९ । एच ० एच ० विल्सन (Adventures of Ten Princes, लन्दन, १ = ४६, पृ० ५) तथा एम ० कृष्णमाचारियर (History of Classical Sanskrit Literature, दिल्ली, १९७०, पृ० ४६४) इस अप्यय को 'कुवलयानन्द' के प्रणेता अप्पय्यदीक्षित से अभिन्न मानते हैं; किन्तु यह नि.संदिग्ध नहों है, क्योंकि उसने अपने आपको प्रस्ताविक पद्य २ में अप्पयमन्त्री तथा पृष्पिका में अप्पयामात्य कहा कहा है । द्रष्टव्य एच ० जे० नरहरि, पूर्वोद्धृत ग्रंथ, भूमिका, पृ० ७-८ ।

५२. श्रीरङ्गम् से प्रकाशित।

५३ मोरेश्वर रामचन्द्र काले (दशकुमारचरित, भूमिका, पृ० ३८) तथा एन० भक्तवत्सलम् दशकुमारचरित, मद्रास, १९५५ भूमिका, पृ० ६) इसे चऋपाणि दीक्षित की रचना मानते हैं, जो अयुक्त है।

महाराजािघराज की 'दशकुमारकथा' और चन्द्रमौलि के पुत्र अपेक्षाकृत अर्वाचीन डेक्कन लेखक चक्रपाणि दीक्षित की 'उत्तरपीठिका' अथवा 'शेष' प्राप्त होते हैं। यह घ्यातव्य है कि उत्तरपीठिका दण्डी के विशालकाय गद्य-काव्य 'अवन्तिसुन्दरी' की वास्तविक उपसंहति का प्रतिनिधित्व नहों करती, क्योंकि, जैसा कि 'अवन्तिसून्द ी' के प्रस्तावनात्मक भाग में प्राप्य दण्डी के अपने कथन से सुस्पष्ट है, उनके इस काव्य की कथा का अवसान भगवान् पुण्डरीकाक्ष के प्रसाद से जलनिधि में एक कमल की विद्याघरत्व-प्राप्ति के साथ होना चाहिये,<sup>५४</sup> जिससे दण्डी तथा उनके मित्रों द्वारा इष्ट महामल्लापुरम् के जलनिधि में तैरने वाले और सागरतट पर स्थित भगवान् विष्णु की मूर्ति के चरणों का स्पर्श कर विद्याधरत्व को प्राप्त कर आकाश में अदृश्य हो जाने वाले कमल का रहस्योद्घाटन हो सके। १४१ सम्भवतः यह विद्यायर राज-वाहन ही रहा होगा, जो किसी पुष्पसम्बन्धी अपराध से अपकृत किसी ऋद महर्षि के शाप के फलस्वरूप कमल-रूप को प्राप्त कर जलनिधि में गिर पड़ा तथा जल में अनेक वर्षों तक तैरता रहा<sup>५६</sup> और अन्त में भगवान् विष्णु की प्रतिमा के चरणों का स्पर्श पाकर पुनः विद्याधरत्व को प्राप्त हो गया और भगवान विष्णु को प्रणाम कर आकाश में अदुश्य हो गया। सर्वमनूजगन्धर्वसिद्धविद्याधरेश्वर राजवाहन से सम्बद्ध यह कथा सभी पुरुषार्थों के उपदेश के गौरव से युक्त, सब द्वीपों के वृत्तान्त से युक्त अनेक रस वाली, सम्पूर्ण कलाकलाप से युक्त होने के कारण गम्भीर, समग्र परम्पराओं तथा रसों से युक्त, सभी आदिराजाओं के वंशों के वर्णनों से युक्त मनोहर कथाओं वाली और सब देवों तथा असुरों के वृत्त के कीर्तन के कारण अद्भुत होनी चाहिये । १९७ अधुना 'दशकुमारचरित' नाम से पृथक् उपलब्ध भाग के अष्टम उच्छवास

५४. अविन्तसुन्दरी, पृ० १७, पंक्ति १५-१६: "युष्मत्प्राधितानुष्ठितप्रयत्नेन मया मधुनरकारिष्टकेशिकंसघ्वंसनस्य त्रिभुवनेकमङ्गलस्य भगवतो भक्तभयहरण-विधिविचक्षणस्याम्बुजेक्षणस्य प्रसादादम्बुनिष।वम्बुजस्याम्बरेचरत्वप्राप्त्यवसानमद्भुत-मतिमहत् कथाशरीरं दृष्टम् ।"

५५. वही, पृ० १५-१७।

४६. तुलना की जिये वही, पृ० १६, पंक्ति १८—पृ० १७, पंक्ति २: "एष कोऽपि नभश्चरेश्वरः कस्यापि रोषणस्य महर्षेः पुष्पसम्बन्धापराधापकारितादनुव्याहारादम्बुष्हत्मवाप्याम्बरादम्भसां निधौ पतितः स्रोतोभिर्वा स्थलादुपहृतः कालकल्पमनल्पं वारिषेः क्षारवारिणि परिभ्रम्यति । अस्यापि हि मेऽस्मिन् विस्मयवस्तुनि
जिज्ञासया समाक्रान्तमेव हृदयम्।"

५७. वहीं, पृ० १७, पंक्ति ८-११: "प्रतिभातु तवैतदाश्चर्यभूतं सर्व-पुरुषार्थोपदेशगुरु सर्वद्वीपवृत्तान्तबहुरसं सर्वकलाकलापगर्भगम्भीरं सर्वसमयरससम्भेद-सम्मतं सर्वादिराजवंशवर्णनमनोहरकथं सर्वदेवासुरवृत्तकीर्त्तनाद्भुतं सर्वमनुजगन्धर्व-सिद्धविद्याध्यदेश्वरस्य राजवाहननाम्नो""पारमत् ।"



की विश्वुत की कथा के बाद के अंश में राजवाहन द्वारा पृथिवीलोक की विजय के उपरान्त गन्धर्वों, सिद्धों तथा विद्याधरों के लोकों की विजय एवं आधिपत्यावाष्ति, हंसरूप धारण कर एक विद्याघर द्वारा उठाकर ले जाये गये अपने अग्रज हंसवाहन की विद्यावरलोक से समुपलिब्ध १ और अन्त में किसी पुष्प सम्बन्धी अपराघ से अपकृत किसी कुद्ध महींच के शापवश कमलरूप में परिणत होकर जलिनिध्य में गिरने अथवा स्थल से जल-धाराओं द्वारा जलिनिध्य में बहा ले जाये जाने और अनेक युगों तक जल में तैरकर अन्ततः महामल्लपुरम् के समुद्रतट पर स्थित भगवान् विष्णु का चरण स्पर्श कर पुनः विद्याधरत्व की प्राप्ति और भगवान् विष्णु का चरण स्पर्श कर पुनः विद्याधरत्व की प्राप्ति और भगवान् विष्णु को प्रणाम कर आकाश में अदृश्य हो जाने का वर्णन अवश्य रहा होगा, जो सम्प्रति अनुपल्व है।

इस प्रकार दण्डी के विशालकाय गद्य-काव्य 'अवित्तसुन्दरी' का आद्य भाग अधुनोपलव्य 'अवित्तसुन्दरी' के रूप में प्राप्य है; 'अवित्तसुन्दरी' के बाद और 'दश-कुमारचरित' नाम से अधुना पृथक् उपलब्ध मध्यवर्ती भाग के प्रारम्भ होने तक का अंश लुप्त हो गया है तथा इसकी संक्षिप्त कथा हमें 'अवित्तसुन्दरीकथासार' में मिलती है; और इस भाग के अकस्मात् ही समाप्त हो जाने वाले अष्टम उच्छ्वास के बाद का पाठ अभी तक मिल नहीं सका है तथा वर्तमान उत्तरपीठिकाएँ कथा की वास्तविक उपसंहति का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं।

प्त. वही, पृ० ११७, पंक्ति ६-७; पृ० १२१; पृ० १२४, पंक्ति १७-१९; पृ० १३५, पंक्ति प्र।

1960年,1960年,1961年196日,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1961年,1

DO STATE OF STREET, ST

The state of the s

were them be and the work with the line of the littles.

का तो ता है कहा है कि का है कहा है कि है कि को का का साम है कि और आ इसाम की के कहा है कहा है कि को समय के कि को का का साम के की भार आ

TO NOT HERE. WAS SEEN TO COURT IN PROPER SO THE STORE STORES

Complete pulled that the property of the party of the pulled of the pull

# श्री भास्करराय भारती दीन्तित श्रीर उनकी गणेशसहस्रनाम पर 'खद्योत' व्याख्या

THE LOS IN PARTY PORT THE TO THE REAL PROPERTY AND

पं0 बदुकनाथ शास्त्री रिवस्ते

#### वाराणसी

The commentary of "Khadyota on Gauesasahasranāma stotra of Gauesa-purāna, written by Bhaskara Rāya Bhāratī is very important in the sense that it explains the stotra on the basis of our Scriptures, according to the appropriateness of the context and refutes the ambiguous points of former commentators with instances.

भारतीय विद्वत्परम्परा में विशेषतः मीमांसा और आगमशास्त्र की विचार-धारा में विमर्शशील विद्वानों को प्रातः स्मरणीय श्री भास्करराय भारती दीक्षित का नाम अपरिचित न होगा।

यद्यपि श्री भास्करराय जी का कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक रहा है, शताधिक ग्रंथों की रचना भी उन्होंने की है परन्तु दुर्देंव से उनका सुसंबद्ध ऐतिहासिक परिचय अभीं तक नहीं लिखा गया। उनके प्रिय शिष्य 'निस्पोत्सव' ग्रन्थ के लेखक पण्डित जगन्नाथ ने एक छोटा सा परिचयात्मक काव्य 'मुवनाभोग' या 'श्रीभास्करिवलास' नामक लिखा है जो उनके 'लिलतासहस्रनास' भाष्य ''सौभाग्य भास्कर'' के साथ निणंय सागर प्रेस बम्बई से मुद्रित हुआ है। तद्नुसार उनके विविध शास्त्रों पर लगभग ३८ ग्रन्थों की सूचना उसने दी है, जिनमें कितपय मुद्रित भी हुए परन्तु इस समय प्रायः दुर्लभ हो रहे हैं।

निर्णयसागर से ''सौभाग्य भास्कर'' के कई संस्करण निकले परन्तु अब वह दुर्लभ हैं। हाल ही पूना के ''आनन्दाश्रमग्रन्थमाला'' में उनका 'सेतुबन्ध' (नित्याषोड-शिकार्णव को टीका) पुनर्मुद्रित हुआ है। ये दोनों ग्रन्थ त्रिपुरासम्प्रदाय की परिष्कृत तथा विस्तृत व्याख्या के लिये सर्वथा उपादेय हैं।

सत्रहवीं शताब्दी के मध्यकाल में श्रीभास्करराय जी का उदय हुआ । दक्षिण भारत में विशेष रहने पर भी काशी का उनसे विशेष सम्बन्ध था, उनका उपनयन संस्कार उनके पिता ने काशी में ही किया था। अनेक ग्रन्थों की रचना भी काशी में ही उनके द्वारा सम्पन्न हुई थी। उनके पिता श्रीगम्भीर राज भारती दक्षिण भारत के बंजापुर के यवन अधिपति के दीवान थे और उनके अनुरोध से सम्पूर्ण महाभारत का फारसी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया था।

श्रीभास्करराय जी का विद्याघ्ययन लोकापल्ली नामक स्थान में रहने वाले महाविद्वान् श्रीनृर्सिहाघ्वरी के पास हुआ था। श्रीभास्करराय जी का कथन है कि—

# 'विद्याष्टादशकस्य मर्मविदमूद्यःश्रीनृसिहाद्गुरोः'

अर्थात् श्रीनृसिंहाव्वरीजी से अष्टादशिवद्याओं का सूक्ष्म ज्ञान श्रीभास्कररायजी ने प्राप्त किया। यह उनकी उक्ति वास्तिविक है न कि प्रौढ़िवादमात्र है। उनके टीका प्रन्थों में अनेक शास्त्रों का तलस्पर्शी पांडित्य विचार करने पर प्रत्यय सिद्ध है।

श्रीभास्कररायजी की पूर्ण दीक्षा गुजरात के सूरत निवासी श्री शिवदत्त शुक्ल जी से हुई थी और उसी यात्रा में वल्लभ सम्प्रदाय के आचार्य को शास्त्रार्थ में उन्होंने पराजित किया था। अस्तु।

उनका विस्तृत जीवन परिचय और कृतियों की समीक्षा एक स्वतन्त्र प्रवन्ध का विषय है।

प्रस्तुत लेख में उनकी एक कृति गणेशसहस्रनाम की टीका 'खद्योत' का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।

श्रीभास्कररायजी के विषय में यह जानना सर्वप्रथम आवश्यक है कि वे भगवान् शंकराचार्य के सम्प्रदाय ही के अविच्छिन्न गृहस्थ शिष्यपरम्परा में थे और आचार्य की वैदिक मर्यादा की रक्षा के लिये आजीवन तत्पर थे। जैसे सुप्रसिद्ध मनीषी अप्पयदीक्षित जी आचार्य शङ्कर के अनुगामी होते हुए भी शिवोपासना के विषय को अविक अनुराग से लिखते रहे उसी प्रकार आचार्य शङ्कर की श्रीविद्यो-पासना परम्परा की रक्षा और संवर्धन को श्रीभास्करराय जी ने जीवन का लक्ष्य बनाया और उसमें पर्याप्त सफल रहे। आज श्रीभास्कर के ग्रन्थ ही इस विषय के

उन्होंने सप्तकाती की 'गुप्तवती' टीका के प्रारम्भ में निम्नाङ्कित श्लोक से आचार्य शङ्कर का वन्दन किया है—

# सत्सम्प्रदायप्रथनाय तिष्ये शिष्येश्चतुर्मिःसह योऽवत्तीर्णः । उक्तो बृहत्सङ्गमतन्नराजे श्रीझङ्कराचार्यगुरुं तमीडे ।।

शक्तिसङ्गमतन्त्र में भविष्य में होने वाले आचार्यों में श्रीशंकराचार्य का उल्लेख है, जिसे श्रीभास्करराय ने सूचित किया है।

श्री भास्कररायजी की कृतियों में गणेशपुराणान्तर्गत गणेशसहस्रनाम स्तोत पर टीका खद्योत' नाम से लिखी गई है।

काशी में त्रिलोचन घाट के समीप सम्भवतः श्रीभास्करराय जो ने सोमयाग किया था, और उसके वाद वहीं पर गणेजसहस्रनाम की व्याख्या लिखी थी, जो 'खद्योत' के अन्तिम श्लोकों से प्रतीत होता है। श्लोक इस प्रकार है—

> गभीरबुधयज्वनस्तनुभवोऽधिवाराणसि त्रिलोचनपदानुगः कृतमखोऽनिचिद्भास्करः । सहागणपतेर्महान्त्यपि सहस्रनामानि तद्— दयाजनितया धिया सुजनतुष्टये ब्याकरोत् ॥

यह व्याख्या प्रायः श्लोकबद्ध वार्तिक के रूप में है, यत्र-तत्र गद्य में प्रासिक्षक विचार भी किया गया है। व्याख्या का कलेवर संक्षिप्त होने के कारण इसका नाम है 'खद्योत'। 'खद्योत' शब्द के दो अर्थ हैं सूर्य और जुगनू। सम्प्रदाय से पठित विद्वान् के लिये खद्योत सूर्य है, तथा 'ग्रन्थविस्तर नहीं है' केवल यह कहने वालों के लिये 'जुगनू' है।

# सम्प्रदायजुषामेष खद्योतो लोकबान्धवः प्रन्थविस्तरलुब्धानां खद्योती ज्योतिरिंगणः।

श्रीभास्कररायजी की शैली की विशेषता यह है कि अपने प्रत्येक ग्रन्थ के प्रारम्भ में उपोद्धात में विषय का पूर्ण शास्त्रीय विवेचन प्रारम्भ कर उसके बाद ही व्याख्या का उपक्रम होता है। तदनुसार गणेशसहस्रनाम के 'खद्योत' का आरम्भ विवेचना-त्मक है।

किसी प्राचीन पण्डित ने गणेशसहस्रनाम पर आपाततः शब्दार्थंज्ञान के बले पर टीका कर डाली, परन्तु शास्त्र और सम्प्रदाय का गम्भीर ज्ञान न होने से उसमें ब्रुटियाँ रह गई थी। यह देखकर सम्भवतः विद्वानों के अनुरोध पर श्रीभास्कररायजी टीका लिखने में प्रवृत्त हुए थे। प्राचां कुतृष्टिरचनैकमयस्वभावामज्ञातगाणपततन्त्रयुराणभावाम् ।

व्यास्यामुदस्य सुविभाव्य गणेशनामा
न्यर्थापयामि तदुपासकतोषहेतोः ।।

इस पद्य से यही जात होता है।

इस व्याख्या में उपोद्धात में कहा गया है-

सम्पूर्ण उपनिषदादि शास्त्रों के द्वारा स्वप्रकाश मुक्तोपरूप्य परब्रह्म कहा गया है। निर्विकल्प चित्तवृत्ति से अज्ञाननिवृत्ति होने पर 'कण्ठचामीकर' न्याय से ब्रह्म-स्वरूप का अनुभव होता है। इसी को मोक्ष कहा गया है।

निर्विकल्पवृत्ति शुद्धचित्त वालों को ही प्राप्य है, मिलन बुद्धि वाले उसे प्राप्त नहों कर सकते । चित्त शुद्धि होने के लिये वर्णाश्रम धर्मानुसार श्रौतस्मातं कर्म करना वेद में कर्मकाण्ड स्वरूप वहिरंग उपाय है ।

उसी ब्रह्म की उपासना सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार की है। जिसे वेद का रहस्य भाग उपनिषद् बतलाता है, यह अन्तरङ्ग उपाय है।

वहिरङ्ग अनुष्ठान करने के बाद ही अन्तरङ्ग अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त होता है।

सगुणरूप उपासक के रुचिवैचित्र्य के कारण अनुग्रह से किल्पत होता है। तदनुसार शास्त्रों में 'आदित्यमिक्कां विष्णुं गणनाथं महेरवरम्' इत्यादि रूप से उपविण्त है। अनेक जन्म की संस्कारधारा के अनुसार तत्तद् देवता विशेष में भिक्त और उपासना की प्रवृत्ति होती है। अतः पश्चदेवतोपासना की परम्परा शिष्टों के द्वारा प्रवितित एवं प्रचिलत है। उपासक के लिये उपास्यदेवता ईश्वर और ब्रह्म का पूर्ण रूप है।

विभिन्न उपासकों के अधिकारानुसार शास्त्रों में विधि और निषेध का विवान है। निषेध का अर्थ निन्दा न होकर अनिधकारियों के लिये निवृत्तिपरक है। कल्प-भेद से देवताओं की परस्पर से उत्पत्ति भी शास्त्रतः प्रमाण सिद्ध है।

श्रीमहागणपति के निषय में हैरम्बोपनिषद्, गणेशोपनिषद् आदि श्रुतियाँ गण-पति परक तन्त्रग्रंथ, गणेशोपपुराण एवं अन्य पुराणादि में गणेशप्रशस्तिपरक भाग तथा उनका सर्वोत्तमत्व निरूपण आदि शतशःप्रमाण उपलब्ध हैं। इस प्रसङ्ग में प्राचीन टीकाकार ने वैदिक निघण्टु ग्रन्थ में अग्न्यादि देव-पत्न्यन्त देवताओं में गणेश का नाम न देखकर महतो गणानामधिपतय: इत्यादि अभ्यातान मंत्र को प्रमाणस्वरूप दिखाने की जो चेष्टा की है वह व्यर्थ है। कर्मकाण्डीय देवताओं में गणेश का उल्लेख न होना कोई दोष नहीं है। उस ग्रन्थ में केवल एकसी पचास देवताओं की ही गणना है। उससे भी कितने ही अधिक देवताओं का वेदों और पुराणों में वर्णन है, क्या उन्हें कोई अप्रामाणिक कह सकता है?

उपनिषद् आदि मूर्घन्य प्रमाणों के रहते किसी मंत्र से खींच तान कर अर्थं करना उचित नहीं है। और एक विशेष वात है 'पुराणेष्वर्थवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः' इत्यादि बृहन्नारदीयपुराण के वचनानुसार अर्थवादजटिलकर्मकाण्ड की अपेक्षा देवता-स्वरूपनिर्णय में पुराण ही प्रवल प्रमाण हैं।

> श्रुति-स्मृती हि ह्रे नेत्रे पुराणं हृदयं मतम् श्रुतिस्मृतिम्यां हीनोऽन्यः काणः स्यादेकया विना । पुराणहीनात् हृच्छून्यात्काणान्याविष तो वरौ ॥

इत्यादि वचनों से देवतातत्त्वनिर्णय के विषय. में पुराणों का प्रामाण्य कर्मकाण्ड की अपेक्षा अधिक है इसका विचार भिक्त मीमांसातन्त्र में किया गया है।

शिव, विष्णु, देवी विषयक उपनिषदों की तरह गणपित विषयक उपनिषद् भी हैं।

पूर्वोक्त अभ्यातानमंत्र को छोड़कर गणानां त्वा गणपतिं ह्वामहे इसी मंत्र को यदि प्रमाण माना जाये तो ठीक होगा, यह मन्त्र तीनों वेदों में पठित है।

गणेश की उपासना एकाक्षर, षडक्षर, अष्टाविशत्यक्षर आदि बहुविघ गणेश मंत्रों से तंत्रों में विहित है। उस उपासना के अङ्गरूप से यह सहस्रनाम 'ऋत्वर्थ' हो सकता है। स्वतन्त्रतया भी इसका पाठ पुरुषार्थ है।

सहस्रनाम भी पुराणतन्त्रों के भेद से अनेक हैं, परन्तु यही सहस्रनाम ब्यूह के मुख्य देवता महागणपित का होने के कारण, तथा प्राचीन आचार्यों से परिशृहीत होने से इसी की व्याख्या करना उचित है।

इस प्रकार उपक्रम दिखांकर श्रीभास्कररायजी ने पद्मपुराण और गणेशपुराण दोनों में से गणेशपुराण के पाठकों को प्रामाणिक मानकर उसकी व्याख्या की है।

त्रिपुरासुर से युद्ध के लिये जाते समय भगवान शङ्कर को अनेक विष्न आने लगे। उन्होंने घ्यानमय होकर प्रश्न किया। तब उनके मुख से महागणपति आवि- र्भूत हुए और उन्होंने कहा कि मेरी अर्चना न करने से आपको विष्न हो रहे हैं। उसके बाद भगवान् शंकर ने विधिवत् गणेश की पूजा की और उपाय पूछा। उसके उत्तर में भगवान् गणेश ने—

सर्वविष्नेकहरणं सर्वकामफलप्रवम् ततस्तस्मे स्वकं नाम्नां सहस्रमिवमब्रवीत् ।।

इस प्रकार सहस्रनाम का उपदेश दिया। शङ्कर के मुख से प्रादुर्भूत होने के कारण इस सहस्रनाम के पूर्व गणेश का घ्यान शिव और गणेश उभयात्मक है—

> पञ्चवक्त्रो दशमुजी मालचन्द्रः शशिप्रभः मुण्डमालः सर्पमूषो मुकुटाङ्गदमूषणः ॥ अग्न्यकंशशिनो मामिस्तिरकुर्वन् दशायुषः

सहस्रनाम के अन्तर्गत 'शम्भुवक्त्रोद्भवः' भी उक्त कथा का सूचक है। इलोकार्थ प्रायः श्लोकवद्ध वार्तिक रूप से वर्णित है, विशेष स्थलों पर गद्य से विवेचना की गई है। परम्परानुसार देवता और गुरु का अभेद सिद्ध है। श्रीभास्करराय जी ने यथास्थान गाणपत्य सम्प्रदाय के अनुसार जो गुरुओं के नाम आये हैं उन्हें श्रीविद्यारण्य जी के 'श्रीविद्याणंव' ग्रन्थ से प्रमाणित किया है।

व्याख्या के कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं-- 'कुमारगुरु:'

व्याख्या सनत्कुमाररूपोऽपि विद्यामुपदिशन् गुरुः स्कन्दपूर्वमवत्वाद्वा कुमारगृहरीरितः ॥

'सर्वनेत्राधिवासकः'

सर्वनेत्रेषु वसति य एषोऽक्षीणि पुरुष: । एष आत्मेति वचनात्सर्वनेत्राधिवासक: ।।

'मृत्युञ्ज्यः'

कालमृत्युं प्रमावं वा हरन् मृत्युञ्जयो मतः प्रमावं वा मृत्युमहं त्रवीमीति तु भारतात् ॥

प्रमाणप्रत्ययातीतः

प्रमाणप्रत्ययातीतो नित्यनानैकवित्रहः प्रमाकरणजानां हि प्रमितीनामनित्यता ॥

मन्दगतिः

येषां काऽपि गतिनास्ति मन्दानां ज्ञानकर्मणोः अभावेन गतिस्तेषामपि मन्दगतिस्ततः ॥

क्षेमानन्दः

क्षेमं सांतारिकं सौख्यमानन्दः पारमाथिकः उभयात्मा त्वमेवेति क्षेमानन्द इतीयंसे ॥

पञ्चप्रणवभावितः

तार-वाग्भव लज्जा-माः प्रासादपरया सह प्रणवाः पश्च तैर्वाच्यः पञ्चप्रणवभावितः ॥

इत्यादि स्थलों में वेदान्त, उपनिषद्, तन्त्र, पुराण तथा प्रसङ्गौचित्य के अनु-सार अर्थ कुशलता से किया गया है। प्राचीन टीकाकार ने जहाँ भ्रामक अर्थ किये हैं उनका भी सप्रमाण खण्डन कर सम्प्रदायानुकूल अर्थ निश्चित किया गया है।

इस प्रकार यह व्याख्या आकार में संक्षिप्त होने पर भी व्यापक विषयों पर प्रकाश डालती है तथा वैदिक मर्यादाओं की महत्ता को प्रतिष्ठापित करती है। इसका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कर विशेष निष्कर्ष प्राप्त हो सकता है।

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

# महाभाष्य का पस्पशाहिक ऋौर व्याकरण के प्रयोजन

# पं0 करूणायति त्रिपाठी

#### वाराणसी

The author here throws light on the characteristics of Mahā-bhāṣya's 'Paspaśāhnika' and the purpose of studying Vyākaraṇa.

महाभाष्य के पस्पशाहित अर्थात् प्रथम आहित का महत्त्व इसलिये अत्यिधिक है कि उसमें अन्य बातों के अतिरिक्त शब्द-शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन बताया गया है। पतञ्जिल ने व्याकरण शास्त्र को—'शब्दानुशासन' (शब्दशास्त्र) कहा है। अर्थात् यह लक्ष्यग्रंथ न होकर लक्षणशास्त्र है। लक्ष्यानुसारी तथा प्रयोगों को देखकर विश्लेषण-विधि से प्रयोग-नियमों का आकलन करना इसका सिद्धान्त है। भाषा के पीछे व्याकरण चलता है। व्याकरण भाषा का नियामक न होकर अनुशासक होता है। महाभाष्य के प्रारम्भ में 'अथ शब्दानुशासनम्' द्वारा यही अभिव्यक्त किया गया है।

महाकवि माघ ने भी 'शिशुपाल वघ' महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में पस्पशाह्तिक को शब्दशास्त्र में अत्यन्त महनीय मानते हुए कहा है—

> अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना । शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥

> > (सर्ग २ क्लोक ११२)

अर्थात् जिस प्रकार व्याकरणशास्त्र पस्पशािह्निक के बिना निस्तेज हो जाता है, उसी प्रकार गुप्तवर प्रणाली के प्रयोग बिना राजनीित भी वर्चस्वहीन प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि किसी शासन की राजनीित में गुप्तचरों के जाल का जैसा महत्त्व

है, वैसा महत्त्व व्याकरणशास्त्र पढ़ने वालों के लिये महाभाष्य के परपशाह्तिक का है। १

पाणिनि का व्याकरण लौकिक और वैदिक द्विविध-संस्कृत-प्रयोगों का अनुशासक है। व्याकरण के अध्ययन-प्रयोगों का उल्लेख करते हुए पतञ्जलि ने सबसे प्रथम प्रयोजन बताया है वेदों की रक्षा —

"रक्षोहागमलब्बसंदेहाः प्रयोजनम्" रक्षार्थं वेदानामध्येयं द्याकरणम् । लोपा-गमवर्णविकारज्ञो हि सम्यग्वेदान्परिपालियव्यतीति ।।

वर्णलोप, वर्णआगम, वर्णविकार आदि को वैदिक प्रयोगों में लौकिक की अपेक्षा विचित्र देखकर पाठक की बुद्धि भ्रमित न हो और पाठान्तर की कल्पना करके अशुद्ध पाठ न करे, इसके लिये व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है—

''त्मनाव्योमन्'' ''त्मनादेवेभिः'' को देखकर लौकिक संस्कृत जानने वाला व्यक्ति 'त्मना' को 'आत्मना और 'देवेभिः' को 'देवैः' के रूप में पाठ परिवर्तन करले, इसके लिये पाणिनि व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। तभी वैदिक पाठ की शुद्धता सुरक्षित रह सकती है। कारण यह है कि यज्ञादि में वेद मन्त्रों का जो स्वरतः वर्णतः शुद्ध पाठ होता है वही शास्त्र-विहित फल-साधक होता है।

वैदिक मन्त्रों की पाठ शुद्धि के लिये उनकी आठ पाठ विकृतियाँ परिकल्पित की गई हैं—संहिता पाठ, पदपाठ, क्रमपाठ आदि । इन विकृति-पाठों द्वारा क्रम, अनुक्रम, प्रतिक्रम, विलोम के अनुलोम पाठों और उनमें वैदिक व्याकरणानुसारी संवियों के अनुसार पाठ निर्घारित होता है । और इस प्रकार विकृतियों के भाष्यम से वर्ण शुद्धि, स्वर शुद्धि और सन्धि शुद्धि निर्भान्त हो जाती है । वर्ण-प्रयोग और स्वर-प्रयोग में विशेष रूप से अशुद्धि होने पर दोष या अपराध होता है ।

यज्ञ-कर्त्ता यजमान के लिये अशुद्ध मन्त्रपाठ कभी-कभी वाग्वज्ञ वनकर यज-

१. शियुपालवध का यह क्लोक दो अर्थी के पक्षों का बोधक है। एक पक्ष में व्याकरण शब्दविद्या की और दूसरे पक्ष में राजनीति की निर्यंकता तब मानी गई है जब वह पस्पशाह्मिकोक्त प्रयोजन बिना जाने पढ़े और दूसरे पक्ष में गुप्तचर-प्रणाली (स्पश्रयोग) से हीन हो। एक पक्ष में सूचनानुसारी वृत्ति अर्थात् जयादित्य-वामनकृत काशिकावृत्ति कृत 'न्यास' पदमंजरो आदि टीकाओं की ओर संकेत है तथा दूसरी ओर राजनीति व्यवस्था का (देखिये उक्त क्लोक की मल्लिनाथी टीका)।

मान का नाश कर देता है। इसी का स्पष्टीकरण करते हुए पतञ्जलि ने परपश हिक में आगे कहा है—

> दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति, यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराघात् ।।इति।। "दुष्टाञ्छव्दान्मा प्रयुक्ष्महीत्यध्येयं व्याकरणम्" ।२

महिष पतञ्जलि ने यहाँ संकेत किया है कि 'इन्द्रशत्रु' शब्द में वृत्रासुर द्वारा ''इन्द्रशत्रुवंधंस्व'' मन्त्र के प्रयोग में तत्पुरुष या बहुन्नीहि समास होने पर दोनों के स्वर-प्रयोग में अन्तर आ जाता है। शत्रु शब्द यहाँ किया-शब्द है। शातियता को शत्रु कहा गया है। यदि वहुन्नीहि समास होगा तो उसका अर्थ होगा— इन्द्र है शातन अर्थात् दण्ड देने वाला है जिसका। और तत्पुरुष समास होने पर अर्थ होगा इन्द्र है जिसका शातियता। इन समासों का यथार्थ ज्ञान मन्त्रोच्चारण में 'शत्रु'— शब्द के पाठ स्वर (उच्चारणस्वर) द्वारा ज्ञात होता है। गलत स्वर का प्रयोग करने से यहाँ समास-भेद हों गया है उसी कारण अर्थ भेद भी हो जाता है। यज्ञकर्ता वृत्रासुर अपने ही अभिचार-प्रयोग में अभीष्टार्थ बोधक स्वर वाले समास के स्थान पर भिन्न स्वर वाले पाठस्वर का प्रयोग करने से अभीष्तितार्थंक फल का भागी होकर मारा गया।

दूसरा प्रयोजन है:—'ऊहः'। यह विषय वहुत कुछ मीमांसा शास्त्र से सम्बद्ध है। पतञ्जिल ने कहा है कि वेद में मन्त्रों का निगदन अर्थात् समुपदेश सभी लिगों और विभिन्तयों में नहीं किया गया है। यज्ञ के पुरोहित, आचार्य और यजमान उनके परिणाम की परिकल्पना करके अनुष्ठान के अनुसार उनकी विभिन्तयों, वचनों और लिगों का आवश्यक विपरिणाम करके प्रयोग करते हैं। मीमांसा-शास्त्र वताता है कि —

'प्रकृतिवत् विकृति: कर्तस्या'। मन्त्रों की प्रकृति, प्रत्ययों का विपरिणाम यज्ञ में अनुष्ठान प्रकृति के अनुसार किया जाता है। इसका विस्तार यहाँ अनावश्यक है। इतना ही कहना है कि वैयाकरण ही इन प्रकृति-प्रत्ययों और लिंगों की विकृति का शुद्ध निर्धारण और विकृति-विपरिणाम कर सकता है। तभी यज्ञ का सम्पादन समुचित हो पाता है।

२. महाभाष्य पृ० २२।

तीसरा प्रयोजन है 'आगम'। कहा है: — 'श्वाह्मगेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयः'। अर्थात् बाह्मण के लिए आवश्यक धर्माचरण है कि विना किसी अन्य स्वार्थ के षडङ्ग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, वैदिक-छन्द-शास्त्र और ज्योतिष सिहत) वेद का अध्ययन करें। पतञ्जलि ने कहा है कि इन छह वेदाङ्गों में व्याकरण सर्वप्रधान है।

व्याकरण के अध्ययन का चतुर्थं प्रयोजन है लाघव पूर्वक शब्दज्ञान । व्याकरण के विना लघूपाय द्वारा शब्दों का विज्ञान हो सकना कथमिप संभव नहीं है। व्याकरणज्ञ प्रतिपद-पाठ सुने विना भी व्याकरण के ज्ञान से शब्दों का अवगम कर लेता है जैसे भू घातु के सैकड़ों तिडन्त और कृदन्त रूप हो सकते हैं, और उनसे वनने वाले पदों में अलग-अलग उदात्त, अनुदात्त, स्वरित,आदि स्वर का अवस्थान होता है। वैयाकरण ही उसे समझ सकता है। व्याकरण पढ़ने से लघु-उपाय द्वारा शब्दों का ज्ञान हो जाता है। प्रकृति-प्रत्यय विभाग के द्वारा रूपज्ञान, पदज्ञान इस प्रयोजन द्वारा विवक्षित है।

अन्तिम प्रयोजन है :— 'असन्देह'। सन्देह के अपाकरणार्थ व्याकरण का अध्ययन अपिरहार्य रूप में अपेक्षित है। याज्ञिक लोग पढ़ते हैं — 'स्थूलपृषतीमान्ति-वारूणीमनद्वाहीमालमेत्' यहाँ पर यह संदेह होता है कि 'स्थूलपृषती' का विग्रह रूप क्या है ? 'स्थूला चासौ पृषती च' अथवा 'स्थूलानि पृषति यस्यां सा स्थूलपृषती'। जो वैयाकरण होगा वही वैदिकों के द्वारा पठित वाक्य में स्वर के प्रयोग को देखकर समझता है कि यदि पठन में पूर्वप्रकृति स्वर है तो बहुन्नीहि समास होगा और यदि अन्तोदात्त है तो तत्पुक्ष समास समझा जायेगा। अतः ऐसे स्थानों पर संदेह न हो और असंदिग्ध रूप से याज्ञिक क्रिया का सम्पादन हो, एतदर्थ शब्दानुशासनशास्त्र का सम्यक् नियम ज्ञान रहना चाहिए।

इन प्रयोजनों के अतिरिक्त महर्षि पतञ्जलि ने व्याकरणाष्ट्रययन के लगभग एक दर्जन इतर प्रयोजनों की चर्चा करते हुए कहा है:—

इमानि च मूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि-तेऽसुराः। दुष्टः शब्दः। यद-धीतम्। यन्तु प्रयुङ्कते। अविद्वांसः। विमाक्ति कुर्वन्ति। यो वा इमाम्। चत्त्वारि। उत्तत्वः। सक्तुमिव। सारस्वतीम्। दशम्यां पुत्रस्य। सुदेवो असि। वरुण इति १।

इन में से कतिपय आरम्भिक प्रयोजनों की चर्चा की जाती है।

३ (महा॰ वही, पृ॰ २१)।

## (१) तेऽसुराः—

संभवतः पाणिनि के समय में अपशब्द अर्थात् शब्द के विकृत रूपों का प्रयोग करने वाले, अपभाषण करने वाले 'म्लेच्छ' पद से अभिहित होते थे। यह म्लेच्छ पद नीचता का बोधक न होकर शुद्ध शब्दोच्चारण की अक्षमता का बोधक था। आज म्लेच्छ का विकृत 'मलिच्छ' शब्द का प्रयोग हिन्दी की पूर्वी बोलियों में निकृष्ट कर्म और निकृष्ट खान-पान वाले तथा निकृष्ट वेश भूषा वालों के प्रति या इन्हीं के समान अर्थों में होता है। उस समय ऐसा नहीं था। असुरों का जो वर्ग संस्कृत शब्दों के साधु और शुद्ध उच्चारण से असमर्थ था वह 'म्लेच्छ' पद से अभिहित होता था। उनका असाधु उच्चारण उनके यज्ञादि अनुष्ठानों को फलहीन कर देता था। इसीलिए असुर लोग अभिचारादि के अवसर पर 'हेऽरयो हेऽरयः' के स्थान पर 'हेऽलयो हेऽलयः' उच्चारण करते हुए पराभूत हो गए। यह पराभव अपभाषण के कारण अर्थहीन प्रयोग का हुआ। इस लिए द्विज को म्लेच्छ-भाषा (अपभाषा) का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 'हम म्लेच्छ न हों, अपभाषण के प्रयोग से दूर रहें, एतदर्थ व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि किसी प्रकार के अनुष्ठान, पुरश्चरण या अभिचार-प्रयोग में लक्ष्यभूत व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का अत्यन्त शुद्ध उच्चारण अनिवार्यतः अपेक्षित होता है । यहाँ 'अरि' की जगह 'अलि' का प्रयोग होने से पदवाच्य पदार्थवोघ वाधित हो गया। फलतः यज्ञानुष्ठान व्यर्थ होकर देवों के वध में समर्थन हुआ और अनुष्ठाता असुर ही मारे गए।

# (२) बुष्टः शब्दः—

इस संदर्भ में अत्यन्त प्रसिद्ध श्लोक है। ऊपर उसका उद्धरण दिया गया है 'बुब्ट: शब्द: स्वरतो वर्णतो वा' इत्यादि।

स्वरदोष या वर्णदोष से युक्तदुष्ट शब्दों का प्रयोग न करें—एतदर्थं व्याकरण का ज्ञान अपरिहार्य है। इस प्रसंग में 'इन्द्रशत्रु' शब्द का उदाहरण दिया जाता है। 'शत्रु' शब्द का अर्थ होता है शातियता दण्डदाता। इन्द्र है शत्रु अर्थात् शातियता जिसका इस प्रकार के बहुन्नीहि समास में 'इन्द्रशत्रु' शब्द बोघ्य वृत्रासुर होता है और इन्द्र उक्त अभिचार प्रयोग में शातन का कर्म न होकर शातनकर्ता हो जाता है। यदि तत्पुरुष समास में प्रयोग होता तो उसका अर्थ होता इन्द्र का शातन कर्ता अर्थात् वृत्रासुर और उसकी विजय, उत्कर्ष, वर्धन होता।

यहाँ एक वैदिक पुराणोपाख्यान का प्रदीपकार कैयट ने उल्लेख किया है-

प्राचीन काल में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का जब इन्द्र ने वध कर दिया तब त्वष्टा ने इन्द्र के शातियता अर्थात् इन्द्रहन्ता (इन्द्र का वध करने में समर्थं) पुत्र की

उत्पत्ति के लिए यज्ञ किया और चाहता था कि उसका पुत्र 'इन्द्रशत्रु' हो, इन्द्रवधकर्ता हो। परन्तु तत्पुरुष समासानुसारी स्वरवाले उच्चारण के स्थान पर विपरीतार्थं वाले बहुत्रीहि समास युक्त 'इन्द्रशत्रु' शब्द का प्रयोग होने से आभिचारिक अनुष्ठान अनुष्ठाता के लिए विपरीतार्थं दायक होकर यजमान के पुत्र का ही नाशक हो गया। ऐसी स्थिति न हो, एतदर्थं व्याकरणाव्ययन अपेक्षित है।

### (३) यदधीतम्—

# यदघीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते । अनग्नाविव शुष्कैघो न तज्ज्वलित कहिचित् ।।

जो कुछ पाठ किया जाता है वह यदि प्रकृति-प्रत्यय ज्ञानरहित अथवा अर्थज्ञानहीन होता है तो वह उसी प्रकार निष्फल (निरर्थक) होता है जिस प्रकार विना आग जलाये यज्ञकुण्ड में सूखा इँघन डालना निष्फल होता है। अतः पाठकों के वेदादि पठन, यज्ञादि निष्फल न हो इसलिए व्याकरण अधीतव्य है। व्याकरण पढ़कर अर्थवोवपूर्वक वैदिक मंत्रों का प्रयोग उपयोग करते हुए प्रयोक्ता का कर्म सार्थक सफल होता है।

# (४) यस्तु प्रयुङ्कते—

यस्तु प्रयुङ्क्ते कुञ्चलो विशेषे शब्दान्यथावव् व्यवहारकाले । सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद् वुष्यति चापशब्दैः ।।

इस प्रयोजन के संबन्ध में इतना ही कहना है कि व्यवहार के अवसर पर चाहे लौकिक शब्द हो अथवा बैदिक, उनका जो कुशलतापूर्न प्रयोग करता है (वाक्योगिवित् है) उसके अम्युदय और निःश्रेयस दोनों सिद्ध होते हैं। लौकिक जीवन में सफलता मिलती है और पारमाधिक पुरुषार्थ श्रेय भी प्राप्त होता है। जो अपशब्द का प्रयोग करता है (वाक् प्रयोगों में कुशल नहीं है—अवाग्योगिविद् है) वह दोषभाक् होता है, असफल होता है, अकीति प्राप्त करता है, उसके लौकिक अनुष्ठान और पारमाधिक कमं सभी वेकार हैं, फलहीन हो जाते हैं।

इस प्रसङ्ग में महाभाष्यकार ने कहा है कि 'शुद्ध' शब्द अल्प होते हैं और अपशब्द बहुसंख्यक होते हैं। एक ही शब्द के देश-भेद, संस्कार-भेद और कभी कभी काल-भेद से अनेक अपभ्रंशरूप विकसित या ब्युत्पन्न हो जाते हैं, जैसे एक ही 'गी' शब्द के अनेक अपभ्रंश रूप होते हैं:—गावी, गोजी, गोता, गोपीतिककार ।

४. (वही, पृ० २४ में देखिए)।

यहाँ यह स्मरणीय है कि प्राचीन ग्रन्थों में 'अपभ्रंश' शब्द के सबसे पुराने प्रयोग पतञ्जलि के महाभाष्य में अथवा भरत के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं।

यह ऐतिहासिक महत्त्व की वात है। क्योंकि अपभ्रंश काव्यों और व्याकरणों का विकास परवर्ती अनेक शताब्दियों के बाद हुआ है। यहाँ अपभ्रंश अर्थ भी विशिष्ट है।

# (५) अविद्वांस: —

अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्लुति विदुः । कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमहं वदेत् ।।

विद्वान् के अभिवादन में दूसरे तरह का प्रयोग होता है और अविद्वान् के अभिवादन में दूसरे प्रकार का । विद्वान् के अभिवादन में कृष्णशर्मा कहेंगे :—'अभि-वादये अमुकगोत्रः कृष्णशर्माऽहं भोः परन्तु स्त्री और अविद्वान् के अभिवादन में कहा जाता था —'अहं नमामि'। विद्वान् आचार्य के अभिवादन में स्व-नाम, गोत्र-पूर्वक पादग्रहण किया जाता था। अविद्वान अथवा महिला के अभिवादन में हाथ जोड़कर 'अयमहं प्रणमामि' कहा जाता था।

अभिवादन प्रसंग में 'स्त्रीवन्माभूमेत्यध्येयं व्याकरणम् । अर्थात् अभिवादन प्रसङ्ग में स्त्रीवत् न हो, एतदर्थं व्याकरण का अध्ययन अपेक्षित है।

# (६) विमक्ति कुर्वन्ति ।

# (७) यो वा इमाम्।

ये दो प्रयोजन मुख्य रूप से वैदिक-व्यवहार से संबद्ध हैं। अतः आज की दृष्टि से लौकिक आचार में स्वल्प-प्रयोजन है। केवल यज्ञों में उसकी उपयोगिता है।

# (८) चत्वारि-

इस सम्बन्ध में 'चत्वारि' प्रतीक को लेकर महाभाष्यकार ने विकल्परूप से दो छन्द उद्धृत किये हैं:—

the state of brosens of sport of the

चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य । त्रिधा बढ़ी वृषमी रोरवीति, महो देवो मत्याँ आ विवेश ।।इति।।

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि,
तानि विदुर्बाह्मणा ये भनीिषणः।
गृहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति,
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति । इति।। २।।

इन दोनों छन्दों से सम्बद्ध व्याख्यायें महाभाष्य में देखी जा सकती हैं। प्रथम छन्द के अन्त में कहा गया है—

'महता देवेन नः साम्यम् यथास्यादित्यद्येयं द्याकरणम्' महान् देव के साथ साम्य हो, यह व्याकरण के अध्ययन का एक प्रयोजन है। इस मन्त्र का अर्थ लौकिक भी है और आघ्यात्मिक भी है। उद्योतकार ने शब्द-शास्त्र प्रतिपाद्य शब्दों को अत्यन्त महत्त्व दिया है। प्रदीपकार ने महता देवेन का तात्पर्य परब्रह्म के साथ किया। उद्योतकार ने शब्द-शास्त्र प्रतिपाद्य शब्द को अत्यन्त महत्त्व दिया है। उद्योतकार ने महान् देव को अन्तर्यामी शब्द से व्याख्यात किया है। शब्द-ब्रह्म की कल्पना भी इससे घ्वनित होती है। इससे यह सिद्ध करने का सफल प्रयास किया गया है कि वाक्यपदोयकार 'हरि' ने वैयाकरणों के दर्शनशास्त्रीय पक्ष में जिस शब्द-ब्रह्म का सिद्धान्त प्रतिष्ठापित किया है उसका मूल बीज व्याकरण 'महाभाष्य' में उपलब्ध है और दाक्षायण 'व्याद्धि' के संग्रह में भी उसका वीज विस्तार से व्याख्यात है (महा० पू० ४६)।

अंग्रेजी के व्याकरण में हमलोग 'पाट्र'स् ऑफ स्पीच्' के अन्तर्गत आठ अवैज्ञानिक, अशास्त्रीय, भेदों की कल्पना देखते हैं। 'नाउन' 'प्रोनाउन' आदि। पिचमी व्याकरण के इतिहास में पिचमी देश के वैयाकरणों ने भाषा-शास्त्र के सन्दर्भ में इसकी विभिन्न संख्याओं का उल्लेख किया। इस प्रसंग में चत्वारि श्रृङ्गा की व्याख्या करते हुए पतञ्जलि ने 'नामाख्यातोपसर्गनिपातश्च' कहा है। यास्क ने अपने निरुक्त में—"चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताः" कहा है। 'पदजात' के विषय में निरुक्तकार का पदजात विभाजन सबसे अधिक भाषा वैज्ञानिक, ठोस और स्पष्ट है।

'चत्वारि' की व्याख्या करते हुए उद्धृत दूसरे छन्द में इन्हीं चार 'पदजाती' का उल्लेख है। इस दूसरे छन्द की और भी व्याख्या की जाती है। 'चत्वारि' का अर्थ है—मूलतः नित्य, कूटस्य शब्द के चार स्तर। (१) परा, (२) पश्यन्ती,

४. पृ० ३०-३४ तक।

(३) मध्यमा और (४) बैखरी। व्याकरण-दर्शन में आगे चलकर तथा अन्य दर्शनों में भी इनकी धृहत् चर्चा हुई है। इन छन्दों का प्रतिपाद्य शब्द ब्रह्म-स्वरूप अविनाशी नित्य, कूटस्थ शब्द के विषय में वाक्यपदीयकार ने शब्द तत्त्व कहकर शब्द ब्रह्म का स्वरूप बतलाया है। आगे कहा है कि वही अनादि अनन्त, शाश्वत, कूटस्थ शब्द तत्त्व है जिसका विवर्त स्वरूप यह समस्त पदार्थ या विश्व प्रपंच है। व्याकरण में ही नही अनेक आस्तिक दर्शनों में भी और शैव-शाक्त तन्त्रों में भी इसका बड़ा ही गूढ़ विचार किया है।

महाभाष्य का परपशािह्नक अपने समकालीन भारत का शास्त्रीय, आध्या-रिमक, भाषा-वैज्ञानिक, ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक समाज के स्वरूप-परिचय देने का असामान्य स्रोत है। mate a major of the party of labour.

TO UNION THE PARTY OF THE PARTY

PURE LAND PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

service of country and the property and an analysis are

to be a superior desired that the second of the second of

Service on the service of the servic

**新国务务** 

4. 5 6 3 3 18 1

# ऋग्वेद में ऋङ्गिरा अग्निदेव के विशेषण के रूप में

de las els ence à diver fix de la la la company per ence

# डा० कपिलदेव शास्त्री

#### क्रक्षेत्र

The word Angirā, like any other nāma in the Vedas is yaugika and used as an adjective of Agni. In the Rgveda, the word connotes three different meanings, viz., first, the divine light or power, god or consciousness; second, the rsi having realisation of that supreme consciousness, and third the Pitaras. A study of such mantras with the use of Angirā in the sense of God Agni is presented here.

'अङ्गराः' शब्द ऋषि नाम के रूप में संस्कृत वाङ्मय में विशेष प्रसिद्ध है। वेदों में भी इस शब्द के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं। परन्तु वेदों की शब्दावली यौगिक मानी गई है। वैदिक भाषा के शब्द, लौकिक भाषा के अनेक शब्दों के समान रूढ़ि न होकर, आख्यातज हैं, प्रकृति-प्रत्यय के योग से निष्पन्न हैं। 'सभी नाम आख्यातज (धातुज) हैं', नैश्क्तों के इस सिद्धान्त का विशेष सम्बन्ध वैदिक भाषा से है। वैदिक शब्दावली स्वयं इस बात का प्रमाण है कि उसमें प्रयुक्त 'नाम' शब्द यौगिक हैं, किसी विशेषता के बोधक हैं और इस रूप में विशेषण मात्र हैं। वेदों में अनेक शब्दों की व्युत्पत्ति भी उपलब्ध हो जाती हैर। एक देवता के लिये दूसरे देवता-

१. निचक्त, १, १२, तत्र नामान्यास्थातजानि इति शाकटायनो नैचक्त-समयश्च।

२. द्र० ऋष्वेद ६. १५. १३ में 'जातवेदाः' शब्द की व्युत्पत्ति ''विश्वा वेद जनिमा जातवेदाः'' तथा ऋष्वेद ५. ४४. ५ में 'अग्नि' शब्द की व्युत्पत्ति ''अग्ने यज्ञं मय'' दी गयी है।

वाचक शब्द का प्रयोग<sup>३</sup> तथा नाम के रूप में प्रतीयमान इन्द्र, अङ्गरस् जैसे शब्दों के साथ 'तमप्' प्रत्यय का प्रयोग<sup>४</sup> भी यही प्रमाणित करता है। इसलिये 'अङ्गरस्' शब्द की व्युत्पत्ति और तदनुसार इसके अर्थ के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है।

ऋष्वेद के अव्ययन से यह ज्ञात होता है कि यह नाम वहाँ तीन अथों में प्रयुक्त हुआ है अथवा अङ्गरा के तीन स्वरूप पाये जाते हैं। इसका पहला अभिप्राय अथवा स्वरूप अग्नि है, जिसे आध्यात्मिक व्याख्या के अनुसार, प्रमुख, प्राण, ईश्वर या परमेश्वर भागवती चेतना. देवी संकल्प अथवा दिव्य प्रकाश या ज्वाला की शक्ति कहना उपयुक्त होगा। इस अङ्गरस् रूप अग्नि को ब्राह्मण-ग्रन्थों तथा उप-निषदों में प्रमुख प्राण कहा गया है। स्वामी दयानन्द ने इस अङ्गरस् का प्रमुख अर्थ ईश्वर परमेश्वर अथवा भगवान् माना है । श्री अरिवन्द ने दिव्य चेतना रूप अग्नि की जाज्वल्यमान अथवा प्रकाश से परिपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियों को अङ्गरस कहा है ।

इस अङ्गरस् नाम वाली दैवी चेतनामयी शक्ति को जिन ऋषियों ने अपनी अन्तश्चेतना में उतार लिया, प्रकट कर लिया और इस रूप में परम तत्त्व का साक्षात्कार कर लिया वे ऋषि भी अङ्गरस् के नाम से प्रसिद्ध हुए, यह अङ्गरस् का दूसरा अभिप्राय अथवा स्वरूप है। इन अङ्गरस् ऋषियों का कुछ समय पश्चात् मानव जाति के पितरों के रूप में मानवीयकरण हो गया, यह अङ्गरस् का तीसरा स्वरूप है।

३ उदाहरणार्थ — सूर्यं के लिये 'जातवेदस्' शब्द का प्रयोग — ऋग्वेद (१. ५०. १) में उद्घ त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम् इस मन्त्र में किया गया है।

४. उदाहरणाणं-- 'इन्द्र' तथा 'अङ्गरस्' शब्दों के साथ 'तमप्' प्रत्यय का प्रयोग ऋग्वेद में उपलब्ध है।

५. द्र० शतपथ ५. २: ३. ४; ६. १. २, २८ प्राणो वा अङ्ग्रि:।

६. द्र० छान्दोग्योपनिवद्, १. २. १० तथा इसकी शंकराचार्य कृत

७. द्र० ऋग्वेद माष्य १. १, ६; १. ३१. १, २।

प्तः द्र०, वेद-रहस्य (अनु० अभयदेव, पाण्डिचेरी, १९४८), पृ० २१४; अग्निमन्त्रमाला (अनु० जगन्नाय वेदालंकार, पाण्डिचेरी), पृ० ८५, १७८, २२८।

परन्तु ऋग्धेद में कुछ ऐसे मन्त्र हैं जिनमें अङ्गरस् का प्रथम स्वरूप अर्थात् उसका अग्निरूप अर्थ ही अभिप्रेत है। इन मन्त्रों के अध्ययन से पूर्व अङ्गन्स् शब्द के निर्वचन पर ध्यान देना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विकल्प प्रस्नुत किये जा सकते हैं —

(क) अङ्ग + इरस् - पाणिनि व्याकरण में 'अग्' तथा 'अङ्ग्' (अगि) घातुएँ मानी गई हैं १० । ये दोनों ही गित अर्थवाली हैं। एक निरनुनिसक है तथा दूसरी सानुनासिक है। संस्कृत व्याकरण में अनेक घातुओं के ये दोनों रूप मिलते हैं। जैसे मिद् सन्द, इन् इन्घ् रघ्, रन्घ्, मिद् मिन्द्। इन घातुओं से द्वितिच शव्दिनिष्पत्ति भी देखी जाती है। जैसे 'मद्' से मद, मदन, मिदर तथा 'मन्द्' से मन्द, मन्दता, मन्दिर इत्यादि। इसी प्रकार 'इष्' से इद्ध, इन्ध और 'इन्घ् से इन्ध, इन्धनवत् इत्यादि शब्द निष्पन्न होते हैं।

यहाँ भी 'अग्' घातु से अग्नि, अग्न, अग्नि तथा 'अङग्' से अङ्गार, अङ्गिर. अङ्गिरस् इत्यादि शब्द निष्पन्न होते हैं। ये दोनों ही धातुएँ समानार्थक हैं, दोनों गति अर्थं वाली हैं। 'गति' के तीन अर्थं माने गये हैं - ज्ञान, गमन तथा प्राप्ति। अर्थात् सभी गत्यर्थंक घातुएँ ज्ञान अथं वाली, गति अथं वाली तथा प्राप्ति अर्थं वाली हैं। अध्टाष्यायी के परिशिष्ट उणादिकोष के सूत्र ''अङ्गिराः' में यह शब्द निपातन से सिद्ध किया गया है। किन्हीं अन्य संस्करणों में इस सूत्र के स्थान पर ''अङ्करिसः' पाठ मिलता है। इस सूत्र के अनुसार "अङ्ग्" घातु से 'असि' प्रत्यय तथा 'इट्' आगम के द्वारा यह शब्द निष्पन्न होगा। स्वामी दयानन्द ने इस शब्द के निवंचन में यह कहा है-अङ्गिति प्राप्नोति जानाति वा स अङ्गिराः', ईश्वरोऽग्निः, ऋषि-मेदो वा'' अर्थात् जो गतिशील है, सर्वत्र प्राप्त है तथा सब कुछ जानता है वह अङ्गिराः है। इस रूप में वह ईश्वर का नाम है अथवा इस नाम वाले ऋषि का बोधक है ११। 'अङ्गिराः' शब्द की इस व्युत्पत्ति के आधार पर स्वामी दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में 'अङ्गिराः' शब्द का अर्थ ईश्वर, प्राण, विद्वान्, इत्यादि किया है। श्री अरविन्द 'अङ्गिराः' शब्द के अर्थ में ऊर्घ्वंगति एवं ऊर्घ्वारोहण अभिप्रेत मानते हैं। उनके अनुसार जिस शक्ति से मानव का ऊढ्वारोहण हो, जो मानव-चेतन में अङ्गारे के समान गतिशील हो ऐसी, जाज्वल्यमान शक्ति अङ्गिराः है १२। शतपथ

१०. द्र० घातुपाठ सं० वी० एस्० पाठक), घातु संख्या ७९३ तथा १४६।

११. द्र० उणादिकोष ४. २३७ (सं० युधिष्ठिर मीमांसक, सोनीपत, १९७४), पृ० १६६।

१२. द्र०, अग्निमन्त्रमाला, पृ० ५५ ।

दाह्मण तथा छान्दोग्योपनिषद् में अङ्गिराः का अर्थ प्राण (प्रमुख प्राण) भी, इसी निर्वचन की दृष्टि से, किया गया है। प्राणों के कारण ही प्राणी में चेतना अथवा गति होती है।

'अङ्ग्' घातु से 'अङ्गिरस्' शब्द' को व्युत्पन्न मानते हुए आचार्य सायण ने 'अङ्गिरस् शब्द का अर्थ विकल्प के रूप में 'सर्वत्र गन्ता' किया है १३।

स्वामी दयानन्द ने 'अङ्ग्र्' घातु से अङ्गिराः को निष्पन्न मानते हुए 'अङ्गिरस्' शब्द की व्युत्पत्ति की है—'अङ्गिति जानाति यो विद्वान्' १४। स्वामी दयानन्द ने 'अङ्गिराः' का अर्थ प्राण मानते हुए, अनेक स्थलों पर इस शब्द से प्राणों के समान प्रिय (वृहस्पति, विद्वान्, राजन् इत्यादि) अभिप्राय प्रकट किया है १५ तथा कुछ स्थलों पर 'प्राण-विद्या का ज्ञाता' अर्थ भी किया है। १६

(ख) अङ्ग + रस—'अङ्गरस्' शब्द की दूसरी ब्युत्पत्ति 'अङ्ग' तथा 'रस' इन दो शब्दों के योग से की गई है। गोपथ ब्राह्मण में 'अङ्गरस्' शब्द की व्याख्या में कहा गया है—'येऽङ्गरसः स रसः'' १७। गोपथ ब्राह्मण में ही एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि वर्षण के सब अंगों से रस क्षरित हुआ और वह अङ्गरस् बना, उसे ही अङ्गरा कहा जाता १६ है। छान्दोग्योपनिषद् में अङ्गरस् उद्गीथ को कहा गया है क्योंकि वह अङ्गों के रस के समान महत्त्वपूर्ण है। उस उद्गीथ रूप अङ्गरस् की उपासना करने वाले भी अङ्गरस् कहलाते १९ हैं। इस ब्युत्पत्ति के अनुसार स्वामो दयानन्द ने ऋष्वेद १. १. ६ के भाष्य में 'अङ्गराः' शब्द का अर्थ ईश्वर किया है। उनका कथन है कि 'ब्राह्मण के अंग पृथ्वी आदि पदार्थों को प्राण रूप से और शरीर के अंगों को अन्तर्यामी रूप से रस रूप होकर रक्षा करने वाले

१३. ऋग्वेद, सायणभाष्य ५. ८. ४., ८. ७४. ११, इस दृष्टि से सायण की कुछ अन्य न्यास्याएँ भी द्रष्टन्य हैं। जैसे ऋ० ८. ६०. २ में अङ्गतिर्गतिकर्मा, सर्वेत्र संगत तथा ऋ० ७. ७९. ३ में 'अङ्गिरस्तमा गन्तृतमा' इत्यादि ।

१४. ऋग्वेद भाष्य १. ११२. १८., तु० १. ७५. २।

१४. ऋग्वेद २. २३. १८; ४. ३. १४; ४. ९. ७; ५. १०. ७ इत्यादि ।

१६. ब्र॰ ऋ॰ भाष्य १. ६२. २; १. १०७. २; १. १३९. ७, ९।

१७. गोपय ब्राह्मण, १. ३. ४।

१८. बही १. १७।

१९. छान्बोग्योपनिषद्, १. २. १० ।

होने से यहाँ 'अङ्गिरस्' शब्द से ईश्वर लिया गया है''। इस ब्युत्पत्ति के अनुसार भी 'अङ्गिरस्' का अर्थ प्राण किया जा सकता है क्योंकि वह भी अंगों के रसों के समान आवश्यक तत्त्व है। स्वामी जी ने अपने भाष्य में ''अङ्गेषु रसवद् वर्त-मानः''<sup>२०</sup> 'अङ्गानां रसरूपः प्राण इव'<sup>२१</sup> इत्यादि अर्थ इसी दृष्टि से किया है।

(ग) तीसरे विकल्प के अनुसार 'अङ्गार' शब्द से 'अङ्गिरस्' शब्द की निष्पन्न माना जा सकता है। ऐतरेय ब्राह्मण (३. ३४) तथा शतपथ ब्राह्मण (४. ५. १. ६) में कहा गया है कि 'जो अङ्गार थे वही अङ्गिरस बन गये अथवा अङ्गारों से अङ्गिरस् उत्पन्न हुए। इसी दृष्टि से निरुत्त (३. १७. १) में 'अङ्गार' शब्द से 'अङ्गिरस्' शब्द को व्युत्पन्न किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि 'अङ्गिरस्' और 'अङ्गार' दोनों ही शब्द एकार्थंक हैं और दोनों का मूल एक ही धातु है। शतपथ ब्राह्मण में इसी दृष्टि से 'अङ्गिराः' का अर्थ अग्नि किया गया रे है। वस्तुतः अग्नि अथवा अङ्गार के समान पवित्र, प्रदीप्त, प्रकाशयुक्त, तेजस्वी इत्यादि विशेष-ताओं को 'अङ्गिरस्' शब्द व्यक्त करता है।

'अङ्गिरस्' शब्द से सम्बद्ध इस पृष्ठ-भूमि के साथ ऋग्वेद के उन मन्त्रों का अध्ययन प्रस्तुत है जिनमें 'अङ्गिरस्' शब्द अग्नि का विशेषण है।

ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में 'अङ्गिरस्' का सम्बोधनात्मक रूप 'अङ्गिरः' मिलता है। आमन्त्रित अथवा सम्बोधनान्त होने के कारण ही यह पद सर्वानुदात्त है<sup>२३</sup>। यह सम्बोधनान्त 'अङ्गिरः' पद ऋग्वेद के जिन मन्त्रों में प्रयुक्त है उनमें दो प्रकार की स्थिति पायी जाती है। कुछ स्थल ऐसे हैं जिनमें केवल अङ्गिरस् शब्द ही सम्बोधन के रूप में प्रयुक्त है। ऐसे स्थलों में विशेष्यभूत 'अग्ने' पद का अध्याहार करके 'अग्नि' तथा 'अङ्गिरस्' में विशेष्य-विशेषण भाव की संगति लगानी होगी। दूसरे स्थल ऐसे हैं जिनमें 'अग्नि' तथा 'अङ्गिरस्' दोनों पदों का सम्बोधनात्मक प्रयोग उपलब्ध है। ऐसे स्थलों में इन दोनों का विशेष्य-विशेषण भाव स्पष्ट है—

हे अङ्गिरः ! देने वाले, जीवन रूप हिव देने वाले (दाशुषे) का जो तुम कल्याण

TO THE MER NEW YORK

२०. ऋग्वेद भाष्य ३. ३१. ७।

२१. वही, ५. ४५. ७।

२२. शतपथ १. ४. १. २४ अङ्किरा उ ह्यन्तिः, ६. ४. ४. ४ अङ्किरा वा अग्निः।

२३. अष्टाच्यायी, (सं० वी० एस० पाठक, पूना, १९३५) दे. १. १९ ।

करते हो वह तुम्हारे सम्बन्ध में ही सत्य है (अन्य कोई भी उतना कल्याण नहीं कर सकता जितना तुम करते हो<sup>२४</sup>)।

हे तेज के पुत्र अङ्गिरः ! तुम जिसके दूत हो तथा हव्य-भक्षण के लिये जिसके घर जाते हो उस यजमान को लोग सुहव्य, सुदेव तथा सुबिहिष् कहते हैं, अर्थात् वही सुन्दर हिन, देवता तथा आसन वाला माना जाता है रप्र।

हे अङ्गिरः ! तुम हमारी स्तुतियों को सुनो<sup>२६</sup>।

हे अङ्गिरः ! हमारे अघ्वर का, यज्ञ का, सेवन करो तथा हमारी पुकार को सुनो<sup>२७</sup>।

हे प्रदीप्त अङ्गिरः ! मुझ मर्त्य की पुकार को यश तथा तेज के साथ सुनो<sup>२६</sup>। हे अङ्गरस् ! तुम हमारी (जीवन-) हवि का सेवन करो<sup>२९</sup>।

हे अङ्गिर: ! तुमको हम सिमघाओं से और घृत से बढ़ाते हैं । हे युवकतम ! तुम विस्तृत, विशाल रूप से चमको<sup>३°</sup>।

> २४. ऋग्वेद १. १. ६, यदङ्ग दाशुषे भद्रं करिष्यसि । तवेतत् सत्यमङ्गिरः ॥

२५. वही, १. ७४. ४-५, यस्य दूतो असि क्षये वेषि हब्यानि वीतये । दस्मत् कृणोष्यघ्वरम् ॥ तमित् सुहब्यमङ्गिरः सुदेवं सहसो यहो । जना आहुः सुबहिंषम् ॥

२६. वही, ४. ३. १५, उत ब्रह्माण्याङ्गरी जुषस्य सं ते शस्तिवेववाता जरेत ।

२७. वही, ४. ९. ७ अस्माकं जोध्यध्वरमस्माकं यज्ञमङ्गिर:। अस्माकं श्रृणुधी हवम् ।

२८. बही, ४. ८. ४,

स नो जुबस्व समिधानो अङ्गरो देवो मर्तस्य यशसा सुदीतिमि: ॥ २९. वही, ६. २. १०, जुबस्व हव्यमङ्गिरः ।

३०. वही ६. १६. ११, तं त्वा समिव्भिरिङ्गरो घृतेन वर्षयामित । बृहत्छोचा यविष्ठ्य ॥ हे तेज अथवा शक्ति के पुत्र अङ्गरस् ! अघ्वर में सुक् (घृत को हिव देने की कलछी) तुम्हें प्राप्त होते हैं। तुम पराक्रम के पौत्र, घृत-युक्त केश वाले (घृत-युक्त ज्वाला वाले) तथा यज्ञ में सबसे पूर्व उपस्थित होने वाले, अग्नि हो<sup>३१</sup>। हे अङ्गरस् ! नेमि को ऋभुओं के समान (जिस प्रकार ऋभु अथवा दिव्य शिल्पी रथनेमि को उत्तम रूप से बनाते हैं उसी प्रकार) पुकारों के द्वारा इस यज्ञ को अपने समीप उत्तम रूप से प्राप्त करो<sup>३२</sup>।

हे अङ्गरः ! तुझ कवि, हव्यवाहक एवं अमर्त्यं को देवों ने, माता की तरह, उत्पन्न किया । ३३

इन स्थलों में अग्नि देव के लिये केवल 'अङ्गरः' शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके विशेष्यभूत 'अग्नि' शब्द का प्रयोग अनुपलब्ध है। अतः इन स्थलों में 'अग्नि' पद का अध्याहार करके विशेष्य-विशेषण भाव की संगति लगानी होगी अथवा 'अङ्गरस्' और 'अग्नि' को वाच्य-वाचक रूप से अभिन्न मानना होगा।

नीचे वे स्थल प्रस्तुत हैं जहाँ 'अग्नि' तथा 'अङ्गिरस्' दोनों पदों का सम्बोधन में प्रयोग हुआ है। इन स्थलों में 'अग्नि' पद को विशेष्य तथा 'अङ्गिरस्' को विशेषण मानना होगा। इन मन्त्रों में निम्नलिखित भाव अंकित है—

हे पिनत्र अङ्गिरः ! तुम मनु, अङ्गिराः तथा ययाति के समान पूर्ववत् अपने अपने सदन में आओ, दिन्य जन को लाओ, आसन पर बिठाओ तथा प्रिय यज्ञ करो<sup>३४</sup>।

हे अङ्गरः अग्नि ! स्तुत एवं स्तूयमान तुम हम स्तोताओं को स्तुति करने के लिये असाधारण रिय दो तथा युद्धों में हमारी वृद्धि के लिये तुम बढ़ो ३५ ।

- ३१. वही ८. ६०. २, अच्छा हि स्वा सहसः सूनी अङ्गिरः सुचम्चरन्त्यब्वरे । कर्जी नपातं घृतकेशमीमहेऽनिनं यज्ञेषु पूर्व्यम् ॥
- ३२. वही द. ७४. ४, तं नेमिमृभवो यथा नमस्व सहूतिमिः। नेदीयो यज्ञमङ्गिरः।।
- ३३. ऋग्वेद ८. १०२. १७ तं त्वाजनन्त मातरः कवि देवासो अङ्गिरः। हव्यवाहममर्त्यम् ॥
- ३४. वही १. ३१. १७,मनुष्वदग्ने अङ्गिरस्वदङ्गरो ययातिवत् सदने पूर्व-वच्छुचे । अच्छ याह्या वहा देव्यं जनमा सादय बहिषि यक्षि च प्रियम् ॥
  - ३५. वही ५. १०. ७ त्वं नो अग्ने अङ्गिरः स्तुतः स्तवान आ भर। होतिवंग्वासह रियं स्तोतृम्यः स्तवसे च न उतिथि पृत्सु नो वृथे॥

हे अग्नि ! प्रत्येक वन में आश्रित एवं रहस्य से समावृत अथवा हृदयरूप गुफा मैं स्थित तुमको अङ्गिरसों ने प्राप्त किया । हे अङ्गिरः ! वह तुम मथने से उत्पन्न होते हो, प्रकट होते हो, तुझ तेज के पुत्र को तेज की महत्ता कहते हैं<sup>३६</sup> ।

हे अङ्गरः ! हम मनुष्य बनकर तुम्हें (अपने अन्तह दय की वेदी में) स्थापित करते हैं। मनुष्य के समान तुम्हें प्रदीप्त करते हैं। तुम, मनुष्य के समान दिव्यताओं की कामना वाले साधक को (दिव्य गुणों से) सुसंगत करो<sup>३७</sup>।

हे अङ्गरः, पावक अग्ने ! जिस तुम को गोपवन (व्याख्याकार सातवलेकर के अनुसार 'वाणी का पति') अपनी स्तुति से अतिशय बलशाली वनाता है, वह तुम हमारी पुकार को सुनो<sup>वर</sup> ।

हे पराक्रम के पौत्र अङ्गरः देव ! तुझ श्रेष्ठ एवं मन्युयुक्त के लिये किस वाणी से स्तुति करूँ<sup>३९</sup>।

इनके अतिरिक्त ऋग्वेद के एक मन्त्र में 'अङ्गरस्' पद का सम्बोधन एक वचन में प्रयोग मिलता है तथा मन्त्र का देवता अध्वनो है। 'अङ्गरस्' पद के साथ कोई किया भी नहीं दिखलायी देती है। एकवचनान्त होने के कारण 'अङगरस्' पद की संगति 'अध्वनो' के साथ नहीं लग सकती। इसलिये आचार्य सायण<sup>४०</sup> ने यह कल्पना की है कि 'अङ्गरस्' यहाँ ऋषि का नाम है। अङ्गरा ऋषि स्वयं अपने आपको सम्बोधित करके अध्वनों को स्तुति करने के लिये प्रेरित करता है। स्कन्द स्वामी<sup>४१</sup> ने यहाँ 'अङ्गरस्' शब्द का अर्थ अङ्गरस् सम्बन्धी

३६. वही ५. ११. ६,

त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहा हितमन्वविन्वञ्छिशयाणं वने वने । स जायसे मध्यमानः सहो महत् त्वामाहुः सहसस्पुत्रमङ्गिरः ।।

३७. वही ४. २१. १, मनुष्वत् त्वा नि घोमहि मनुष्ववत् समिधीमहि ।

३८. बही ८. ७४. ११ यं त्वा गोपवनो गिरा चनिष्ठदाने अङ्गिरः। स पावक श्रुवी हवस्।।

३९. वही ८. ८४. ४, कया ते अग्ने अङ्गरः ऊर्जो नपादुपस्तुतिम्। वराय देव मन्यवे॥

४०. व्रव, सायण भाष्य, ऋव, १. ११२. १८।

४१. स्कन्दस्वामी भाष्य (विश्ववन्त्रु सम्पा०, होशियारपुर, १९६३) १. ११२. १म, अङ्गिरशाब्देन अत्राङ्गिरःसम्बद्धादिवनी उच्येते। अहिवनी' किया है अर्थात् अङ्गरस् ऋषि द्वारा स्तुत्य । वेंकट माधव रेंने, 'अङ्गरस्' पद को विशुद्ध यौगिक मानते हुए तथा उसे अहिवनी का विशेषण मानते हुए, इस पद का अर्थ 'गमनतीलो अहिवनो' करते हैं। इन दोनों ही व्याख्याकारों ने 'अङ्गरस्' पद में, व्यत्यय के सिद्धान्त के आधार पर, द्विवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग माना है। मुद्गल रेंने अपनी व्याख्या में सायण का ही अनुसरण किया है। स्वाभाविकता की दृष्टि से 'अङ्गरः' को अहिवनों का विशेषण मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है।

मन्त्र का अभिप्राय है—हे गमनशील अश्विनी! तुम दोनों मन से जिन संरक्षणों के द्वारा स्तोताओं को आनन्दित करते हो तथा गो प्रवाहों के मूल में सबसे आगे पहुँचते हो और जिन संरक्षणों से बीर मनुष्य की सम्पत्ति से (उसे सम्पत्ति देकर) रक्षा करते हो उसके साथ हमारे पास भी आओ" ।

एक अन्य मन्त्र में मन्त्र का देवता वृहस्पति है तथा उसके लिये 'अङ्गरस्' सम्बोधन विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। सायण ने इसकी व्याख्या में वृहस्पति को 'अङ्गरस्' माना है। मन्त्र का अभिप्राय है—''हे आङ्गरस् वृहस्पति! इन्द्र की सहायता से जब तुमने गायों के समूह को ऊपर की ओर प्रेरित किया तथा अन्यकार से आच्छादित जल-समूह को नीचे की ओर भेजा तब गायों को छिपाने वाला, उन्हें सुरक्षित रूप से रखने वाला) का पर्वत तुम्हारे श्रेय के लिये उन्मुक्त (द्वार वाला) हो गया"'

अव तक ऋग्वेद के उन मन्त्रों का संक्षिप्त भाव प्रस्तुत किया गया जिनमें 'अड़िगरस्' पद केवल अथवा 'अग्नि' पद के साथ सम्बोधन के रूप में तथा एक स्थल पर अश्वनी और दूसरे स्थल पर वृहस्पति के विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है।

४२. द्र० वही ।

४३. द्र०, वही।

४४. वही, १. ११२. १५—

याभिरङ्गिरो मनसा निरण्यथोऽग्रं गच्छथो विवरे गोअर्णसः। याभिर्मनुं जूरमिषा समावतं तामिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्॥

४५. ऋ० २. २३. १८-

तव थिये व्यजिहीत पर्वती गर्वा गोत्रमुदसूजो यदङ्गिरः।
इन्द्रेण युजा तमसा परीवृतं बृहस्पते निरपामीको अर्णवस्।।

इन स्थलों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि 'अङ्गिरस्' पद यहाँ, ऋषि का वाचक न होकर, अग्नि देव का तथा अश्वनों और बृहस्पित का विशेषण है। इस प्रसंग में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 'अङ्गिरस्' के विशेष्यभूत 'अग्नि' शब्द का अर्थ, आध्यात्मिक के अनुसार, ब्रह्म अग्नि है। यज्ञाग्नि अथवा अन्य किसी प्रकार की पायिव अग्नि, बैद्युत अग्नि अथवा सौर्य अग्नि का कारणभूत यह ब्रह्माग्नि ही अग्नि शब्द का वास्तिवक एवं प्रधानरूप से अभिप्रेत अर्थ है। यज्ञ-अग्नि उस ब्रह्म-अग्नि का स्यूल, पर एकदम सटीक, प्रतीक है। नैश्वतों के अनुसार भले ही वह—अग्नि पाथिव, अन्तिक्षीय, तथा द्युस्थानीय इस रूप में तीन प्रकार की हो, पर इन सभी में उस मौलिक अग्नि (ब्रह्म-अग्नि) की शक्ति ही कार्यरत है, उसी के प्रकाश से ये सभी प्रकाशित हैं । वही सबकी प्रकृति है तथा सब नाम उसी के हैं ए। नैश्वत प्रक्रिया के पोषक आचार्य यास्क ने भी एक मन्त्र की व्याख्या में इस ब्रह्माग्नि को विशेष्य (वाच्य) माना है तथा इन्द्र, मित्र, वरुण इत्यादि सभी अन्य देवता-वाचक शब्दों को विशेषण (वाचक) माना है प्र

ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में अग्नि के लिये असाधारण, सर्वातिशायी, अतिभव्य विशेषणों से मण्डित वर्णन उपलब्ध है। उसे—मत्यों में अमर्त्य, प्रकृष्ट चेतना वाला, किन के संकल्प से युक्त, सत्य द्रष्टा, सत्य श्रोता इत्यादि —कहा गया है १९। ये कथन इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं कि वेदों में 'अग्नि' पद का प्रधान एवं परम अर्थ ब्रह्मरूप अग्नि है शौर सभी अर्थ उसकी अपेक्षा गौण हैं, व्यावहारिक हैं। अग्नि की इस प्रमुख विशेषता को व्यान में रखते हुए अङ्गिरस् के स्वरूप के सम्बन्ध में यहाँ कुछ विचार प्रस्तुत किया जाता है।

ऋखेद ५. ११. ६ (इ॰ पूर्व पृष्ठ ४, पा॰ टि॰ सं॰ ४) में अग्नि के सम्बन्ध

४६. तु० कठोपनिषद् ५. १५,

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कृतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वभिदं विमाति ।।

४७. द्र० निरुक्त, ७. ४, महाभाग्यात् देवताया एक आत्मा बहुघा स्तूयते । प्रकृतिसार्वनाम्न्याच्च ।

४८. द्र॰ निरुक्त, ७. १८, इसमेवानिं महान्तमात्मानं बहुषा मेथाविनो वदन्ति । इन्द्रं मित्रं वरुणं अन्तिं च गरुत्मन्तम् ।

४९. इ०, ऋ० १. १. ५; १. ७७. १; ५. २४. ४; ६. ५. ५; ७. ४. ४।

४०, द्र०, यजुर्वेद ४. ११, वर्तं कृणुतानित्रं ह्यान्नियंज्ञो वनस्पतिर्थिज्ञियः ।

में यह कहा गया है कि 'यह अग्नि गुहाहित' है, अर्थात् रहस्य से आच्छादित है अथवा हृदयरूप गुहा में स्थित है <sup>१९</sup>। इसे अङ्गिरसों ने प्राप्त किया और वह मथने से उत्पन्न होता है तथा उसे तेज की महत्ता कहते हैं। यहाँ 'अङ्गरस्' शब्द का उभयविध—अङ्गिरस् ऋषि के नाम के रूप में तथा अग्नि देव के विशेषण के रूप में —प्रयोग मिलता है। अग्नि का मन्थन करके उसे प्रकट करने वाले ऋषि को अङ्गरस् कहा गया है।

यहाँ के 'वने-वने' शब्द का अर्थं सेवनीय, सम्भजनीय १२ (आदर्श सायक) किया जा सकता है, जिसके हृदय में दिव्य संकल्प की अग्नि अव्यक्त रूप से विद्यमान है। मथने से—निरन्तर तपस्या, संयम एवं साधना के संघर्षपूर्ण जीवन से—यह अग्नि प्रकट होती है (स जायसे मध्यमानः)। इसी दृष्टि से उपनिषद्<sup>प्रक</sup> में कहा गया है कि अपने शरीर को नीचे की अरणि तथा भगवान् के नाम (प्रणव) को ऊपर की अरणि वनाकर घ्यान की प्रक्रिया से मथने का अम्यास करके सुगुप्त देव को प्रकट किया जा सकता है।

ऋग्वेद ६. १६. ११ (द्र० पूर्व पृष्ठ ४, पा० टि० सं० ७) में सिमधा तथा घृत से अग्नि को वढ़ाने की वात कही गई है। यहाँ सिमधा तथा घृत का रूपक अथवा प्रतीक यज्ञ की प्रिक्रया से लिया गया है। परन्तु इन्हें वहीं तक सीमित नहीं मानना चाहिये। अग्नि के लिये इस मन्त्र में 'वृहत् रूप से चमकने' (वृहच्छोचा) की घुभ कामना यह संकेत देती है कि यहाँ अध्यात्म अग्नि को जीवन में प्रदीप्त करने, उससे जीवन को पूर्णतः परिमाजित करने तथा अध्यात्म तेज से जीवन को तेजस्वी वनाने की भावना ऋषि को अभिप्रेत है।

ऋग्वेद ५. १०. ७ (द्र० पूर्व पृष्ठ ५, पा० टि० सं० ३) में अङ्गरस् अग्नि से जो यह प्रार्थना की गई है कि "वह स्तोता को व्यापक एवं अपराजेय (विभ्वासह) रिय (सम्पत्ति) प्रदान करे तथा युद्धों में हमारी वृद्धि के लिये वह स्वयं भी वृद्धि को

५१. परमतत्त्व के गुहा-हित होने की बात वेदों में अन्यत्र भी कही गयी है। द्र० यजुर्वेद ३२. ८, वेनस्तत्पश्यन्तिहतं गुहा सद् यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्।
तस्मिन्तिदं सं च वि चेति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥

५२. द्र० बातुपाठ घातु सं० ४६३-६४, वनवगसम्भवन्ती ।

५३. श्वेताश्वतरोपनिषत् २. १. १४ स्ववेहमर्राण कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । ष्याननिर्मयनाम्यासाद् देवं पश्येन्निगूढवत् ॥

प्राप्त हो,'' इस प्रार्थना में युद्ध को, आसुरी वृत्तियों के साथ दैवी वृत्तियों के, संघर्ष का प्रतीक माना जा सकता है। जब अग्नि (दिव्य संकल्प) वढ़ा हुआ होगा तभी इस युद्ध में आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त की जा सकती है तथा साधक की वास्तिविक वृद्धि अथवा उन्नति हो सकती है।

ऋग्वेद २. २३. १८ (द्र० पूर्व पृष्ठ ६, पां टि० सं० ६) में गायों के गोत्र (समूह) को ऊपर की ओर प्रेरित करने तथा अन्यकार से आच्छादित जल-प्रवाह को अन्यकार से उन्मुक्त करके नीचे की ओर प्रेरित करने के लिये अङ्गरस् वृहस्पित से जो प्रार्थना की गई है उसका भी प्रतीक की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। दिव्य ज्ञान-रिम तथा अन्तश्चेतना ही यहाँ क्रमशः गायों के गोत्र (गो-समूह अथवा गायों को छिपाने वाला पर्वत) एवं जल-प्रवाह के रूप में अभिप्रेत प्रतीत होते हैं। अध्या-समाधक की साधना में सत्ता के तमोमय निश्चेतन समुद्र से परिमार्जित एवं समुक्तत चेतना की रिमयाँ ऊपर की ओर गित करती हैं तथा ऊर्ध्व चेतना का समुद्र अपनी सत्य, ज्योति तथा आनन्द की लहरियों को नीचे की ओर, सायक की अन्नमय सत्ता की ओर, भेजता है पर

इस प्रकार गो-समूह (गवां गोत्रम्) को ज्ञान रिश्मयों के समूह तथा जल-घाराओं (अपाम् और्णवम्) को दिव्य चेतना का प्रवाह मानने पर वेद के ये स्थल वड़े महत्त्वपूर्ण वन जाते हैं तथा आघ्यात्मिक साधना एवं आघ्यात्मिक आरोहण के गीत का रूप ले लेते हैं।

इस मन्त्र में 'अङ्गरः' पद 'वृहस्पते' का विशेषण है । वृहस्पति (ब्रह्म अथवा वेदवाणी का अधिपति (प्रेंथ) वह परमात्मा है जो दिब्य चेतना के रूप में अध्यात्म-साधक के हृदय में प्रादुर्भूत होता है । अध्यात्म तेज से जाज्वल्यमान अथवा अत्यधिक प्रदीप्त एवं प्रकाशित होने के कारण चेतना को 'अङ्गरस्' कहा गया है । यह दिव्य चेतना जब साधक में प्रकट होती है तो ज्ञान की रिश्मयाँ चेतना के निम्नस्तर से ऊपर की ओर तथा ऊपर की चेतना से नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं और इस प्रकार उसकी सम्पूर्ण चेतना, भावना तथा अनुभूति सभी कुछ दिव्य वन जाता है।

सम्भवतः इसी दृष्टि से इस दिव्य चेतनामयी अग्नि को ऋग्वेद के अनेक

५४. द्र०, अग्निमन्त्रमाला, पू॰ ७२-७३।

५५. द्र० छान्दोग्योपनिषत् १. २. ११, वाग् हि बृहती, तस्या एव पतिः ।

मन्त्रों में 'अङ्गरस्तम' शब्द के द्वारा भी सम्बोधित किया गया है तथा उससे निम्न-लिखित प्रार्थना की गयी है—

हे विघातृतम (विधाताओं में श्रेष्ठ) अङ्गरस्तम अग्निदेव ! हम तुम्हारे लिये सेवन योग्य प्रिय वाणी का उच्चारण करें १६ । हे अङ्गरस्तम अग्नि ! वे सभी प्रजाएँ कामनाओं की पूर्ति के लिये तुमसे प्रार्थना करती हैं १७ । हे अङ्गरस्तम अग्नि ! जिस तुम को (साधक) जन या लोग प्रदीप्त करते हैं वह तुम हमारी पुकार को सुनो १६ अङ्गरस्तम ! इन (जीवन) हिवयों का निरन्तर सेवन करते हुए (जीवन) यज्ञ को ऋतु के अनुकूल (प्रत्येक अवसर पर) आगे बढ़ाओ, समुन्नत करो १९ ।

यहाँ के 'अग्ने नय' अंश से 'अग्नि' शब्द के निर्वेचन 'अग्रणीभंविति' का मूल आधार प्राप्त हो जाता है जो 'अग्नि' तथा 'अङ्गरः' के विशेष्य-विशेशण भाव का पोषक है।

सामान्य अथवा भौतिक अग्नि को भी अङ्गिरा कहा जा सकता है। वेद-मन्त्रों का प्रथम बार पारमार्थिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार का अर्थ करने वाले, अद्भृत मेघा-सम्पन्न, स्वामी दयानन्द ने 'अङ्गरस्' पद का—ईश्वराग्नि तथा मौलिक अग्नि—दोनों प्रकार का अर्थ किया भी है, ६१ क्योंकि सामान्य अग्नि में भी स्वयं प्रकाशयुक्त होने, अन्यों को प्रकाशित करने, प्रज्वलित होने तथा परिमार्जित करने का गुण विद्यमान है। परन्तु सामान्य अग्नि की अपेक्षा ब्रह्मांनि का विशेष

५६. ऋग्वेद १. ७५. २, अथा ते अङ्गिरस्तमाग्ने बेघस्तम प्रियम् । बोचेम ब्रह्म सानसि ।।

५७. ऋग्वेद ८. ४३. १८, तुम्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पृथ्क्। अग्ने कामाय येमिरे ॥

५८. ऋग्वेद ८. ४३. २७, यं त्वा जनास इन्यते मनुष्वदङ्गिरस्तम । अग्ने स बोधि मे वचः ।

५.९. वही ८. ४४. ८, जुषाणी अङ्गिरस्तमेमा हव्यान्यानुषक् । अग्ने यज्ञं नय ऋतुथा ॥

६०. निरुक्त, ७. १४, अन्नि: कस्मात् । अप्रणीमेविति ।

६१. द्र० वैविककोष, राजवीरशास्त्री (आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली, १६७५)।

स्प से बोघ ऋषि को इन मन्त्रों में अभीष्ट प्रतीत होता है। इसी कारण इन मन्त्रों में 'अङ्गरस्तम' (अत्यधिक प्रज्ज्विलत), 'वेघस्तम' (विधान, रचना तथा सृष्टि करने में अत्यन्त समर्थ) जैसे 'तमप्' प्रत्ययान्त विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इन 'तमप्' प्रत्ययान्त 'अङ्गरस्तम' जैसे विशेषणों के प्रयोग से भी यह स्पष्ट है कि इन प्रसंगों में 'अङ्गरस्' पद, किसी व्यक्ति अथवा ऋषि-विशेष का नाम न होकर विशेषण मात्र हैं।

'अग्नि' के विशेषण के रूप में 'अङ्गिरस्तम' पद का प्रयोग ऋग्वेद में प्रथमा अथवा द्वितीया विभक्ति के एक वचन में भी मिलता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग जिस मन्त्र में हुआ है उसका आशय है—''हे अग्नि! तुम अङ्गिरस्तम हो, किव हो तथा देवों के कर्मों को अलंकृत करते हो दि"। द्वितीया विभक्ति में 'अङ्गिरस्तम' शब्द का प्रयोग जिस मन्त्र में हुआ है उसमें यह प्रार्थना की गई है कि—''अङ्गिरस्तम अग्नि को हमारे संयमपूर्ण यज्ञ प्राप्त हों। वह होता है तथा प्रजाओं में सर्वाधिक यशस्वी है दिने।''

अग्नि देव के अतिरिक्त इन्द्र, सोम तथा उषा के लिये भी ऋग्वेद में 'अङ्गिरस्तम' विशेषण-प्रयुक्त हुआ है इं है नयों कि वे भी प्रकाश के देवता हैं तथा
आध्यात्मिक व्याख्याताओं के अनुसार कमशः दिव्य चेतना, आनन्द तथा प्रकाश के
प्रतीक हैं इं । ऋग्वेद १ ३१ १ में यह तथ्य स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया गया है
कि मूलतः अग्नि ही अङ्गरा है और वही ऋषि भी है। मन्त्र का भाव है — 'हे
अग्नि! तुम (आद्य) अङ्गराः हो, ऋषि हो, देवों में देव हो, कल्याणकारी हो तथा
सखा हो। तुम्हारे कमं में (कमं के अनुसार) कान्त द्रष्टा (दूरदर्शी), ज्ञानयुक्त कमं
वाले तथा तेजस्वी महत् प्रकट होते हैं। महतों को एक अन्य मन्त्र में सत्य-द्रष्टा,

६२ ऋग्वेद १. ३१. २, त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरस्तमः कविदेवानां परि मूषसि

६३. ८. २३. १० अच्छा नो अङ्गिरस्तमं यज्ञासो यन्तु संयतः । होता यो अस्ति विक्वा यज्ञस्तमः ॥

६४. द्र० इन्द्र के लिये 'अङ्गिरस्तम' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद १. १००. ४; १. १३०. ३ में, सोम के लिये ९. १०७. ६ में तथा उषा के लिये ऋग्वेद ७, ७५. १; ७. ७९. ३ में उपलब्ध है।

६४. प्र० वेबरहस्य पृ० १११-१२, १७२-६०।

तरुण, अमर सत्यवेत्ता, सत्य-श्रोता देव कहा गया है है । स्पष्ट है कि अध्यात्म-साधक की अदम्य शक्ति, जो इन विशेषताओं से युक्त है तथा देवी संकल्प अथवा भागवत चेतना से सुनियमित होकर अपना कार्य करती है, उसे ही सम्भवतः 'मरुत्' शब्द द्वारा संकेतित किया गया है। यहीं ऋग्वेद १.३१.२ में पुनः इसी बात को और प्रवल शब्दों में कहा गया है कि ''हे अग्ने! तुम प्रथम अङ्गरस्तम हो, कि हो, देवों के कर्म को अलंकृत करने वाले हो'' इत्यादि।

एक अन्य मन्त्र में अग्नि को 'अङ्गिरसों में ज्येष्ठ' कहा गया है <sup>६७</sup>। ऋग्वेद १० ६७.२ में यह कहा गया है कि ''ऋत का शंसन करते हुए ऋजु मार्ग का घ्यान करते हुए, प्राण-शक्ति एवं दिव्यता के पुत्र वीर अङ्गिरस्, प्रेरक बनकर यज्ञ के मूल (अग्नि) का सर्वप्रथम स्तवन करते हैं''।

इस प्रकार, ऋग्वेद के इन स्थलों के अध्ययन से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कम से कम ऋग्वेद के इन मन्त्रों में 'अग्नि' तथा 'अङ्गरस्' शब्द विशेष्य-विशेषणभाव से सम्बद्ध हैं अथवा अङ्गरस् अग्नि की वह विशेषता है जो अग्नि से ही उत्पन्न होती है। जिन ऋषियों ने इस विशेषता को, दैव्य अग्नि अथवा आत्म-चैतन्य के अंगारे को, जीवन में प्रकट किया, अनुभव किया, चिरतार्थ किया, वे भी इसी नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्हें भी 'अङ्गिरस्' नाम दिया गया है। ये अङ्गिरस् ऋषि ही कुछ समय बाद पितर कहलाये। अङ्गरस् ऋषियों का उल्लेख ऋग्वेद में इन्द्र और वृत्र तथा पणि आदि के प्रसंगों में अनेक बार हुआ है, वह अलग विचार-णीय विषय है।

६६. ऋग्वेद ५. ५७. ८, हये नरो मस्तो मृळा नस्तुवीमधासी अमृता ऋतज्ञाः। सत्यश्रुतः कवयो युवानो बृहद्गिरयो बृहदुक्षमाणाः।।

६७. ऋग्वेद १. १२७. २, यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्र""।

to weak of \$3. to the new day readinged with account

n de moise forestre tous from mone

the property of the f' of g op the price

sign of Photography of States Fire Physical Country Break of Res.

alle in his fin. bit gen in ip im bit, af it ten its die and

क की प्रतिसाम में संस्थित हो, कहें भी अंतु हुए नाम प्रियु में मान प्रतिस्था के का प्रतिस्था के का is a sign to the first property of the season of the seaso

THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

# वेदव्याख्या में कर्मकाण्ड-सिद्धान्त को भूमिका

to the property of the party of

#### **පැග ලාග මෙන්**

#### दिल्ली

The ritual explanation and application of each and every mantra of the Vedas even through false etymologies and far-fetched imaginations makes the Vedas more unintelligible. The commentators only followed the tradition of the Brahmanas and Kalpasütras. In fact, the true sense of the Vedas can be grasped only by the independent study of the mantra itself.

वेदव्याख्या में कर्मकाण्ड-सिद्धान्त की भूमिका पर्याप्त महत्त्वपूर्ण रही है क्योंकि अधिकांश वेदभाष्यों का आधार यही है। सुप्रसिद्ध भाष्यकार स्कन्दस्वामी, वेंकटमाधव, सायण, उव्वट एवं महीघर यद्यपि कुछ स्थानों पर आधिदैविक और आध्यात्मिक अर्थ भी देते हैं, परन्तु अधिकांशतः उनकी व्याख्या कर्मकाण्ड-परक ही है।

वस्तुतः कर्मकाण्डपरक-व्याख्या की आघारभूमि ब्राह्मण ग्रन्थों में ही निर्मित हो गई थी। ब्राह्मणों का प्रमुख विषय यज्ञ-विद्या की व्याख्या है। श्रीतसूत्रों में जिस जटिल कर्मकाण्ड का सूक्ष्म वर्णन प्राप्त होता है, उसका सूत्रपात ब्राह्मणों में हो च्का था। उसी प्रसंग में ब्राह्मणों में यज्ञ क्रियाओं में मन्त्रों का विनियोग निर्दिष्ट है और उनकी व्याख्या भी की गई है। इन्हें ही हम वेदव्याख्या के प्रथम प्रयास कह सकते हैं। इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि संहिताओं और ब्राह्मणों में पर्याप्त कालान्तर है जिससे ब्राह्मणों में मन्त्रों की व्याख्या की आवश्यकता समझी गई। यह भी सम्भव है कि मन्त्रों को कर्मकाण्ड के अनुकूल सिद्ध करने के लिये उनकी विशेष व्याख्या की आवश्यकता पड़ी हो। इससे यह सिद्ध होता है कि व्यापक दृष्टि से यज्ञ-सामान्य के अनुकूल कुछ मन्त्रों के होने पर भी सभी मन्त्र जटिल कर्मकाण्ड के अनुकूल नहीं रहे होंगे। उदाहरणार्थ दर्शपूर्णमास याग के आरम्भ में शा बाण १।७।१।२ में, 'इषे त्वोजें त्वा' मन्त्रांश का विनियोग शाखाच्छेदन निमित्त दर्शाया गया है 'तमा-

चिछनित' परन्त् मन्त्र के शब्दों से ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता। 'त्वा' को किसी अन्य पदार्थं का प्रतिनिधि भी माना जा सकता है। इसी प्रकार 'द्योरसि पृथिव्यसि' मन्त्रांश का विनियोग उखा को ग्रहण करने की किया में किया गया है (अयोखामादत्ते-द्यौरिस पृथिव्यसीति - श० ब्रा० १।७।१।११) जव कि मन्त्र में ऐसा संकेत नहीं है। इसीलिये इसकी सार्थकता सिद्ध करने के निमित्त कहा गया है कि इस मन्त्र के द्वारा उखा की उपस्तुति करता है, उसका महत्त्व प्रतिपादित करता है। १ इसके अतिरिक्त पा० सं० और शा० वा० के ऋम में भेद भी घ्यातच्य है। बा॰ सं ॰ का प्रारम्भ 'इबे त्वा' आदि मन्त्र से होता है जब कि श॰ वा भें सर्वप्रथम व्रत घारण करने के निमित्त 'अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि' (वा० सं० १।५) का विनियोग वताया गया है। यदि मन्त्र मूलतः विनियोगार्थ होते तो मन्त्रकम और विनियोगक्रम एक ही होने चाहिये थे।

ब्राह्मण ग्रन्थों द्वारा प्रारम्भ किये गये इस मन्त्र विनियोग का और अधिक विस्तार श्रोतसूत्रों तथा गृह्यसूत्रों में हुआ। एक एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म यज्ञिया के लिये किसी न किसी प्रकार सम्बद्ध, अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध अथवा नितान्त असम्बद्ध कोई न कोई मन्त्र जोड़ा ही गया है। ऐसे स्थानों पर गो० बा० (२।२।६) के उस वचन की भी अवहेलना हो जाती है जिसके अनुसार यज्ञ की समृद्धि इसी बात में है कि उसमें कर्म ऋचा अथवा यजुर्मन्त्र के अनुकूल हो। रे 'इषे त्वोर्जे त्वा' आदि के उदाहरण ऊपर भी दिये जा चुके हैं। इसी प्रकार आ॰ थी॰ (१०।६) में अश्वमेच यज्ञ में सवन के पश्चात् तीन सावित्री इष्टियों का विघान है। उनमें से द्वितीय इष्टि की याज्या के रूप में 'आ देवो यातु सविता'—इत्यादि<sup>३</sup> का विनियोग किया गया है। यहां केवल इसी सावित्री ऋचा के विशेष विनियोग का कोई विशेष औचित्य नहीं दिखाई देता । कुछ गृह्यसूत्रों ४ में वरवयू द्वारा दिव-भक्षणनिमित्त 'दिधका-क्णोऽकारियं जिल्णोरस्वस्य वाजिनः' इत्यादि<sup>५</sup> मन्त्र का विनियोग केवल मन्त्र के आद्यं दो अक्षरों के आचार पर किया गया प्रतीत होता है यद्यपि प्रसंगानुसार यह दिवका अश्व के विषय में है और इसका दही से कोई सम्बन्य नहीं।

सम्भवतया ऐसे विनियोगों को देखकर ही आदित्यदर्शन अपनी पाकपत्तविवृति

१. उपस्तौत्येवनामेतन्महयत्येव यदाह द्यौरसि पृथिव्यसीति।

२. एतद्वे यज्ञस्य समृद्धं यद्र्पसमृद्धं यत् कर्म कियमाणमृत्यजुर्वाभिवदति । ३. ऋ ७ ७।४५।१ ।

४. शांव गृव १।१७।१; काव गृव २८।५; बाव गृव १५।२।

४. ऋ० ४।३६।६ ।

में यह कहने को बाघ्य हुआ कि — 'प्रायः सभी पुरोहित वेद पढ़ने में लगे रहते हैं, परन्तु कभी भी उसमें से एक शब्द का भी अर्थ नहीं समझते। वेद के पठनमात्र से ही अपने आपको कृतकृत्य समझते हुए वे घर में उसी प्रकार निष्फल गर्जना करते हैं जैसे शरद् ऋतु के मेघ। वे परस्पर एक दूसरे को कहते हैं कि हमें वेद के अर्थ से क्या लेना, और यह कर वेदार्थ ज्ञान में लगे हुए अर्थं ज्ञान विद्वानों का उपहास करते हैं।'' ६

वेदार्थ के विषय में यह उपेक्षा और मन्त्रों के मूल उद्देश्य से हटकर विनियोग की यह प्रवृत्ति आगे के युग में लगभग वेदव्याख्या पर पूर्ण रूपेण छा गई। सम्भवतया इसीलिये स्कन्दस्वामी, उव्वट, वेंकट, महीघर, सायण प्रभृति भाष्यकारों ने अपने भाष्य इस विनियोगपरक कर्मकाण्ड पर आधारित किये हैं और सभी मन्त्रों के अर्थों की संगति येन केन प्रकारेण तत्तत् से विठाई है। ऐसा करने में बहुधा कठिनाई सामने आई, उन्हें मन्त्रों के शब्दों के दूराकृष्ट अर्थ करने पड़े। इस प्रक्रिया में कई वार कृत्रिम निर्वचनों, कल्पनाओं तथा व्यत्ययों का आश्रय लेना पड़ता है।

उदाहरणार्थ निम्नलिखित मन्त्र लिया जा सकता है-

स्रवि द्वेष्टसस्य धमतः समस्वरन्
ऋतस्य योना समरन्त नाभयः।
जीनस मूध्नों असुरश्चक आरभे
सत्यस्य नावः सुकृतसपीपरन् ॥ (ऋ० ९।७३।१)

का० श्री॰ (४।६) का अनुसरण करते हुए सायण ने इस मन्त्र से आरब्ध सम्पूर्ण सूक्त का विनियोग सोमयाग से पूर्व प्रवर्ग्य में अभिष्टव के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया

६. इहैतेच्छादन्साः प्रायः सर्वे वेदमधीयते ।
पदमप्येकमेतस्मान्न बुध्यन्ते कवाचन ॥
पाठमात्रेण वेदस्य मन्यमानाः कृतार्थताम् ।
गर्जन्ति श्रोत्रिया गेहे निष्फलं शरदभ्रवत् ॥
अर्थेन कि नो वेदस्य वदन्ति इति ते मिथः ।
अर्थेशानसमासज्जामर्थशान् विहसन्ति च ।

<sup>(</sup>पं॰ मनुसूदन कील द्वारा लीगाक्षिगृह्यसूत्र की भूमिका (पृ॰ ७-५) में पाण्डु-लिपि से उद्भृत)।

है। वित्नुसार मुक्व (ओष्ठप्रान्त) को यज्ञ का जवड़ा या अधिषवण फलक बताया है। ऋत का अर्थ यज्ञ बताया है, और 'नाभयः' सोमरस है। नाभि के सोमरस होने का कोई आधार नहीं बताया गया। तृतीय पाद का अर्थ यह किया गया है— 'मनुष्यों, देवों आदि के संचरण के लिये सोम तीन ऊँचे लोकों को बनाता है'। १° अन्तिम पाद में ''सत्यस्य नावः'' का अर्थ करने के लिये सायण ने पहले तो सत्य को सोम बताया है और फिर नावः' को नौका के समान रखी हुई चार आदित्य, आग्रयण, उक्थ्य और घ्रुव हाँडियाँ (स्थालियाँ) बताया है। ११ दूसरी ओर इसका सीधा सा अर्थ ''सत्य की नौकायें'' अर्थात् सत्यरूपी नौकायें (शोभन कार्य करने वाले को पार करती हैं, जीवन में सफल बनाती हैं)'' होगा।

इसी सूक्त के नवम् मन्त्र के निम्नलिखित पूर्वार्घ का सायणभाष्य भी ध्यान देने योग्य है—

#### ऋतस्य तन्तुविततः पवित्र आ जिह्वाया अग्रे वरुणस्य मायया ।

सायण के अनुसार प्रथम पाद का अर्थ होगा—'सत्यरूप यज्ञ का विस्तारक (सोम) वस्त्र के छलने में फैला हुआ है।'<sup>9२</sup> ऋत का अर्थ सत्य और यज्ञ सर्वथा सीघा न होते हुए भी किसी प्रकार संगत हो जाता है। परन्तु द्वितीय पाद के अर्थ में सायण को अर्थ सिद्ध करने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ा है। उसने निम्निलिखित रूप में व्याख्या की है—'सोम वरुण की जिह्वा के आगे माया अर्थात् कर्म से स्थित है। वरुण की जिह्वा के आगे जल रहता है। उस जल में सोम रहता है, इस प्रकार वसतीवरी आदि जल में स्थित है, यह अर्थ हुआ।'<sup>9३</sup> अब यहाँ वरुण की

७. प्रवार्येऽभिष्टव एतत् सुक्तम् ।

मुक्वे यज्ञस्य हनुस्थानीये अधिषवणफलके ।

९. ऋतस्य सत्यमूतस्य यज्ञस्यः नामयः सोमरसाः ।

१०. सोमः समुच्छितांल्लोकान् मनुष्यदेवादीनां सञ्चरणाय करोति ।

११. सत्यस्य सत्यमूतस्य सोमस्य नावो नौका इव स्थिताश्चतम्नः स्थाल्यः आदित्याप्रयणोक्ष्यध्रुवस्थाल्य इति ।

<sup>1</sup>२. ऋतस्य सत्यमूतस्य यत्तस्य तन्तुस्तिनता पवित्रेऽविवालमये दशापवित्रे विततो विस्तृतः।

१३. वरणस्य जिह्नाया अग्रे मायया कर्मणा आ । आस्थितः । वरणजिह्नाग्र आपित्तिष्ठन्ति । तासु सोमो वसतीति वसतीवर्याद्युदकेषु स्थित इत्यर्थः ।

जिह्ना की उपर्युक्त व्याख्या सायण ने इन शब्दों के यौगिक अथवा रूढ़ दोनों अर्थों की अवहेलना करके कर दी है। वरुण की जिह्ना क्या है, उसके अप्रभाग में जल कैसे होगा—इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

इसी प्रकार अथर्ववेद पर सायणभाष्य का एक उदाहरण उपलक्षणार्थं लिया जा सकता है। अथर्व ० २।२७ में पाठा नामक ओपिंव की स्तुति है और उससे शत्रुओं को पर।जित करने, विवाद के समय उन्हें शुष्ककण्ठ करने (परिणामतः प्रार्थी के कण्ठ को सशक्त करने) और विरोधी से उत्कृष्ट वनाने की प्रार्थना की गई है। स्पष्ट है कि पाठा का औषघ-गुण कण्ठ को शक्ति प्रदान करने वाला है। इस प्रसंग में आयुर्वेदिक ग्रन्थ भावप्रकाशनिषण्डु द्रष्टव्य है जहाँ पाठा को कटु, तीक्ष्ण, वायु और श्लेष्मा का हरण करने वाली, हल्की, वेदना, ज्वर, वमन, कुष्ठ, अतिसार, हृदयरोग, दाह, खुजली, विष, श्वासरोग, कीड़ों, गुल्मों आदि के वर्णों को नष्ट करने वाली वताया गया है । १४ इन गुणों में से वायु और क्लेष्मा का हरण तथा क्वास रोग का नाश, ये दोनों गुण वादिववाद से सम्बद्ध हैं क्योंकि इन रोगों से युक्त व्यक्ति में अधिक तथा ऊँचे स्वर में वोलने की क्षमता में कमी आ जाती है। स्वाभाविक रूप से पाठा का भक्षण द्वारा सेवन करने वाले व्यक्ति को वह (पाठा) प्रभावित करेगी। परन्तु सायण ने इस औषध गुण की उपेक्षा करके केवल कौशिकसूत्र के अ।धार पर इस सूक्त (अथवं ० २।२७) का विनियोग पाठा की जड़ को पीस कर बाँबने तथा सिर पर बाँधने के लिये पाठा के सात पदों से वनाई गई माला के अभिमन्त्रण के लिये बताया है। ११ इन विनियोगों से इस सूक्त के प्रति जादू टोने की भावना जागृत होती है। वस्तुतः सूक्त के मन्त्रों में कहीं भी ऐसा संकेत नहीं है। एक मन्त्र में तो स्पष्ट ही इन्द्र द्वारा इसके भक्षण का उल्लेख है। १६ इसके अतिरिक्त यह सर्वविदित है कि कालसूक्त (अथर्व० १९।५३) विशुद्ध दार्शनिक सूक्त है, परन्तु कर्मकाण्ड के मोह में सायण ने अथर्व-परिशिष्ट के आधार पर इसका विनियोग सुवर्णाभूषण या भूमि के दान के प्रसंग में आज्यहोम की आहुतियों के लिये किया है। १७ किन्तु सूक्त की

१४. पाठोब्णा कटुका तीक्ष्णा वातश्लेष्महरी लघु: । हन्ति ज्ञूलञ्चरच्छिदकुष्ठा तिसारहृद्रुज: । दाहकण्डुविषश्वासकृमिगुल्मगरव्रणान् ।। गुडुच्यादिवर्ग—१९१-९३।

१५. एवं पाठामूलं सम्यात्य अनेनाभिमन्त्र्य बध्नीयात् । एवमेवानेनामि-मन्त्रितां पाठामालां सप्तिभिः पत्रैविरचितां शिरिस धारयेत् । (कौशिक० ३८-१८-२१)

१६. पाटामिन्द्रो व्याऽश्नादसुरेभ्यस्तरीतवे ।

१७, कालो अश्वो वहतीति सुक्तद्वयस्य सौवणंभूमिदाने आज्यहीमे विनियोगः, उक्तं हि परिशिष्टे अन्वारम्याय जुहुयात् कामसूक्तं कालसूक्तं पुरुषसूक्तम् । (अथर्वे० परि० १०।१)।

सम्पूर्ण व्यास्या सायण को दार्शनिक ढंग से ही करनी पड़ी, वहाँ उक्त विनियोग तिरोहित हो गया।

उन्बट तथा महीघर को वाजसनेयीसंहिता के भाष्य में कर्मकाण्ड का अत्यधिक आग्रह होने के कारण कई बार अनोखी कल्पनायें करनी पड़ी है। पूर्वोद्धृत मन्त्र 'बोरिस पृथिव्यसि' (वा॰ सं॰ १।२) का विनियोग उखाग्रहण के लिये बता कर उसकी संगति विठाने के लिये उन्बट और महोघर कहते हैं कि घुलोक में प्राप्त जल से निर्मित होने के कारण वह दौ: है और पृथिवी से प्राप्त मिट्टी द्वारा निर्मित होने के कारण वह पृथिवी है। १८

आगे चलकर (बाo संo ११४ में) आज्य के निमित्त दही जमाने के प्रसंग में 'इन्द्रस्य स्वा मागं सोमेनातनिं का विनियोग बताया गया है। अब मन्त्र में जमाने का सायन सोम उल्लिखित है। परन्तु महीघर के अनुसार सोम दही जमाने के लिये प्रयुक्त नहीं होता और उससे दही जमना सम्भव भी नहीं। बस्तुतः दिधशेष ही आतञ्चनार्थ प्रयुक्त होता है। अतः महीघर को कहना पड़ा कि सोम की भावना यजमान के मन में होने के कारण दही का ही सोमत्व हो जाता है। भावना के लिये उसने विस्टिट स्मृति का वचन उद्धृत किया है कि भावना के आधार पर ही कोई मित्र या शत्रु हो जाता है। १९ वस्तुतः मन्त्र का उद्देश्य विनियोग न होने के कारण ही महीघर को इतना प्रयास करना पड़ा है।

कर्नकाण्डपरता की पराकाष्ठा और तदनुसार कृत्रिम निर्वचन का एक रोचक उदाहरण वा० सं० १११६ के 'कुक्कुटोऽसि' शब्दों के उव्वट तथा महीधर के भाष्य में प्राप्त होता है। का॰ औ० (२१४११) के प्रमाण पर जिस सिलवाट पर चावल पीसे जाते हैं उन्हें शम्या से टकराने के लिये ये शब्द विनियुक्त हैं। कुब्कुट के सामान्य लोक प्रसिद्ध अर्थ की संगति इस विनियोग से नहीं होती, अतः संगति वताने के लिये दो कृत्रिम निर्वचन दिये गये हैं। प्रथम के अनुसार असुरों के नाण के लिये असुर विनाशक कटु शब्द का विस्तार करता है, अतः शम्यारूप आयुध

१८. उब्बट-सा यद्दिबोऽवयवमूतेनोदकेन क्रियते तेन द्यौरित्युच्यते। यत्पृथि-व्यवयवमूतया मृदा क्रियते तेन वृथिब्युच्यते।

१९. यद्यप्यत्रातञ्चनहेतुर्दियशेषस्तथापि भावनया तस्यैव सोमत्वं संपाद्यते । यथा किच्चत् पुमान् बन्धुत्वेन भावितो बन्धुमैवति प्रातिकूल्येन भावितः शत्रुश्च । तदुक्तं विस्ठिते बन्धुत्वे मावितो बन्धुः परस्वे मावितः परः । विषामृतवृश्वेवेह स्थिति-

कुनकुट है (कुक् + कुट्)। दूसरे निर्वचन में क्व से सम्प्रसारण की कलाना करके बताया गया है कि शम्या कुक्कुट है क्योंकि वह अकुर नामक शब्द करता हुआ यह बोलता हुआ इघर उघर घूमता है कि 'कहाँ है असुर, कहाँ है अमुर ?'रे° (क्व + क्व + अट्)।

इन उदाहरणों से यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार कर्मकाण्ड-परक व्याख्या को मन्त्रानुकूल बनाने के लिये उद्भावनाओं, कल्पनाओं एवं कृत्रिम निर्वचनों का आश्रय लेना पड़ता है।

यास्क के समय तक भी याजिकों अथवा कर्मकाण्डानुसार वेद की व्याख्या करने वालों का प्रतिष्ठित सम्प्रदाय विकसित हो चुका था। अनेक स्थानों पर यास्क ने 'याजिकों' का उल्लेख किया है। परन्तु कहीं कहीं अत्यल्प स्थलों पर व्याख्या के लिये कर्मकाण्ड के प्रति संकेत भर किया है। उदाहरणार्थं नि० २।११ में व्याख्यात मन्त्र 'आर्ष्टिषणो होत्रमृषिनिषींदन्' आदि (ऋ० १०।९८।५) की भूमिका के रूप में यास्क ने इसे 'वर्षकाम सूक्त' वताया है। २१ अन्यथा अधिकतर यास्क ने याजिकों के मत को पूर्वपक्ष में रखकर उनकी आलोचना ही की है। उदाहरणार्थं अनादिष्ट-देवता मन्त्रों के प्रसंग में (नि० ७।४) यज्ञ या यज्ञांग के देवता को मन्त्र का देवता बताने के पश्चात् भी उसने यज्ञ के अतिरिक्त मन्त्रों का प्रश्न उठाया है। २२ इससे यास्क की यह दृष्टि स्पष्ट है कि सभी मन्त्रों का विनियोग नहीं होता और बहुत से मन्त्र कर्मकाण्ड की परिधि से बाहर हैं। इसी प्रश्न के उत्तर में याजिकों का पक्ष 'कि ये मन्त्र प्राजापत्य हैं' पूर्वपक्ष के रूप में उद्धृत करके अन्त में जो अपना मत 'यज्ञ सम्बन्धी देवता अर्थात् अग्न देवता वाले हैं वे मन्त्र' दिया है वह अग्न को व्यापक मानकर दिया है। इसी प्रकार वैश्वानर पर विचार करते हुए (नि० ७।२३)

२०. कुकं कुित्सतं शब्दमधुरष्नमसुराणां कुटित तनोतीति कुक्कुटः ।

उन्वट-अधुरष्टनीं वाचमुपादाय क्वं क्व असुरा एवं योऽटित असी कुक्कुटः ।

मही०-अधुराः क्व क्वेति तान् हन्दुमिच्छन्योऽटित सर्वत्र संचरित स कुक्कुटः ।

२१. तस्यैतद् वर्षकामसूक्तम्।

२२. यहंवतः स यज्ञो वा यज्ञांगं वा, तहेवता भवन्ति । अथान्यत्र यज्ञात् ।

२३. प्राजापत्या इति याज्ञिकाः "" "याज्ञदैवतो मन्त्र इति ।

द्र॰ दुर्ग-याज्ञो वा देवतो वा; विष्णुर्वे यज्ञ इति ह विज्ञायते । अविशिष्टं हि वेवतात्वमग्नावेव । सर्वदेवताभिवादात् 'अग्निवें सर्वा देवता' इति ह विज्ञायते ।

पूर्व पक्ष के रूप में 'वैश्वानर वह सूर्य है' यह याज्ञिकों का मत दिया है तथा उसकी युक्तियाँ दी हैं, परन्तु वहीं आगे चलकर उन युक्तियों का खण्डन करके वैश्वानर को यही अग्नि सिद्ध किया है। यास्क ने उदारहृदय से त्रिविध प्रिक्रिया का आश्रय लेकर निरुक्त के आधार पर मन्त्रों की व्याख्या की है। यास्क के अनुसार मन्त्रों का प्रतिपाद्य मुख्यतया अध्यात्म ही है, वही उनका फल है। इसीलिये उसने कहा है कि 'वाणी का पुष्प और फल (वेद-) वाणी का अर्थ है। ये पुष्प और फल त्रमशः आधियाज्ञिक और आधिदंविक विज्ञान अथवा आध्यात्मिक विज्ञान है। २४ यहाँ अन्ततः अध्यात्म को फल बताकर यास्क ने अध्यात्म के प्रति अपना झुकाव प्रकट कर दिया है। और इसीलिये उसने आगे चलकर देवता के महान् ऐश्ववं की वात-बताकर कहा है कि एक ही बात्मा की अनेक रूपों में स्तुति होती है। २५

पं भगवद्दत के शब्दों में, 'वेद का प्रतिपाद्य विषय अधिदैवत और अध्यात्म ही है। आविदैविक अर्थ की भी परिणित अध्यात्म में ही होती है। इन दोनों अर्थों में भी अध्यात्म अर्थ प्रधान है। वेद का यही आध्यात्मिक विचार परा-विद्या है।'२६

विनयतोष मट्टाचार्य के मतानुसार तो वैदिक ज्ञान का कर्मकाण्ड अथवा यज्ञों से लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है, वेद सृष्टि का, उसकी उत्पत्ति, रक्षा और संहार का ज्ञान प्रसारित करता है और इस सर्वोच्च दर्शन का विश्लेषण करता है जो उन शास्त्रत प्रश्नों पर प्रकाश डालने के लिये प्रयत्नशील हैं जिनमें प्रत्येक देश तथा प्रत्येक युग में मनुष्य की गहन रुचि रही है। रें कर्मकाण्ड से सम्बद्ध न होने का

२४. अर्थं वाचः पुष्पफलमाह—याज्ञदैवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा।
(नि० १।२०)

२४. महाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुघा स्तूयते ।""आत्मा सर्व देवस्य । (नि॰ ७।४)

२६. वैविक वाङ्मय का इतिहास, भाग---२ (१९७६) पृ० १९। २७. हरिबावा पुराणिक कृतं सुक्तार्थमुक्तावली की भूमिका।

<sup>&</sup>quot;This (Vedic) knowledge can thus have no reference to Karmakānda or sacrifices; the Vedas seem to disseminate a knowledge of the creation, its origin, protection and destruction, and treats of the highest philosophy, which seeks to throw light on those eternal questions in which man in every country and in every age is deeply interested."

अभिप्राय वस्तुतः यही होना चाहिये कि वेद मन्त्र प्रत्येक सूक्ष्म जिटल कर्मकाण्डीय कृत्य से सम्बद्ध नहीं है, व्यापक सामान्य जिटलताओं रिहत यज्ञ तथा यज्ञभावना से तो वेदमन्त्रों का सम्बन्ध स्पष्ट ही है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक जिटल यज्ञकृत्य में मन्त्रों का विनियोग करके उनकी एकान्तिक कर्मकाण्डीय व्याख्या में किटनाइयाँ उत्पन्न होती हैं जिन्हें सुलझाने के लिये कृत्रिम एवं काल्पिनक दूराकृष्ट व्याख्याओं का आश्रय लेना पड़ता है। ये उपाय अवैज्ञानिक तथा तकंहीन भी होते हैं और उनसे दुक्हता उत्पन्न होती है। परन्तु किसी अन्य इनसे पूर्ववर्ती व्याख्या के अभाव में इन कर्मकाण्डीय व्याख्याओं की उपादेयता का अवमूल्यन भी नहीं किया जा सकता। वस्तुतः इन व्याख्याओं की उपादेयता का अवमूल्यन भी नहीं किया जा सकता। वस्तुतः इन व्याख्याकारों ने ब्राह्मणों और कल्प-सूत्रों की परम्परा का पालन किया और मन्त्रों को पूर्णतया दुर्वोध होने से बचा लिया। 'क्रीडन्तौ पुत्रैनंष्तृभिः' इत्यादि जैसे जो मन्त्र यज्ञकृत्यों से सीधे सम्बद्ध प्रतीत होते हैं उनके विनियोगों के स्पष्टी-करण के द्वारा उनकी कर्मकाण्डीय व्याख्या तो उनका अर्थ स्पष्ट कर ही देती है। किन्तु सभी मन्त्रों को वलात् कर्मकाण्डी वाख्या तो उनका अर्थ स्पष्ट कर ही देती है। किन्तु सभी मन्त्रों को वलात् कर्मकाण्ड की नौका पर चढ़ाकर व्याख्या करने से दुर्वोधता और अवैज्ञानिकता उत्पन्न होती है। मन्त्रों की भावना कल्पसूत्रों से नहीं, जितना सम्भव हो मन्त्रों से ही समझने का प्रयास करना श्रेयकर है।

Complete the Secretary of the Secretary

The state of the second second

the soul at the last of the state and the state of the state of the

some in construction of spinors

the wall fails by which the analysis of the transfer and the THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PAR

of half in front of the commission of fire the Been tuffine a fourth or part ready at up or play to Abre of this day, sawe the property and the property of The first process and the state of the first feet and a resolvance or these or the fig. see the tipes to give the

the lifety of their is five 13 to 1 see 15 follows the 18 see

I S PARK HOW BUR TO DEPUT IN IN 1812 IN THE PARK IN THE

## स्वस्वामिभाव

### पं 0 बदरीनाथ शुक्ल

#### वाराणसी

The author in this paper has discussed the nature of स्वत्व and स्वामित्व. यथेष्टविनियोगकर्मत्वयोग्यता is स्वत्व and यथेष्टविनियोगकर्नृत्व-योग्यता is स्वामित्व।

स्व और स्वामिभाव का अर्थ है स्वत्व और स्वामित्व। यह धन और धनी के मध्य का सम्बन्ध है। स्वत्व धन में रहता है और स्वामित्व धनी में रहता है। 'चैत्रस्य धनम्' (चैत्र का धन) इसमें चैत्र शब्द से लगी षष्ठी विभक्ति 'स्य' का अर्थ है स्वत्व कि वा स्वामित्व। षष्ठी के स्वत्व अर्थ में चैत्र का निरूपितत्व सम्बन्ध से और स्वत्व का धन में आश्रयता सम्बन्ध से अन्वय होने से 'चैत्रस्य धनम्' का अर्थ होता है चैत्र निरूपित स्वत्व का आश्रय धन। षष्ठी के स्वामित्व अर्थ में चैत्र का अन्वय होता है निष्ठत्व सम्बन्ध से, और स्वामित्व का धन में अन्वय होता है निष्ठपकता सम्बन्ध से। अतः 'चैत्रस्य धनम्' का दूसरा अर्थ होता है चैत्रनिष्ठ स्वामित्व का विक्षिक धन। यदि स्वत्व और स्वामित्व सम्बन्ध न हो तो 'चैत्रस्य धनम्' में षष्ठी विभित्त से उसका बोध नहीं होगा, वयों कि 'चैत्रस्य धनम्' में चैत्र शब्द से सम्बन्ध अर्थ में ही षष्ठी सम्भव है।

स्वत्व और स्वामित्व का विचार करने पर अपने सम्बन्धी से पृथक् उसका अस्तित्व नहीं सिद्ध होता। जैसे स्वत्व का अर्थ है यथेष्ट विनियोग कर्मत्वयोग्यता। मनुष्य जिस वस्तु का अपनी इच्छा के अनुसार विनियोग कर सके, जो वस्तु मनुष्य की इच्छा के अनुसार विनियुक्त की जा सके, उसी को मनुष्य का स्व-अपना कहा जाता है। यह ऋय-प्रतिग्रह विनिमय, वेतन, अधिकार के स्थानान्तरण आदि से उत्पन्न होता है विक्रय दान आदि से इनकी निवृत्ति होती है। जैसे चैत्र मैत्र से गौ का ऋय करता है। मैत्र चैत्र के हाथ अपनी गौ का विक्रय करता है। विक्रय से गौ में मैत्र के स्वत्व की निवृत्ति और ऋय से उस गौ में चैत्र के स्वत्व की उत्पत्ति होती है। राजा बाह्मण को गौ का दान करता है, ब्राह्मण राजा से गौ का प्रतिग्रह करता है।

दान से गौ में राजा के स्वत्व की निवृत्ति और प्रतिग्रह से ब्राह्मण के स्वत्व की उत्पत्ति होती है।

विचारणीय है कि स्वत्व-यथेष्ट विनियोग कर्मत्व योग्यता क्या है ? जिसकी उत्पत्ति और निवृत्ति क्रय, विक्रय आदि द्वारा गौ में सम्पन्न होती है, उसे द्रव्य मानने पर गौ आदि अन्तिम अवयवी में उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, गुण कर्म आदि में भी उसका समायेश सम्भव प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जो गुण और कर्म प्रमाण सिद्ध है क्रय विक्रय आदि से उनकी उत्पत्ति निवृत्ति नहीं होगी। अतः यही कहना होगा कि, यतः क्रय आदि के बाद कीत वस्तु क्रय कर्ता के यथेष्ट विनियोग के योग्य बनती है अतः कीत वस्तु में क्रयोत्तरकाल का तथा प्रतिगृहीत वस्तु में प्रतिग्रहोत्तरकाल का सम्बन्ध ही स्वत्व है। वस्तु और काल का कालिक सम्बन्ध होता है। कालिक सम्बन्ध का स्वरूप से मिन्न न होने के कारण स्वरूप सम्बन्ध विशेष कहा जाता है। विक्रय से विक्रय की जाने वाली वस्तु में विक्रयकर्ता के पहले से विद्यमान क्रयोत्तर सम्बन्ध रूप स्वत्व की निवृत्ति होती है, और क्रय से क्रय की जाने वाली वस्तु में नये क्रय कर्ता के क्रयोत्तरकाल सम्बन्ध रूप स्वत्व की उत्पत्ति होती है।

स्वत्व के उक्त स्वरूप के सम्बन्ध में यह प्रश्न होता है कि किसी वस्तु में विद्यमान किसी व्यक्ति के ऋयोत्तर काल सम्बन्ध रूप स्वत्व की निवृत्ति विक्रय से नहीं हो सकती, क्योंकि विक्रेता द्वारा पूर्व में किये गये उस वस्तु के ऋय का उत्तरत्व आगामी सभी कालों में रहेगा, अतः विक्रय काल और उसके बाद का सभी काल विक्रेता के ऋय का उत्तर काल होगा, और उसका सम्बन्ध विक्रीत वस्तु के साथ बना ही रहेगा। इसका उत्तर यह है कि ऋय आदि से किसी वस्तु में ऋता का स्वत्व तब तक रहता है, जब तक किसी अन्य मनुष्य के हाथ केता उसका विक्रय नहीं कर देता। अतः स्वत्व की परिभाषा इस प्रकार होगी कि अमुक वस्तु में अमुक मनुष्य का स्वत्व है। अमुक मनुष्य द्वारा अमुक वस्तु के ऋय के उत्तर और उसके द्वारा अन्य मनुष्य के हाथ उस वस्तु के विक्रय के अनुत्तर काल का अमुक वस्तु के साथ सम्बन्व।

इस बात को शास्त्रीय शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है। तिन्निरूपित स्वत्व का अर्थ है, तत्कर्नु कक्रयविशिष्ट सम्बन्ध । सम्बन्ध में क्रयवैशिष्ट्य स्वकर्म प्रतियोगिकत्व स्वविशिष्टकालानुयोगिकत्व उभय सम्बन्ध से, काल में स्व स्व का वैशिष्ट्य स्वोत्तरत्व स्वविशिष्टिविक्रयानुत्तरत्व उभय सम्बन्ध से, विक्रय में स्व-वैशिष्ट्य स्वसमानकर्मकत्व, स्वसमानकर्म् कत्व उभय सम्बन्ध से विक्रय कर देने पर उस वस्तु का क्रयोत्तर काल विक्रयादनुत्तरकाल नहीं होता। अतः गिक्रयानुत्तरत्व की निवृत्ति होने से उससे विशिष्ट विक्रता के क्रयोत्तर काल की निवृत्ति होने से

उक्तविशिष्ट कालसम्बन्धरूप विक्रेता के स्वत्व की निवृत्ति में विक्रय साध्यता निर्विवाद है।

स्वामित्व के स्वरूप का अवधारण स्वत्व के स्वरूप पर निर्भंर होने से स्वत्व के स्वरूप वर्णन से अनायास सम्पन्न हो जाता है। जैसे यथेष्ट विनियोग कर्मत्व-योग्यता स्वत्व है और यथेष्ट विनियोगकर्त्त त्वयोग्यता स्वामित्व है। जिस वस्तु का यथेष्ट विनियोग करने को जो अधिकृत होता है वह उस वस्तु का स्वामी कहा जाता है अतः किसी वस्तु का यथेष्ट विनियोग करने के लिये अधिकृत होना ही उस वस्तु का स्वामित्व है और किसी वस्तु का यथेष्ट विनियोग करने के लिये अधिकृत होने का अर्थ है उस वस्तु का यथेष्ट विनियोग करने पर अपराधी न होना, इस प्रकार अमुक वस्तु के स्वामित्व का अर्थ है—अमुक वस्तु का यथेष्ट विनियोग करने पर भी अपराधराहित्य। ऋय आदि द्वारा वस्तु में स्वत्व के सम्पादन से इसकी प्राप्ति होती है। उक्त स्वत्व और स्वामित्व भी अपने सम्वन्धी से भिन्न न होते हुए सम्बन्ध कार्य-कारी होने से स्वरूप सम्बन्ध की ही श्रेणी में आते हैं।

### श्रृङ्गार-रसाभास

### प्रो0 चिण्डका प्रसाद शुक्ल

#### इलाहाबाद

According to Bharata, the hāsya, karuṇa, adbhuta and bhayānaka rasas are respectively the by-products of four basic rasas—the
śṛṅgāra, raudra, vīra and bībhatsa. The author contends that this
statement only propounds the theory of rasābhāsa which was further
elaborated by the later ācāryas, whose views have been presented
in this article.

नाटयशास्त्र में भरत ने चार मौलिक अथवा मुख्य एवं चार गौण रसों का विवेचन किया है। श्रृङ्गार, रौद्र, वीर और बीभत्स—ये चार मौलिक रस हैं। इन्हों से क्रमशः हास्य, करूण, अद्भुत तथा भयानक इन चार गौण रसों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार उन्होंने श्रृंगार से हास्य की उत्पत्ति बताई है। वस्तुतः जब श्रृंगार की नकल की जाती है तब श्रृंगार नहीं रहता। वहां स्वभावतः हास्यरस समुत्पन्न होता है। अर्थात् श्रृंगार की अनुकृति हास्य का विभाव है। इसी प्रकार रौद्र का जो कर्म अथवा चेट्टा होती है उसका पर्यवसान अथवा फल करूण में होता है, अर्थात् रौद्र करूण का विभाव है। वीर की चेट्टाएँ अद्भुत पैदा करती हैं। अर्थात् वीर अद्भुत का विभाव है और बीभत्स को देखकर स्वभावतः भय उत्पन्न होता है, अर्थात् बीभत्स, भयानक का विभाव है। (यद्यपि भोज ने भरत के इस

१. तेषामुत्पत्तिहेतवश्चत्वारो रसाः । तद्यथा—श्रृंगारो रौद्रो वीरो बीभत्स इति । अत्र—

शृङ्गाराद्धि भवेद्धास्यो रीद्राच्च करुणो रसः। वीराच्चेवाव्भुतोत्पत्तिर्वीमासाच्च मयानकः॥—ना० शा० ६।३९

२. श्रुङ्गारानुकृतियां तु स हास्यस्तु प्रकीतितः ।
रौद्रस्यैव च यत्कमं स ज्ञेयः करुणो रसः ।।
वीरस्यापि च यत्कमं सोऽद्भृतः परिकीतितः ।
वोभासदर्शनं यत्र ज्ञेयः स तु मयानकः ॥—वही ६।४०,४१

सिद्धान्त का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस सिद्धान्त में अन्वय-व्यतिरेक दोनों रूप से व्यभिचार दोष उपस्थित होता है, क्यों कि यदि प्रंगार की अनुकृति से हास्य है, तो वीर की अनुकृति को भी हास्य कहा जाना चाहिये, क्योंकि वह भी हास्य का विभाव है। रे यद्यपि भरत के पूर्वोक्त सिद्धान्त को कुछ आधुनिक विद्वानों ने भी कोई अधिक महत्त्व नहीं दिया, और उनके अनुसार 'भरत का यह पूर्वोक्त कथन रसों के परस्पर सम्बन्ध की दृष्टि से केवल एक प्रकार की अध्ययन-दृष्टि की ओर संकेत करता है कि किस प्रकार भाव एक दूसरे से सम्वन्धित रहते हैं और किस प्रकार एक भाव दूसरे भाव तक पहुँचता है' आदि। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस रूप में भरत ने रसाभास के ही सिद्धान्त की अवतारणा की है। इस प्रसंग में अभिनव ने अपनी मौलिक व्याख्या प्रस्तुत की है। उनका मत है कि प्रत्येक रस का आभास अन्ततः हास्य में परिणत हो जाता है, क्योंकि आभास एक प्रकार से विकृत रूप ही होता है और विकृति हास्य का मूल आधार है। अनुचित विषय में स्थायी की प्रवृत्ति उसकी विकृति है जिससे प्रमाता का हास्य ही उद्बुद्ध होता है। किन्तु यह रसास्वादन प्रक्रिया में पश्चाद्वर्ती स्थिति है हास्य की अनुभूति अनौचित्य का ज्ञान होने पर ही होती है, उससे पूर्व प्रांगारादि रसों की अस्थायी प्रतीति हो लेती है। इस प्रकार आरम्भ में सहृदय शृंगाराभास आदि का अनुभव करता है और परिणित में हास्य रस का। आभास कहते हैं प्रतिविम्ब आदि के समान अवास्तव स्वरूप को, जैसे गुक्ति में रजत के स्वरूप की प्रतीति रजत का आभास है। यह एक प्रकार से अतद् में तद् की प्रतीति रूप है। किन्तु जिस क्षण यह प्रतीति होती है उस क्षण तो वास्तविक ही रहती है — उसका मिथ्यात्व तो वाद में भासित होता है। इस प्रकार जहाँ रस या भाव अवास्तविक होते हुए भी पहले तो वास्तविक ही प्रतीत हों और वाद में अवास्तविक, वहाँ उन्हें रसामास अथवा भावाभास कहा जायगा। अतः भरत ने श्रृंगार की अनुकृति को हास्य रस ठीक ही कहा है। १ नाट्यशास्त्र की इस पूर्वोक्त पंक्ति का उल्लेख करते हुए अभिनव कहते हैं कि भरत का यह अनुकृति शब्द 'आभास' का ही पर्यायवाची है। इस प्रश्न पर परवर्ती आचार्यों ने विस्तार से विचार किया। उद्भट ने यद्यपि आभास के लक्षण

३- अयोच्यते—श्रुंगारानुकृतिर्येहं स हास्यरस इष्यते । तर्हि वीरस्यानुकृतिर्या हि सोऽपि हास्य इतीष्यताम् ।—शृ॰ प्र॰, भाग २ ।

४. एन० स्रो० सार० में डा० राघवन्।

४. ना० शा० ६।४०

६. एतच्च श्रृंगारानुकृतिशब्दं प्रयुञ्जानो मुनिरिप सूचितवान् । अनुकृतिरमुख्यता आभास इति ह्येकऽर्थः ॥ — 'लोचन', पृ॰ १७८-१७९

का अलग से उल्लेख नहीं किया है, किन्तु ऊर्जिस्व अलंकार का लक्षण वही किया है जो बाद के मम्मट आदि ने रसाभास-भावाभास का माना है। उनका कहना है है कि 'काम, क्रोध आदि के कारण अनुचित प्रवृत्त रसों तथा भावों को ऊर्जस्व अलंकार कहते हैं। पम्भवतः यही उद्भट का रसाभास भी था, क्योंकि रसामास की सत्ता तो वे मानते ही थे, जैसा कि समाहित अलंकार के लक्षण में उन्होंने इसका उल्लेख किया है। इद्रट ने केवल श्रुंगाराभास का विवेचन किया है और अपने विरक्त के प्रति किसी के रक्त होने अथवा रित भाव होने को उसका लक्षण बताया है, साथ ही यह भी कहा है कि न्यूंगाराभास उत्तम प्रकृतियों (आभाष्य) में नहीं प्रयुक्त किया जाना चाहिये। अनन्दवर्धन ने असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के प्रसंग में रसाभास एवं भावाभास की भी गणना की है। १० तथा उसमें भी प्रधान रूप से व्यंग्यता होने से, ध्वनिकाव्यता का सद्भाव बताया है। ११ किन्त इनकी आभासता कव माननी चाहिये, उसके क्या लक्षण हैं, इत्यादि प्रश्नों पर उन्होंने कोई विचार नहीं किया, सम्भवतः रुद्रटवाला 'विरक्ते-रक्तः' आदि लक्षण इन्हें स्वीकृत था। अभिनव ने ध्वन्य। लोक की पूर्वोक्त कारिका के प्रसंग में विभाव की आभासता होने पर रत्यादि स्थायिओं की चर्वणाभासता मानी है तथा उसे रसाभासता का विषय बताया है। १२ वस्तुतः इसमें रित की कामना या अभिलाषा मात्र होती है, जो स्थायिस्वरूप नहीं अपितु व्यभिचारि मात्र है। किन्तु उसका अनुभव करने वाले सह्दय को स्थायिभाव-सी प्रतीति होती है। रस रत्याभास या व्यभिचारिभावरूप-

७. अनौचित्यप्रवृत्तानां कामक्रोधादिकारणात् । भावानां च रसानां च वन्ध ऊर्जस्वि कथ्यते । — क० सा० सा० ४।७ ॥

५. रसाभाव-तदाभासवृत्तेःप्रशमवन्धनम् । अन्यानुभावनिःशून्यरूपं यत्तत्समाहितम् । वही

९. श्रृंगाराभासः स तु यत्रविरक्तेऽपि जायते रक्तः । एकस्मिन्नपरोऽसौ नाभाष्येषु प्रयोक्तव्यः ।। काव्या १४।३६

१० रसभाव-तदाभास-तत्प्रशान्त्यादिरक्रमः।
विनेरात्माङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थितः।। व्यव २१३

११. रसभावतदाभासतत्प्रशमलक्षणं मुख्यमर्थमनुवर्तमाना यत्र शब्दार्थालंकारा
गुणाश्च परस्परं व्वन्यपेक्षया विभिन्नरूपा व्यवस्थितास्तत्र काव्ये व्वनिरितिव्यपदेशः।

दवः २। प १९०

१२. 'यदा तु विभावाभासाद्रत्याभासोदयस्तदा विभावानुभासाच्चवंणिभास इति रसाभासस्य विषयः ।' 'लोचन', ध्व० २।३

रित के कारण विभावाद्याभास बन जाते हैं। इसीलिये वह रित स्थाय्याभास क्ष्य में ही उपस्थित होती है। अर्थात् विभावाभास, अनुभावाभास तथा व्यभिचार्याभास के द्वारा रत्याभास के प्रतीत होने पर (रित का वास्तविक परिपाक न होकर जो केवल चवंणाभास होता है) वह प्रृंगाराभास कहलाता है। जैसे सीता के प्रति रावण की दूराक पंण-मोहमन्त्र इव मे—इत्यादि उक्ति को सुनकर प्रृंगाराभास की प्रतीति होती है। रावण द्वारा सीता के प्रति व्यक्त की गई रित वस्तुतः रित नहीं है, रत्याभास है, क्यों कि इसमें दोनों ओर से परस्पर आस्थाबन्ध नहीं है। रावण अपनी कामान्धता के कारण, अपने प्रति सीता की घृणा तथा उपेक्षा को समझ नहीं पा रहा है, क्यों कि जिस क्षण वह ऐसा जान जाय उसी क्षण उसका सीता के प्रति सारा अभिलाध विलीन हो जाय और नहीं उसे इस वात का भी निश्चय है कि सीता उसके प्रति अनुरक्त ही हैं। अतएव रावण के उस अभिलाध को रित का आमास ही कहा जायगा, वैसे ही जैसे शुक्ति में रजत की प्रतीति रजतभास कही जाती है। इस प्रकार अभिलाध के एक पक्ष में ही रहने पर प्रृंगाराभास ही समझना चाहिये।

ष्द्रट के लक्षण के अनुसार अभिनव ने भी विभाव की आभासता को ही रसाभास का हेतु माना है। मंम्मट द्वारा दी गई आभास की परिभाषा में उद्भट के
ऊर्जिस्वगत अनौचित्य शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है—जब रस तथा भाव अनुचित रूप में प्रवर्तित दिखाये जाँय तो क्रमशः रसाभास एवं भावाभास कहलाते
हैं। १३ अर्थात् जब किसी स्थायी भाव अथवा किसी संचारीभाव का विषय ऐसे को
बनाया जाय जिसे नहीं बनाना चाहिये, तो वह, अनुचित प्रवर्तित होने के कारण,
न पूणं, न वास्तविक ही आस्वाद्य होगा, अपितु वह उसका आभास कहा जायगा।
उदाहरण में उन्होंने अनुभयनिष्ठ तथा बहुनायकनिष्ठ रितिविषयक पद्य प्रस्तुत
किया है। यहां आस्वाद्यशा में तो यह असंलक्ष्यक्रमरूप श्रुंगार आदि रस ही
होगा—अनौचित्य की प्रतीति थोड़ी देर बाद होती है, और तब वह रसाभास तथा
भावाभास कहलायेगा। १४

मम्मट ने तिर्यंगादिकों के भावों को रसामास नहीं माना था। भयानक रस के उदाहरण में उन्होंने शाकुन्तल का 'ग्रीवामङ्गाभिरामं' आदि का पद्य उद्धृत किया, जिसमें मृग के भय का वर्णन है, तथा 'मित्रे क्वापिगते' आदि में पक्षी के विप्रलम्भ

१३. तदाभासा अनौनित्यप्रवर्तिताः।-का० प्र० ४

१४. तन्मयीभवनदशाया तु रतेरास्वाद्यतेति श्रृंगारतेव भाति पौर्वापर्यं-विवेकाववीरणेन ।""तदसौ श्रृंगाराभास एव तदङ्गभावाभासः ।—'लोचन, पृ ९, के॰ एस॰ एस०, ४०

का, क्योंकि इनमें उन्हें कोई अनौचित्य नहीं प्रतीत होता । किन्तु उनके सिद्धान्तों का बहुता: अनुगमन करने वाले आचार्य हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुत्रासन में इस प्रश्न पर कुछ अधिक विस्तार में विचार किया है। उनका कहना है कि—'इन्द्रिय-रहितों (जैसे वृक्ष, लता, नदी आदि) में तथा पशुपक्षियों (तिर्यगादि) में तथा इसी प्रकार निशा, चन्द्रमा आदि में रत्यादि भावों का आरोप करने पर रसाभास तथा भावाभास माना जाता है। ११ हेमचन्द्र ने ऐसे रसाभास तथा भावाभास को समासोक्ति, अर्थान्तरन्यास, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, इलेष आदि अलंकारों के रूप में माना है, अर्थात् उन अलंकारों के सहारे से ही रसाभास तथा भावाभास की योजना की जा सकती है। १६ किन्तु व्वनिवादी रसाभास तथा भावाभास वहीं मानते हैं, जहाँ व्यंग्यार्थ प्रधान हो और उसको भी असंलक्ष्यव्यंग्य प्रकार का व्वनिकाव्य कहते हैं। समासोक्ति आदि अलंकारों में तो व्यंग्यार्थ गुणीभूत रहता है, वाच्याथं प्रधान होता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभिनव तथा मम्मट के अनुसार तो निरिन्द्रियों एवं तिर्यगादिकों के भावों में रस-भाव ही होंगे, उनकी आभासता नहीं।

साथ ही हेमचन्द्र ने अनौचित्य के कारण भी आभास माना है। १७ अन्योन्य के प्रति अनुरागादि के अभाव के कारण रत्यादि में अनौचित्य रहता है। अतएव उसे रसाभास तथा भावाभास कहते हैं। १८ इसी प्रकार अनेक कामुकविषयक अभिलाष को भी आभास ही कहा जायगा। १९ इस अनौचित्य-कृत रसाभास के प्रसंग में तो हेमचन्द्र ने मम्मट का ही अनुगमन किया है।

१५. निरिन्द्रियेषु तिर्यगादिषु चारोपाद्रसभावाभासो । अतिशब्दान्निशा-चन्द्रमसोर्नायकत्वाध्यारोपात्संभोगाभासः । — का० अतु०, पृ० १२०-२२ ।

१६. रसाभासस्य भावाभासस्य च समासोक्त्यर्थान्तरन्यासोत्प्रेक्षारूपकोपमा-व्लेषादयो जीवितम्। —का० अ०, पृ० १२२

१७. अनौचित्याच्च। —का० अनु०, पृ० १२३

१८. अन्योन्यानुरागद्यभावेनानौचित्याद्रसभावाभासौ ।।
—का० अनु०, पृ० १२३

१९. यथा वा — स्तुमः कं वामाक्षि क्षणमि विनायन्न रमसे।

अत्रानेककामुकविषयमभिलाषं तस्याः स्तुमः इत्याद्यनुगतं बहुव्यापारोपादानं व्यनक्ति ।। —का॰ अनु॰, पृ॰ १२३।

एकावलीकार विद्यायर ने मम्मट के अनुसार केवल अनीचित्य-प्रवृत्त स्थायी (और व्यभिवारी) को रसाभास तथा भावाभास का हेतु माना है। रे॰ हेमचन्द्र आदि द्वारा तिर्यगादिगत रसाभास वाले सिद्धान्त का उन्होंने प्रत्याख्यान किया है। उनका कहना है कि तिर्यक् प्राणियों को विभावादि का ज्ञान नहीं होता, अतः वे रसभाजन नहीं हो सकते—यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो कुछ मनुष्य भी विभावादि-ज्ञानजून्य होने के कारण इसके विषय नहीं हो सकते। रस के प्रति प्रयोजकता किसी का विभावादिख्य से सम्भव होना होता है, उसका विभावादि ज्ञान नहीं। विभावादिज्ञान उसे हो चाहे न हो और पशु-पक्षियों में इस प्रकार की विभावता को प्राप्त करने को योग्यता होती है, अतः उनके भावों का निरूपण रस का विषय वन सकता है—जैसे कुमारसम्भव के इस इलोक में—

ददी सरः (रसात्) पङ्कत्ररेणुगन्धि गजाय गण्डूषजलं करेणुः । अधौपभुक्तेन बिसेन जायां संमावयामास रथाङ्गनामा ।।

यहाँ पूर्वार्घ में गज-आलम्बनिवभाव से उत्पन्न होकर, वसन्त आदि उद्दीपन विभावों से उद्दीपित होकर, सुगन्वित गण्डू पजलदान रूप अनुभाव से प्रकाशित होकर, तथा हर्षादि व्यभिचारी भावों से उपस्थित होकर करेणु (हथिनी) की रित सम्भोग श्रृंगार रूप में आस्वाद्य बनती है। इसी प्रकार उत्तरार्ध में चक्रवाक की रित सम्भोगश्रुंगार-रूप में प्रकाशित होती है। १९

प्रतापच्छीय में विद्यानाय ने शृंगार को लोकोत्तरनायकाश्रित रहने पर तो रस माना है, किन्तु तिर्यक् म्लेच्छादिविषयक होने पर रसाभास रूप कहा है। उन्हें शृंगाराभास तीन प्रकार का स्वीकृत है—एकत्रानुराग (अनुभयनिष्ठरित ) रूप, तियंङ्म्लेच्छादिगत तथा नायिका का बहुनायकनिष्ठ । २२ तीनों प्रकारों के मूल में अनौचित्य ही माना जायगा। शारदातनय ने भाव-प्रकाश में अङ्गीरस के तृतीयांश में भी अङ्गरस के प्रविष्ट हो जाने पर मर्यादोल्लंघन होने के कारण रसाभासता

२०. यत्र पुनरेकतरानुरागस्तत्र स्थायिनोऽनौचित्येन प्रवृत्तत्वात् तदाभास एव।। —एकावली उन्मेष ३, पृ० १०६, बो॰ एस० एस० १९०३।

२१ एकावली, उन्मेष ३, पृ० १०६-७।

२२. अतएव श्रृंगारस्य म्लेच्छादिविषयत्वेनाभासत्वम् तथा चोक्तम्— एकत्रे वानुरागरचेतियंड्म्लेच्छगतोऽपि वा । योषितो बहुसिक्तरचेद्रसामासास्त्रिषा मतः ॥ प्र० ६० पृ० २२८-२८

मानी है। २३ शिङ्गभूपाल ने अपने 'रसार्णवसुधाकर' में इस रसाभास के प्रश्न पर कुछ अधिक विस्तार के साथ विवेचन किया है। वे सिद्धान्ततः इस विषय में शारदातनय के अनुगामी हैं। उनका कहना है कि जैसे कोई अविनीत अमात्य स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति बढ़ाकर स्वामी (राजा) को आभास (गीण) दशा में पहुँचा देता है वैसे ही अङ्गरस के कारण अङ्गीरस आभास वन जाता है। २४ इस विषय में उन्होंने भावप्रकाश की उन कारिकाओं को उद्धृत किया है, जिनमें प्रत्येक अङ्गरस के उद्देक के कारण अङ्गीरस की आभासता कही गयी है। २५ हास्य-भूयिष्ठ होने पर श्रृंगार श्रृंगाराभास कहलाता है, जो चार प्रकार का होता है—अराग, अर्थात् नायक-नायिका में एक में ही राग हो, दूसरे में नहीं, अनेकराग, अर्थात् स्त्री का अनेक पुरुषों अथवा पुरुष का अनेक स्त्रियों में राग (दक्षिण नायक का तो नायिका में ही प्रौढ़ राग होता है, अन्यों में केवल उसकी नायक वृत्ति ही रहती है, राग नहीं। अतः उसे आभास नहीं कहा जायगा, तिर्यगराग, म्लेच्छराग अर्थात् अनुत्तम-प्रकृतिवाले व्यक्तियों का राग। २६।

शिङ्गभूपाल ने इस रसाभास के प्रसंग में 'एकावली' में विद्याधर के 'तिरश्चामस्त्येव रसः' वाले मत का बड़े तर्क के साथ खण्डन किया है। उनका

-र० सु० २।२६३, टी० एस० एस०

२५. वे पंक्तियाँ इस प्रकार है—

शृङ्गारो हास्यभूयिकाः शृङ्गाराभास ईरितः ॥

हास्यो बीभत्सभूयिका हास्याभास इतीरतः ॥

बीरो भयानकप्रायो वीराभास इतीरितः ।

अव्भृतः करुणाश्लेषाद्यभृताभास उच्यते ॥

रौद्रः शोकभयाश्लेषाद् रौद्राभास इतीरितः ।

करुणो हास्यभूयिकाः करुणाभास उच्यते ॥

बीभत्सोऽव्भृतशृङ्गारी श्रीमत्साभास उच्यते ।

स स्याद्भयानकाभासो रौद्रवीरोपसंगमात् ॥

२६. र० सु०; पृ० २०३-४।

२३. भागद्वयप्रविष्टस्य प्रधानस्यैकभागता । रसानां दृश्यते यत्र तत्स्यादाभासलक्षणम् ॥

२४. अङ्गेनाङ्गी रसः स्वेच्छावृत्तिर्वीधतसम्पदा । अमात्येनाविनीतेन स्वामीवाभासतां वजेत् ।'

कहना है कि मुनि (भरत) ने शृंगारस में शुनि, समुज्ज्वल तथा दर्शनीय वस्तु को ही विभाव होने योग्य बताया है। तिर्यक् प्राणियों में उद्वर्तन, मज्जन, आकल्प-रचना आदि के अभाव के कारण उज्ज्वलत्व, शुनित्व तथा दर्शनीयत्व सम्भव ही नहीं। और यह कहना कि अपने जातिगतोचित धर्मों से करी-करिणी के प्रति विभाव हो जायेगा, ठीक नहीं। क्योंकि उस रूप में करी करिणी के राग के प्रति कारण बनता है विभाव नहीं और स्वजातिगतोचितधर्मों के कारण कोई वस्तु विभाव नहीं बनती, अपितु भावक अथवा सामाजिक के चित्त में उल्लासोत्पत्ति के हेतु रत्यादि-विशिष्ट धर्मों के ही कारण। फिर, औचित्यविवेक ही विभावादि ज्ञान होता है। उससे रहित होने के कारण तिर्यक् प्राणी विभावत्व नहीं कर सकते। यद्यपि कुछ ऐसे भो मनुष्य होते हैं, जिन्हें विभावादि-ज्ञान नहीं होता। तो क्या उनमें भी रसा-भास ही माना जायगा? हाँ, म्लेच्छगतराग ऐसे ही विवेकरहित मनुष्यों का तो उपनक्षण है। अतः उसे रसाभास ही कहना चाहिये। रसाभासता के लिए अविवेक-जन्य अनौचित्य ही मूल में रहता है। रिष्

वस्तुतः अनौचित्य ही रस-भाव की आभासता के मूल में माना जाना चाहिए। अनौचित्य भी दो प्रकार का होता है—असत्यरूप तथा अयोग्य रूप। वृक्ष, लता, नदी आदि अचेतन प्राणियों में वर्णित होने पर रत्यादिभाव असत्यरूप अनौचित्य से युक्त होता है, तथा नीच पुरुष एवं तिर्यक् प्राणियों में रहने पर अयोग्य रूप अनौचित्य से युक्त होता है। अतः वह उभयत्र आभास ही कहा जायगा। रिष्

रसाभास के प्रसंग में भानुदत्त ने एक वड़ा मार्गिक विवेचन किया है—जैसे एक नायिका का अनेक नायकविषयक रित आभास है, उसी प्रकार एक नायक का अनेक नायिका-विषयरित भी आभास ही है। किन्तु यहाँ (नायक की नायिका-विषयक रित में) एक विशेषता की ओर घ्यान रखना चाहिये, कि जिस नायक की वहुत-सी नायिकार्ये व्यवस्थित हैं वहाँ अनौचित्य के अभाव के कारण रसाभास नहीं माना जायेगा, नहीं तो, कृष्ण की रित, जो सकलोत्तम नायक माने जाते हैं, आभासरूप

२७. र० स० पृ०, २०६-७।

२८. आभासता मवेदेषामनौचित्यप्रवित्ताम् ।

असत्यत्वादयोग्यत्वाद् अनौचित्यं द्विषा भवेत् ।

असत्यत्वकृतं तत् स्याद् अचेतनगतं तु यत् ।

अयोग्यत्वकृतं प्रोक्तं नीचित्यं झ्नराश्रयम् ॥

—दी० एन० औ० आर० में उद्धृत पृ० १४९ ।

हो जायेगी, क्योंकि वह भी तो वहुकामिनी विषयक ही है। अतः अव्यवस्थितवहु-कामिनी-विषयिणी, वैश्वयिकविषयिणी तथा वहुनायकविषयिणी रित ही आभासरूप मानी जायगी। इसीलिये तो प्राचीन आचार्यों ने वैश्वयिकों तथा वेश्याओं के श्रृंगार को रसाभास ही कहा है। २९

शारदातनय ने हास्यरस से अभिभूत शृंगारस को शृंगाराभास कहा है। ३° यह इसलिये कि जब एक रक्त हो और दूसरा अपरक्त हो तो उसकी चेष्टा लोगों में हासकरी होती ही है। अतः वह (चेष्टा) दृष्टा, श्रुता या सूचिता भी शृंगाराभास की हेतु बनती है। ३९ दो भागों में प्रविष्ट रस के प्रधान के एक भाग को लेकर उसका आभास कहा जाता है। ३२ जो रस पहिले दिखाई पड़े, सुनाई पड़े अथवा सूचित हो, उसे प्रधान कहते हैं। ३३

हरिपालदेव ने तो नीच-तिर्यगाश्रितरित को श्रृंगार से पृथक् सम्भोग नाम से दूसरा रस ही करार दिया है। ३४ विश्वनाय ने अनौचित्य प्रवृत्त रसाभास को रसाभास या भावाभास तो माना ही है, साथ ही श्रृंगार में कहाँ-कहाँ अनौचित्य होता है उसका भी लेखा गिना दिया है—''जब रित उपनायक में स्थित हो, मुनि-गुस्पत्नी-गत हो, बहुनायकविषयक हो, तथा अनुभयनिष्ठ हो तो उसमें अनौचित्य होता है।

२९. एवमेकस्या अनेकिवषयारितराभास एव । परन्त्वेष विशेषः यस्य व्यवस्थिता बह्व्यो नायिका भवन्ति तत्र न रसाभासस्तथा सित कृष्णस्य सकलोत्तमनायकस्य वहुकामिनीविषययारतेराभासतापत्तेःतस्मादव्यवस्थितवहुकामिनीवैषयिकवहुनायकपरमेतत्, अतएव वैशियकानां वेश्यानां च रसाभास इति प्राचीनमतम् ।
—र० त० प

३०. हास्याभिभूत:श्रुङ्गारस्तवाभासो भविष्यति । भा० प्र० ६।१३२

३१. रक्तापरक्तयोश्चेष्टा यतो हासकरी नृणाम् । वृष्टा श्रुता सूचितापि श्रुङ्गाराभासकारिका ॥ वही ६।१३३

३२. भागद्वयं प्रविष्टस्य प्रधानस्यैकमागता । रसानां वृश्यते यत्र तत्स्यादाभासलक्षणम् ॥ वही ६।१३३

३३. प्रथमं दृश्यते यत्तु श्रूयते सूच्यतेऽिप वा। तत्प्रधानमितिप्राहूरसप्राधान्यवेदिन:। मा० प्र० ६।१३३

३४. सर्वंजन्तुषु दृश्यत्वात् संभोगस्यास्ति नित्यता । अतोऽम्यघायि संभोगो रसः श्रुङ्गारतः पृथक्'।। ्दी० एन० औ० आर० में उद्धृत, पृ० १४५

इसी प्रकार जब श्रृंगार प्रतिनायकनिष्ठ अधमपात्रगत अथवा तिर्यगादिगत होता है तो उसमें अनौचित्य माना जाता है। ३५ इसी प्रकार लज्जादिभाव वेश्यादिगत होकर भावाभाव कहलाते हैं। ३६

और अन्त में पण्डितराज ने रसामास की अपने ढंग से मीमांसा की है। उनका कहना है कि कुछ आचारों के मत से जहाँ अनुचित विभाव का आलम्बन लिया जाय वह रसाभास होता है। ३७ विभावादिकों का अनौचित्य तो लोकव्यवहार से जाना जा सकता है—जिसे लोग अनुचित कहें वही अनुचित है। ३० परन्तु रसाभास के उक्त लक्षण को दूसरे विद्वान् नहीं मानते। वे कहते हैं—इस लक्षण से यद्यपि मुनि-पत्नी, गुरु-पत्नी आदि के विषय में होने वाली रित का संग्रह हो जाता है, क्योंकि मुनिपत्नी आदि इतर मनुष्य की रित के लिये अनुचित हैं, यह वात लोगों की बुद्धि स्वीकार करती है, तथापि किसी नायिका की अनेक नायकों के विषय में जो रित होती है और नायक-नायिका की दोनों में से केवल एक एक में जो रित होती है, उनका संग्रह नहीं होगा, क्योंकि वहाँ विभाव अनुचित नहीं है। अतः अनुचित विशेषण विभाव में न लगाकर रित आदि स्थायी भावों में लगाना चाहिये—अर्थात् जिसके रित आदि स्थायी भाव अनुचित हि स्थायी भावों में लगाना चाहिये—अर्थात् जिसके रित आदि स्थायी भाव अनुचित हि स्थायी भावों के तथा अनुभयनिष्ठ तीनों का संग्रह हो जायगा। क्योंकि तीनों में रित ही अनुचितप्रवृत्त होती है। अनौचित्य का लक्षण वहाँ भी पूर्ववत् ही रहेगा, अर्थात् जिसे लोग अनुचित समझें। ३९

३५. उपनायकसंस्थायां मुनिगुरुपत्नीगतायां च । बहुनायकविषयां रतौ तथानुभयनिष्ठायाम् । प्रतिनायकनिष्ठत्वे तद्वदघमपात्रतिर्यंगादिगते श्रुंगारेऽनौचित्यम् । सा० द० ३।२६३-२६४

३६. भावाभासोलज्जादिके तु वेश्यादिविषये स्यात् । -- सा० द० ३।२६६

३७. अनुचितविभावालम्बनत्वं रसाभासत्वम् ।--र० ग०

३८. 'विभावादावनीचित्यं पुनर्लोकानां व्यवहारतो विज्ञेयम्, यत्र तेषाम् अनुचितम् इति घीरिति केचित्।—र० ग०

३९. तदपरे न क्षमन्ते, मुनिपत्न्यादिवियषयकरत्यादेः संग्रहेऽपि बहुनायक-विषयाया अनुभयनिष्ठायाश्च रतेरसंग्रहात् । तत्र विभावगतानौचित्यस्याभावात् । तस्मादनौचित्येन रत्यादिविश्वेषणीयः । इत्थं चानुचितविभावालम्बनाया बहुनायक-विषयाया अनुभयानिष्ठायाश्च संग्रह इति । 'अनौचित्यं च प्राग्वदेव ।'—र० ग० १

फिर पण्डितराज का कहना है कि कुछ लोग रसादि के आभास को रसादि के साथ समानाधिकरण नहीं मानते, क्योंकि रसादि तो वह है जो निर्मल अथवा निर्दोष हो। रसादि का आभास तो सदोष होता है। तो जैसे हेरवाभास हेतु नहीं हो सकता, वैसे ही रसादि का आगास और रसादि एक हैसियत के नहीं माने जा सकते। ४° किन्तु अन्य मत से रसादि का आभास भी रसादि ही है—अर्थात् उसमें अनुचितत्व अथवा सदोषत्व के कारण उसके रसादि स्वरूप में कोई क्षति नहीं आयेगी, और, जैसे सदीव अश्व को ही अश्वाभास कहा जाता है, वैसे ही उस सदीव रस को ही रसाभास कहा जायेगा। ४१ जैसा कि एक प्रकरण में स्पष्ट किया गया है 'आभास का अर्थ है अवास्तवप्रतीति—शुक्ति में रजत का आभास रजत की अवास्तव प्रतीति है, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु अवास्तविकता का ज्ञान तव होता है, जब प्रतं ति नष्ट हो जाती है - शुक्ति में जब तक रजत की प्रतीति होती है तब तक अवास्तविकता का ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार रसाभास में अनौचित्य का ज्ञान वाद में होता है। रस की प्रतीति पहले हो जाती है। जब तक प्रतीति रहती है तब तक अनौचित्य का ज्ञान नहीं रहता और जब अनौचित्य का ज्ञान हो जाता है तभी प्रतीति वाधित होती है। अतः रसाभास रस के अन्तर्गत ही आता है (I ''तथापि पश्चात्येयं सामाजिकानां स्थितिः, तन्मयीभवनदशायां तु रतेरास्वाद्यतेति शृङ्गारतैव भाति पौर्वापर्य-विवेशावधीरणेन ।" II "अतएव तदाभाससःवं वस्तुतस्तत्र स्थाप्यते शुक्तौ रजता-भासवत।")

पण्डितराज ने नववधू के प्रति नायक की उस रित को, जो नववधू में नायक के प्रति अभी विलकुल अंकुरित ही नहीं हो पाई है, उभयनिष्ठ होने के कारण, आभास रूप ही मानी है। ४२ उन्होंने बहुनायकनिष्ठता का उदाहरण रूप से,

(किन्तु नायक की इस रित को कौन सहृदय अनुचित कहेगा ? पण्डितराज का यह विवेचन अधिक उचित नहीं समझ पड़ता। परिणीता के हृदय में तो परिणय के साथ ही नायक के प्रति रित का बीजारोपण हो जाता है। अतः उसके प्रति नायक की रित को अनुभयनिष्ठ दोष देना ही अनुचित है।)

४० तत्र रसाद्याभासत्वं रसत्ववादिना न समानाधिकरणम् । निर्मलस्येव रसा-दित्वात् हेत्वाभासत्विमव हेनुत्वेन, इत्येके ।। र० ग०

४१. नह्यनुचितत्वेनात्महानिः अपितु सदोषत्वादाभास-व्यवहारः । अस्वा-भासादिव्यवहारवत्, इत्यपरे ॥—र० ग०

४२. यथा वा—सुजपंजरे गृहीता नवपरिणीता वरेण वधूः।
तत्कालजालपतिता, बालकुरङ्गीव वेपते नितराम्।।
अत्र रतेर्नववध्वामनागप्यस्पर्शादनुभयनिष्ठत्वेनाभासत्वम्।—र० ग०

द्रौपदी का पाँचों पाण्डवों की पत्नी बनने पर, उनके प्रति उसके रित-विषयक एक पद्य का उल्लेख किया है, और कहा कि इसे नव्य आचार्य तो रसाभास मानते हैं, किन्तु प्राचीन आचार्य तो उसी रित को आभास मानते हैं, जो बहुत से अपरिणेता नायकों के प्रति होती है, पाण्डव तो द्रौपदी के परिणेता थे। १३ अतः अन्त में उन्होंने प्रृंगारस की भौति उसके आभास के भी दो भेद किये हैं —संयोगाभास तथा विप्रलम्भाभास अर्थ और उनके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। वस्तुतः समाज में नैतिक सिद्धान्त अथवा शास्त्र लोकप्रकृति के नियामक हुआ करते हैं। भारतीय वाङ्मय में लोकशास्त्र का प्रयोग प्रायः एक साथ होता आया है। परन्तु कभी-कभी दोनों में तीव्र संघर्ष भी उत्पन्न हो ही जाता है।

orași ale nărier ricold (y.); dinecentinate colast incorforti. Color form forma program comparto popul de l'aprovidente d

४३. अथात्र कि व्यंग्यम् व्यानस्राश्चितिताश्चैव, स्कारिताःपरमाकुलाः।
पाण्डुपुत्रे चु पांचाल्याः पतन्ति प्रथमा दृशः।।

अत्र व्यानम्रतया धर्मात्मताप्रयोज्यं युधिष्ठिरे समक्तित्वम्, चिलतत्या स्थूलाकारता-प्रयोज्यं मीमसेने सत्रासत्वम् स्फारितत्तया अलौकिकशौर्यश्रवणप्रयोज्यमर्जुने सहर्षत्वम् परमाकुलत्या परमसौन्दर्यप्रयोज्यं नकुलसहदेवयोरौत्सुक्यं च व्यंजयन्तीभिद्गिः पांचाल्यां बहुविषयाया रतेरिशंव्यञ्जनाद् रसाभास एवेति नव्याः। प्राञ्चस्त्वपरिणेतृबहुनायकविषयत्वे रतेराभासतेत्याहुः।—र० ग०

४४. तत्र श्रुंगाररसं इव श्रुंगाररसाभासोऽपि द्विविधः संयोगविप्रलम्भभेदात्।
—रः गः ।

# पालि भाषाः एक संद्यिप्त परिचय

ne five the first said to be a first to be the first to be a first to be the first to be a first to

not refer to be a series of the secretary of the second

THE REPORT OF

### डा० कोमलचन्द्र जैन

#### वाराणसी

The author in this paper has tried to give a general introduction regarding the etymology of the word Pāli; it's use in the sense of a dialect, regions of it's usage and the reason of it's availability only in the Theravāda literature.

पालि भाषा प्राचीन भारत की संस्कृत तथा प्राकृत के समान ही एक महत्त्वपूर्ण भाषा है। प्राचीन भारतीय साहित्य प्रधानतः इन्हीं तीन भाषाओं में उपलब्ध
है। संस्कृत में भारतीय संस्कृति की ब्राह्मण और श्रमण—इन दोनों परम्पराओं का
प्रचुर साहित्य है। प्राचीन मूलभूत जैन साहित्य प्राकृत में तथा आधारभूत प्राचीन
वौद्ध साहित्य पालि में उपलब्ध है। अतः भारतीय संस्कृति के यथेष्ट ज्ञान के लिये
संस्कृत एवं प्राकृत के समान पालि भाषा का भी ज्ञान अपेक्षित है।

थेरवाद परम्परा के अनुसार भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेश बोलचाल की भाषा में दिये थे। उनके उपदेशों में आडम्बर नहीं था। वे भाषा एवं शैली—दोनों ही दृष्टि से इतने सरल और स्वाभाविक होते थे कि उन्हें साधारण नर-नारी से लेकर विधिष्ट व्यक्ति तक सभी सरलता से समझ लेते थे। बुद्ध की इच्छा थी कि उनके अनुयायी उनके उपदेशों को सुविधानुसार अपनी अपनी भाषा में सीखें। वे यह कदापि नहीं चाहते थे कि उनके उपदेशों को उस समय की श्रेष्ठ एवं पवित्र मानी जाने वाली संस्कृत भाषा में परिवर्तित कर उन्हें भाषागत श्रेष्ठता का जामा पहनाया जाय।

बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्धोपदेशों को सुरक्षित कर चिरस्थायी बनाने के लिये पर्याप्त सतर्कता अपनाई। समय-समय पर संगीतियों का आयोजन कर संकलन एवं संगायन किया गया। राजा अशोक के समय मोग्गलिपुत्त थेर की अध्यक्षता में सम्पन्न तृतीय संगीति में तिपिटक का संगायन कर अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिये बौद्ध भिक्षुओं को मेजने का निश्चय किया गया। इसी निश्चः के अनुसार राजा अशोक के पुत्र महेन्द्र को लंका द्वीप भेजा गया। वहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। लंका द्वीप में महेन्द्र द्वारा ले जाये गये बुद्ध वचनों को वर्षों तक मौखिक परम्परा से सुरक्षित रखा गया। बाद में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लंका के तत्कालीन राजा वट्टगामणि अभय ने बुद्ध के धर्मोपदेशों को चिरस्थायी बनाने के लिये लिपिबद्ध करवा दिया।

भारत में बुद्ध वचनों के संकलन एवं संगायन के तुरन्त बाद ही बौद्ध भिक्षुओं ने उन पर भाष्यात्मक साहित्य लिखना प्रारम्भ कर दिया था तथा बुद्ध के परिनिर्वाण के दो शताब्दियों बाद कुछ भाष्यात्मक साहित्य को मूल बुद्ध वचनों के साथ जोड़ दिया गया। किन्तु जब बौद्ध धर्म के ही कुछ सम्प्रदायों द्वारा थेरवाद के समर्थक बौद्ध भिक्षुओं को भारत से वाहर जाने के लिए विवश कर दिया गया तो वे श्रीलंका के विहारों में जा बसे। फलतः लंका के बिहार थेरवादियों के प्रमुख गढ़ वन गये। पालि साहित्य में यही भाग कर गये हुए बौद्ध भिक्षु ही 'पोराणा' शब्द से अभिप्रेत हैं। कालान्तर में भाष्यात्मक साहित्य के वाद बौद्ध भिक्षुओं का काव्यात्मक साहित्य की ओर झुकाव हुआ। इससे पालि भाषा में काव्य साहित्य लिखने की प्रवृत्ति का विकास हुआ और यह प्रवृत्ति बुद्ध, धर्म एवं संघ पर जाकर केन्द्रित हो गई।

इस प्रकार पालि साहित्य की घारा जिसका उद्गम भगवान् बुद्ध के उपदेशों से हुआ था, आज तक अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। जैसे-जैसे पालि-साहित्य की घारा आगे बढ़ी, वैसे-वैसे वह संस्कृत साहित्य की घारा के समीप आती गई। यही कारण है कि नवीं-दसवीं शताब्दी के बाद से आज तक के पालि साहित्य के अधिकांश ग्रन्थों पर न केवल भाषा की दृष्टि से अपितु भावों एवं शैली की दृष्टि से भी संस्कृत साहित्य का बढ़ता हुआ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

### ब्युत्पत्ति एवं अर्थ

भिक्षु जगदीश काश्यप ने पालि शब्द की ब्युत्पत्ति देते हुए उसकी उत्पत्ति परियाय शब्द से मानी है। उनके मतानुसार पालि बुद्ध के उपदेशों के अर्थ में प्रयुक्त परियाय शब्द का ही परिवर्तित रूप है। परियाय शब्द का प्रयोग पालि तिपिटक में बुद्ध उपदेशों के अर्थ में उपलब्ध होता है। यही शब्द इसी अर्थ में अशोक के शिलालेखों में पलियाय शब्द के रूप में दृष्टिगोचर होता है। उपसर्ग के प्रथम स्वर में दीर्घीकरण की प्रवृत्ति के कारण पलियाय शब्द कालान्तर में पालियाय और बाद में उसी से पालि बन गया। अतः इस मत को संक्षेप में इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है—

## परियाय > पालियाय > पालियाय > पालि ।

इस व्युत्पत्ति के अनुसार पालि शब्द का अर्थ वौद्धोपदेश किया जाता है। इस अर्थ की पृष्टि तिपिटक प्रन्थों के साथ प्रयुक्त पालि शब्द से होती है। भाष्यात्मक एवं इतर पालि प्रन्थों में भी पालि शब्द मूल बुद्धोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बुद्धोपदेशों की भाषा को पालिभाषा कहा जाने लगा। कालान्तर में पालिभाषा ही अपने लघु रूप पालि शब्द से व्यवहृत होने लगी।

इस विषय में दूसरा उल्लेखनीय मत पं० विधुशेखर भट्टाचार्य का है। उनके मतानुसार पालि शब्द का उद्भव पिट्क्ति शब्द से हुआ है। यही पिट्क्ति शब्द क्रमशः पित > पित > पिट > पिट के हिपों में पिरवित्ति होता हुआ पालि बन गया है। इस ब्युत्पित्त के अनुसार पालि शब्द का अर्थ मूल ग्रन्थ की पिट्क्ति होता है। पालि भाषा के कोशग्रन्थ 'अभिधान व्यदीपिका से भी इस। मत की पुष्टि होती है। उक्त कोशग्रन्थ में पालि शब्द की ब्युत्पित्त इस प्रकार दी गई है—पा पालेति रक्खतीति पालि अर्थात् जो पालन करती है, रक्षा करती है, वह पालि है।

पर भिक्षु जगदीश काश्यप के अनुसार पिड्क के लिये लिखित ग्रन्थ का हीना आवश्यक है जब कि बुद्ध बचन तिपिटक के रूप में संकलित होने के बाद भी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक मौखिक परम्परा में ही थे। इसके अतिरिक्त पालि साहित्य में कहीं भी पालि शब्द ग्रन्थ की पिड्क के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। मूलग्रन्थ के अन्त में पालि शब्द जुड़ा हुआ दृष्टिगोचर होता है जैसे दीधिनकायपालि, मिक्समिनकायपालि आदि। यदि यहाँ पालि का अर्थ पिड्क से लें तो अभीष्ट भाव नहीं निकलता है। इसी प्रकार यदि पालि शब्द का अर्थ पिड्क लें तो उसका बहुवचनान्त रूप भी मिलना चाहिये किन्तु सर्वत्र एकवचनान्त रूप ही उपलब्ध होता है।

. पं० भट्टाचार्य का मत अभिधान प्यदीपिका से पुष्ट होता है। पिक्वतबद्ध हो जाने से बुद्ध वचन अधिक सुरक्षित हो गये हैं—इस आशय को ध्यान में रखकर ही सम्भवतः यह ब्युत्पत्ति की गई है। अतः इसे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

पालि की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में तीसरा मत भिक्षु सिद्धार्थं का है। उनके मतानुसार पालि शब्द संस्कृत के पाठ शब्द का परिवर्तित रूप है। अपने मत के समर्थन में उनका कथन है कि जब बुद्ध के धमें में ब्राह्मणों ने प्रवेश किया तो उन्होंने वेदपाठ की भौति बुद्धवचनों की आवृत्ति के लिये पाठ का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। यही पाठ शब्द कालान्तर में पाळ >पाळि >पालि बन गया। भिक्षु

सिद्धार्थ ने अनेक उदाहरणों की सहायता से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पाठ > पाळ > पाळ > पालि — यह परिवर्तन का कम भाषा विज्ञान के नियमों के सर्वथा अनुरूप है। इस मत में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसकी सिद्धि के लिये कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त पालि साहित्य में पालि भव्द के प्रयोग के साथ-साथ पाठ भव्द का भी प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। अतः विद्वानों ने भाषा-विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने भी पर इस मत को मान्य नहीं किया है।

इनके अतिरिक्त निम्न व्युत्पत्तियाँ भी हैं-

पित्त (गाँव की भाषा) >पाितः; (प्राकृत-वोलचाल की पुरानी वोली) >पाकट >पाअड >पाअत >पाितः प्रालेयक (पड़ोसी) >पाितः प्रकट >पाअड >पाअत >पाितः पाटित (पाटलीपुत्र की भाषा) >पाित अ।दि ।

इन सभी व्युत्पत्तियों में भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा प्रस्तुत व्युत्पत्ति एवं तज्जन्य अर्थ ही न केवल भाषा विज्ञान के नियमों के अनुक्ल है अपितु ऐतिहासिक साक्यों से भी समयित है। अतः विद्वानों ने उसी व्युत्पत्ति को मान्य किया है।

### पालि भाषा का मूल प्रदेश

दूसरा महत्त्वपूणे प्रश्न यह है कि यदि पालि बोलचाल की बोली थी तो वह किस प्रदेश की थी ?

इस विषय में आज तक जितने मत व्यक्त किये गये हैं उन्हें स्थूल रूप से तीन विभागों में विभक्त किया जा सकता है। पहले विभाग में ऐसे मतों को रखा जा सकता है जिनमें पालि भाषा को किसी प्रदेश विशेष के बोल-चाल की बोली सिद्ध करने का प्रयास किया है। दूसरे विभाग में उन सभी मतों का समावेश किया जा सकता है जो बुद्धवचनों की भाषा को अनेक भाषाओं के सम्मिश्रण से बनी मागवी मूलक विशुद्ध साहित्यिक भाषा बतलाते हैं। अन्तिम विभाग में उन मतों की गणना की जा सकती है जो बुद्धवचन की भाषा को किसी अन्य भारतीय भाषा का अनुवाद मात्र मानते हैं।

प्रथम विभाग में जितने भी मत हैं वे सभी एक दूसरे से भिन्न हैं तथा अलग-अलग प्रान्तों की भाषा मानते हैं। उदाहरणार्थ — रीज डेविड्स के मतानुसार पालि कौशल प्रदेश की भाषा थी। कारण, कोशल प्रदेश के होने से भगवान् बुद्ध की मातृभाषा यही थी तथा परिनिर्वाण के बाद सौ वर्ष के भीतर उनके उपदेशों का संग्रह कोशल प्रदेश में ही प्रधानरूप से हुआ। वंस्टर गाइं तथा ई० कुन्ह इसे उज्जियनी की भाषा मानते हैं। कारण, एक तो पालि गिरनार के अशोक के शिला- लेखों से समानता रखती है और दूसरा यह महेन्द्र की मानुभाषा थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि महेन्द्र ही धर्म प्रचार के लिये लंका जाते समय तिपिटक (मौहिक रूप से) अपने साथ ले गये थे। आर० ओ० फेंक तथा स्टंन कोनो विन्ध्य प्रदेश को पालि का उद्गम स्थल मानते हैं। कारण, एक तो पालि का गिरनार शिलालेख से अधिक साम्य है तथा दूसरा यह कि विन्ध्य प्रदेश के आस पास बोली जाने वाली पैशाची प्राकृत से इसका अधिक साम्य है। डा० ओल्डनबगं एवं ई० मूलर पालि को कर्लिंग से सम्बन्धित करते हैं। कारण, एक तो यह कि पड़ोसी होने के कारण विलग से ही बौद्धर्म लंका पहुँचा तथा दूसरा यह कि पालि खंडगिरि के शिलालेखों से मिलती है।

इस प्रकार पालि को किसी प्रदेश की वोली सिद्ध करने वाले सभी व्यक्तियों ने अपने अपने मत की सिद्धि के लिये जो अलग-अलग तर्क प्रस्तुत किये हैं वे किसी न किसी दृष्टि से सत्य भी हैं।

द्वितीय विभाग में जिन व्यक्तियों ने अपने मत प्रस्तुत किये हैं उनमें जेम्स एिन्वस, चाइल्डर्स. विन्टरिनत्ज, ग्रियसँन, गायगर आदि प्रमुख हैं। इनमें से प्रथम दो व्यक्तियों ने पालि का मौलिक रूप मागधी भाषा को वतलाया है। विन्टरिनत्ज ने पालि को अनेक भाषाओं के सिमश्रण से बनी बताया है जिनमें प्राचीन मागधी प्रमुख थी। ग्रियसँन ने पालि का मूल विशुद्ध मागधी को न मान कर पिंचमी बोली को माना है। गायगर पालि को मागधी भाषा का वह रूप मानते हैं जो सम्य व्यक्तियों द्वारा बोलचाल में प्रयुक्त होता था। इस विभाग में रखे जाने वाले मतों को सरसरी दृष्टि से देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पालि जनसाधारण के वोलचाल की बोली नहीं थी अपितु वह साहित्यिक भाषा या शिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त भाषा थी।

अन्तिम विभाग में लूडसं, सिलवां लेवी आदि के मत प्रमुख हैं। लूडसं के मतानुसार पालि तिपिटक पहले अर्घमागधी प्राकृत में था। बाद में उसका अनुवाद वर्तमान पालि में कर दिया गया। सिलवां लेवी के मतानुसार पालि तिपिटक पूर्ववितीं मागधी बोली का अनूदित रूप है।

जक्त तीन विभागों में से प्रथम विभाग के मत अंशतः सत्य होते हुये भी ग्राह्म नहीं हैं। कारण, यदि पालि वास्तव में किसी प्रदेश के बोलचाल की भाषा होती तो यह भाषा केवल बौद्धों केथेरवाद सम्प्रदाय तक ही क्यों सीमित होकर रह गई, पालि तिपिटक में भाषा गत एकरूपता क्यों है तथा वह विशिष्ट नाम से अभिहित क्यों नहीं हुई इत्यादि प्रश्नों का समुचित समाधान प्राप्त नहीं होता । यहाँ यह स्मरणीय है कि पालि तिपिटक में प्रत्येक व्यक्ति के कथन में पालि भाषा का ही प्रयोग किया गया है। सबकी एक सी भाषा है। साथ ही जिस भाषा को आज पालि शब्द से कहा जाता है, वह उसका प्राचीन नाम नहीं है। इन सभी बातों को घ्यान में रखते हुए पालि तिपिटक की भाषा को किसी प्रदेश विशेष की बोली कहा ही नहीं जा सकता। कारण, जो बोल चाल की भाषा होती है वह न तो किसी सम्प्रदाय विशेष की होती है, न सर्वत्र एक रूप में रहती है और न ही संज्ञाहीन होती है। यही कारण है कि इस मत के पोषक विद्वानों में स्थान-निर्घारण के प्रश्न को लेकर गम्भीर मतभेद रहा है।

द्वितीय एवं तृतीय विभाग के मत पालि को बोल-चाल की बोली नहीं मानते हैं। द्वितीय विभाग के मतों में पालि को सामान्यतया साहित्यिक या वर्ग विशेष की भाषा माना गया है जब कि तीसरे विभाग के मतों में पालि तिपिटक की भाषा के मूल को खोजने का प्रयत्न किया गया है।

श्रमण संस्कृति में भगवान् बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा रूप धर्म का प्रवर्तन किया किन्तु अपने धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए यह आवश्यक था कि वे किसी ब्राह्मण को अपना शिष्य वनायें। कारण, तत्कालीन परिस्थिति में ब्राह्मण का सहयोग लिए विना धार्मिक प्रचार सम्भव नहीं था। बुद्ध ने भी यही किया। पञ्चवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम धर्मोंपदेश देने के बाद भगवान् बुद्ध ने वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को शिष्य बनाने में क्षमता दिखायी। कुछ ही समय में बुद्ध के संघ में ब्राह्मणों का बाहुल्य-सा हो गया। तब कुछ ब्राह्मण जाति से प्रवण्या लेने वाले बौद्ध भिक्षुओं ने यह चाहा कि भगवान् बुद्ध के उपदेशों को वैदिक छन्द में परिवर्तित कर दिया जाय जिससे नाना प्रदेशों से आकर बौद्ध भिक्षु बने लोग उन उपदेशों को दूषित न कर सकें।

जब भगवान् वुद्ध को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त करने वाले भिक्षुओं को डांटा और अपने उपदेशों को अपनी-अपनी भाषा में सीखने की अनुमित दे दी। 'दूसरे शब्दों में बुद्ध के उपदेशों को वैदिक छन्द में परिवर्तित करने के प्रयास को स्वयं बुद्ध ने कुचल दिया। फिर भी बुद्ध धर्म में ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ता गया। वैदिक धर्म के चार आश्रम की तरह बुद्ध के धर्म में गृहपति, श्रामणेर, भिक्षु तथा आरण्यक ये चार परिषदें बन गईं।

भगवान् बुद्ध के बाद बुद्ध संघ की स्थिति कुछ और बदल गई। महाकाश्यप संघ के प्रमुख बन गये। आनन्द ने २५ वर्षों तक बुद्ध की परिचर्या की, किन्तु प्रथम संगीति में सम्मिलित होने वाले भिक्षुओं का चुनाव करते समय उन्हें इस आधार पर नहीं चुना जा सका क्योंकि वे अर्हत् पद को प्राप्त नहीं हुए थे। पहले संघ का आधिपत्य था, अब प्रमुख का आधिपत्य हो गया।

इस बदलती परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि बुद्ध के उपदेशों की भाषा को भी संस्कृतनिष्ठ वनाया गया हो। इस वात की सम्भावना उस समय और अधिक वढ़ जाती है जब संघ का प्रधान वैदिक आचार से प्रभावित व्यक्ति हो। अतः प्रथम संगीति के समय भगवान् बुद्ध के उपदेशों की भाषा में पर्याप्त परिवर्तन किये गये। प्रथम संगीति के पूर्व भिक्षुओं को बुद्ध के उपदेश अपनी भाषा में सीखने की अनुमति थी। फलतः प्रथम संगीति में इस विविधरूपता के स्थान पर एकरूपता लाई गई। उसके बाद बुद्धोपदेशों की बोली ने एक ऐसा विचित्र रूप घारण कर लिया जिसे स्पष्ट रूप से संस्कृत एवं प्राकृत के बीच का कह सकते हैं। कहीं संस्कृत की विशेषता ले ली गई तो कहीं प्राकृत की, तो कही दोनों की। वोल चाल की वोली में शब्द के प्रारम्भ में प्रायः संयुक्त व्यञ्जन नहीं आते, शब्द के मध्य में विद्यमान संयुक्त व्यञ्जन से पूर्व में आने वाले दीर्घस्वर को ह्रस्व स्वर हो जाता है तथा हकार एवं अनुनासिक व्यञ्जनों से वने संयुक्त व्यञ्जन में अनुनासिक व्यञ्जन पहले तथा हकार बाद में हो जाता है। किन्तु मजे की बात यह है कि पालि में उसके अपवाद में वाह्मण शब्द उपलब्ध होता है। फिर भी कुछ लोग उसे बोल चाल की बोली कहते हैं। प्रथम संगीति में थेरवादियों द्रारा निर्मित होने के कारण यह भाषा केवल थेरवाद की ही भाषा बन कर रह गई। इतना ही नहीं अपित तृतीय संगीति के बाद महेन्द्र हारा, जिनकी मातृभाषा उज्जयिनी प्रदेश की भाषा थी, लङ्का में तिपिटक को मौखिक परम्परा में ले जाना तथा शताब्दियों वाद तिपिटक का लङ्का में लिपिबद्ध होना आदि ऐसी घटनायें हैं जिनसे संगीतियों में संकलित तिपिटक की भाषा प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकती है। सारांश यह कि पालि भाषा कभी भी किसी प्रदेश में बोल-चाल की भाषा नहीं रही है। यह एक ऐसी कृत्रिम साहित्यिक भाषा है जो अनेक बोल चाल की भाषाओं को संस्कृतभाषानुगामी रूप देने से वनी है, यद्यपि इसका मुख्य आयार मागधी प्राकृत है।

- Alle Calories Plants in the Calories

THE THE PARTY OF T

## श्लिष्टोपमा: एक समालोचन

### डा० हरिदत शर्मा

#### इलाहाबाद

ślistopamā should not be taken as a kind of upamā because here it is ślesa that dominates over upamā. It is better to call it upamāśrita ślesa.

संस्कृत काव्यशास्त्र में उपमा अलंकार को समस्त सादृश्यमूलक अर्थालंकारों के वीजभूत अलंकार के रूप में उपन्यस्त किया गया है। ट्रसरी ओर शब्दालंकारों में रलेष आचार्यों के मध्य सबसे अधिक चर्चा एवं समीक्षा का विषय रहा है। साथ ही इन दोनों अलंकारों के सांकर्य की स्थित में उनके प्राधान्याप्राधान्य पर भी पर्याप्त विवाद हुआ है। इन दोनों अलंकारों का संयोग संस्कृत कवियों को अत्यन्त रुचिकर लगा है, विशेष रूप से गद्यकवियों ने श्लेषानुप्राणित उपमा का अत्यिक प्रयोग किया है। यहाँ विचारणीय विषय यह है कि क्या श्लेष अलंकार के बल पर वनी हुई उपमा वास्तविक उपमा है? इस प्रश्न के समाधान हेतु हमें 'उपमा' के स्वरूप का पर्यालोचन करना होगा।

उपमा अलंकार का मूलतत्त्व है—साधम्यं और साधम्यं का ब्युत्पत्तिमूलक अयं है उपमान और उपमेय का समान धमं के साथ सम्बन्ध—'समानः एकः तुल्यो वा धमों गुणिक्रयादिरूपो ययोः (उपमानोपमेययोः) तो सधर्माणो, तयोर्भावः साधम्यंम्।' अर्थात् उपमा में कोई ऐसा धमं या वैशिष्ट्य होता है जो उपमान एवं उपमेय दोनों पदार्थों में साधारण होता है, दोनों में समान रूप से मिलता है—'उभयोः पक्षयोः सङ्गतो धमः साधारणधमः।' दोनों पक्षों में सङ्गत यह साधारणधमें ही उन दोनों के परस्पर सादृश्य का कारण बनता है। अतः उस साधारणधमें सम्बन्ध से प्रयोज्य धमंविशेष ही सादृश्य है और उपमानोपमेय के उस सादृश्य के प्रयोजक साधारण धमं का सम्बन्ध ही उपमा है—'सादृश्यं च साधारणधमंसम्बन्ध-

प्रयोज्यो धर्मं विशेष: "साब्ध्यप्रयोज कसाथार गधर्म सम्बन्धे ह्युपमा। वह साथारण धर्म सामान्यतया गुण एवं किया के रूप में मिलता है, अर्थात् दोनों पदार्थों के गुण अथवा किया में समानता पाई जाती है। काव्यप्रकाश के टीकाकार वामनाचार्य झलकीकर ने 'गुणिकियादि' पद में 'आदि' शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आदि पद से यहाँ गुण एवं किया के अतिरिक्त समान शब्द रूप अथवा समानशब्द वाच्यत् रूप का ग्रहण होता है। काव्यप्रकाश के टीकाकार का यह निर्देश अपने मूलग्रन्थ का मतानुसारी ही है। मम्मट का अभिमत है कि जिस प्रकार 'कमलिब मुखं मनोज्ञ-मेतत् कचिततराम्' इस उदाहरण में मनोज्ञत्व रूप गुण तथा दीष्ति रूप किया का साम्य अथवा उभयगत साम्य होने पर उपमा होती है, उसी प्रकार 'सकलकलं पुरमेत ज्ञातं सम्प्रति सुधां ज्ञुविम्बिमवि' इत्यादि अंश में शब्द मात्र के साम्य में भी उपमा हो ही सकती है। सम्भवतः आचार्य का मत है कि उपमा के लक्षण में साधारणतया साम्यमात्र का निर्देश किया गया है। ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे शब्द साम्य में उपमा न हो सके। मम्मट को भी अपने इस मत का आधार अपने पूर्ववर्ती आचार्य खद्र के इस कथन में मिला है—

## स्फुटमर्यालङ्कारावेतावुपमासमुच्चयौ कि तु । आभित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्मवतः ॥२

अर्थात् ये दो उपमा और समुच्चय स्पष्ट रूप से अर्थालकार हैं, किर भी शब्द-मात्र सामान्य घमें का आश्रय लेकर ये शब्द में हो सकते हैं। काब्यालं कार के टीका-कार निमसाधु ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि इन दोनों अलंकारों में यद्यपि अर्थ की दृष्टि से कोई सादृश्य नहीं होता, किन्तु दोनों वाक्यों में साथारण शब्दगत सादृश्य होता है। अतः शब्दसाम्य का आश्रय लेकर भी ये अलंकार वनते हैं। इस प्रकार शब्दमात्र के साम्य पर आधारित उपमा की शब्दालंकार तक में आचार्य ने परिगणना कर ली है।

परन्तु गहनतापूर्वंक विचार करने पर मन्तव्य एकांगी एवं असमीचीन प्रतीत होता है। वस्तुतः उपमा सादृश्यमूलक अलंकारों में प्रथम एवं प्रधान अलंकार है और उसके मूल तत्त्व साधारणधर्म का चरम प्रयोजन भी सादृश्य है। उपमा में कविवर्णन का विषय एक प्रकृत या प्रस्तुत पदार्थ होता है। उस वर्णनीय पदार्थ को

१. काव्यप्रकाश, दशम जल्लास 'उद्योत' टीका, झलकीकरकृत 'बालवोधिनी' टीका में उद्घृत, पृ० ५४१।

२. काब्यालङ्कार, (रुद्रट), ४/३२।

समीचीन रूप से वर्णित करने के लिये कवि एक वाह्य, सर्वसाधारण एवं अप्रस्तत पदार्थ का सहारा लेता है जो किसी न किसी रूप में प्रस्तुत पदार्थ के समान ही होता है, जैसे रमणीमुख के सौन्दर्य को प्रकाशित करने के लिये कवियों ने चन्द्र तथा कमल को उपमान के रूप में चुना जो रूप, रंग, आकार-प्रकार, कोमलता. आह्नादकता आदि गुणों से रमणीमुख के अनुरूप ही होते हैं। इस औपम्य से प्रकृत वर्णन में एक विशेष वैचित्र्य भी आ जाता है और यह वैचित्र्य ही अलंकार है। यहाँ यह शंका उठाई जा सकती है कि चन्द्रमा का जो स्वरूप वैज्ञानिक या खगोल-शास्त्री प्रदिपादित करते हैं नायिकामुख से उसके स्वरूप एवं आकार का दूर-दूर तक कोई साम्य नहीं, तव वास्तविक साम्य वाली बात तो यहीं निरस्त हो जाती है। इसका उत्तर तो यह है कि कवि का यह उपमाप्रयोग केवल कविद्ष्टि से ही होता है। चन्द्रमा का जो रूप सामान्य सांसारिक जनों को दृश्यमान होता है वही कवि का उपमान चन्द्रमा है। इसलिये उपमेय एवं उपमान दोनों का साम्य एक सर्वानुभूत वास्तविक साम्य ही होता है। यदि वह वास्तविक साम्य विद्यमान न हो तो उपमा अलंकार का मूल प्रयोजन ही समाप्त हो जायगा। इसलिये दो पदार्थों का साम्य वस्तुस्थिति में होना अवश्य चाहिये । यों कमल एवं चन्द्रमा का अपना सौन्दर्य अलग है नायिका मुख का अपना अलग सौन्दर्य है। दोनों पदार्थ नितान्त भिन्न स्थिति वाले होते हुए भं अपने स्वरूप में समान हैं, दोनों का घर्म या वैशिष्ट्य साघारण है। अतः इस यथार्थ साम्य के रहते हुए केवल शब्दमात्र पर आवारित साम्य को उपमा अलंकार मानना उचित नहीं है।

इस प्रकार यह श्लेषानुप्राणित उपमा आचारों के मध्य विवाद का विषय बनी हुई है। एक ओर जहाँ मम्मट, विश्वनाथ, हेमचन्द्र, अप्पय दीक्षित आदि आचार श्लेष को उपमा का पोषक एक गौण अलङ्कार मानते हैं, वहाँ ख्य्यक, महिममट्ट आदि श्लेष को ही प्रधान एवं साध्य मानते हैं। शब्दसाम्य की वास्तविकता पर विचार करते हुए आचार्य विश्वनाथ यह अवश्य स्वीकार करते हैं कि 'सकलकलम्' इत्यादि उदाहरण में श्लेष ही साम्य का निर्वाह कर रहा है, न कि साम्य द्वारा श्लेष का निर्वाह किया जा रहा है, क्योंकि श्लेषबन्ध से पूर्व साम्य होना ही असम्भव है। इस प्रकार श्लेष को प्राणभूत तत्त्व मानते हुए भी उन्होंने उपमा को अङ्गी सिद्ध किया है। आलङ्कारिकों में अलंकारसर्वस्वकार ख्य्यक ने इस शब्दसाम्य पर आधारित उपमा का घोर विरोध किया है। उनके अनुसार 'सकलकलम्' इत्यादि उदाहरण में गुण एवं किया के साम्य की भांति शब्दसाम्य उपमा का प्रयोजक नहीं है, अपितु उपमा के प्रतिभास की उत्पत्ति के हेतु श्लेष में ही उसका अवसान मानना चाहिए। इस प्रकार श्लिष्टोपमा के उदाहरणों में स्थ्यक जहाँ श्लेष को प्रधान मानते हुए

उसे उपमारूप गौण अलंकार के प्रतिभासमात्र का हेतु मानते हैं, वहीं इसके विपरीत सम्मट आदि आचार्यों के मत में ऐसे स्थलों में उपमा ही प्रधान अलङ्कार है और वह इतेष रूप गौण अलङ्कार के प्रतिभासमात्र का हेतु है।

व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट ने अलङ्कारों की सीमा निर्धारित करते हुए इस विषय में कहा है—''यत्र हि यवलङ्कारं प्रतिमानुगुणशञ्दोपरिचतः श्लेषः तत्र तवलङ्कार- निवन्धः तमेव श्लेषमिन्ध्यनिक्त, न तु तस्य विषयमाक्रामितं विश्व अर्थात् जहाँ जिस अलङ्कार का आभासमात्र कराने के लिए की गई पदरचना से श्लेष बनता है, वहाँ वह अलङ्कार उसी श्लेष को अभिव्यक्त करता है, उस श्लेष के क्षेत्र में वह स्वयं नहीं आ धमकता।' श्लेष की प्रधानता के पक्षधर रुय्यक ने व्यक्तिविवेक की टीका में भी श्लेष को निरवकाश मानकर अन्य अलङ्कारों का बाधक माना है—'उपमोत्था- पिते श्लेष नोपमा श्लेषं बाधते, तस्य विविक्तविषयत्वाभावात्। श्लेषस्तु तां बाधते इति यक्तम्।' इस प्रकार उपमादि अलङ्कारान्तर के साहचर्य में श्लेष बाधक है या सात्रक, प्रधान है या अप्रधान—आचार्यों में यह विवाद का विषय बना हुआ है। अन्य अलङ्कारों के साथ चाहे जो स्थित रहती हो, परन्तु उपमा के प्रसङ्ग में तो श्लेष उसका वाधक ही सिद्ध होता है।

इस विषय में एक प्रश्न और उठाया गया है कि ''कमलिमव मुखं मनोज्ञम्' इत्यादि उदाहरण में उपमेयगत एवं उपमानगत साधारण धर्म के स्वरूपत: भिन्न होने के कारण यहाँ भी अर्थिश्लब्दता के कारण श्लेष की ही मुख्य स्थिति हो जायेगी। इसिलये साधारण धर्म के प्रयोग से शून्य ही उपमा का विषय होना चाहिए। इस विषय में एक सीधी सी बात यह है साधारण धर्म का कथन अभिध्या किया जाय या न किया जाय, साधारण धर्म के मूल में हुए विना उपमा बनेगी ही नहीं। इसिलए पूर्णोपमा एवं घर्मलुप्तोपमा दोनों में ही उपमालङ्कार होता है। साधारण धर्म शब्दोपात्त न रहने पर भी प्रायः उपमान सार्वजनीन एवं प्रसिद्ध होने के कारण उसका वैशिष्ट्य सर्वविदित रहता है। हाँ, यदि साधारणधर्म का भी उपादान कर दिया जाय तो सादृश्य के अवगमन में, उसको हृदयङ्गम करने में शीध्रता एवं सरलता रहेगी। धर्म का कथन न करने से सादृश्यावगम में विलम्ब होने से चमत्कार में कमी हो सकती है। जैसा कि उद्योतकार ने कहा है—'पूर्णोपमात्वं हि चमत्कारादि- श्रयाय, उपात्तवर्मेण ऋदिति सादृश्यावगमात्। अनुपात्तेन विलम्बेन तदवगत्या चमत्कारापकवं इति भावः। ।

रे. व्यक्तिविवेक, दितीय विमर्श, चौलम्बा संस्करण, पृ० ३९'। ४. काव्यप्रकाश, नवम उल्लास, 'उद्योत' टीका, झलकीकर-कृत 'बालबोधिनी' टीका में उद्युत, पृ० ५२२।

इलेषानुप्राणित उपमा के उदाहरण हमें संस्कृत गद्यकाव्यों में विशाल संख्या में मिलते हैं। वाणभट्ट की कादम्बरी से ही उदाहरण लें तो देखेंगे कि विन्ध्याटवी जैसे महाजङ्गल के लिए किव ने दुर्गा, गिरिजा, जानकी जैसी देवियों, यमनगरी, सेना, समरभूमि, अमृतमन्थनवेला, प्रलयवेला, वर्णा, राज्यस्थिति, वालगीवा, पानभूमि, अम्बरश्री, जैसी मूर्त-अमूर्त वस्तुओं, कामिनी, सोत्कण्ठा, मत्ता, उत्मता, विधवा, जैसी स्त्रियों को केवल श्लेष के वल पर उपमान रूप में उपस्थित किया है। यथार्थ रूप में विन्ध्य की अटवी से इन विविध चेतन-अचेतन पदार्थों का कोई साम्य नहीं है। इन स्थलों पर दोनों पदार्थों में समानता का तत्त्व खोजें तो कुछ नहीं मिलता, केवल उन विशेषणों के दो दो अर्थ प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हम नलचम्पू का उदाहरण देख सकते हैं जिसमें सभङ्ग श्लेष का चमत्कार दिखाने के लिए बलात् ऐसी शब्दावली का संयोजन किया गया है जो येन केन प्रकारेण दोनों में सङ्गत हो जाती है, जैसे श्लेष की झोंक में किव ने राजा नल की विश्वम्भराभोग, प्रासाद, दनुजलोक, सुमेच आदि से उपमायें दी हैं। इन स्थलों पर विशेषणपद उपमेय एवं उपमान के साथ पृथक्-पृथक् तो सङ्गत बैठ जाते हैं परन्तु उनका परस्पर कोई सम्बन्ध या सहर्धीमता नहीं बैठ पातो।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपमेय एवं उपमान की इस सहयिनता का न हो पाना ही उसके उपमागत औवित्य में बाघा उपस्थित करता है, और वास्तिक सहधिमता अर्थ से होती है, जब्द से नहीं। दिलब्टोपमा के स्थल में सहदय श्लेष से ही चमत्कृत होता है। उसका भावोद्देलन श्लेष से ही होता है, उपमा से नहीं, और संस्कृत काव्य की समस्त समालोगना सहदयपरक ही है। सहदयगत चमकार के अतिरिक्त किवसंरम्भ भी यहाँ श्लेष में ही है और सिद्धि भी श्लेष की ही होती है। उपमा श्लेषानुसारिणी होने के कारण गौण एवं निर्वल प्रतीत होती है। श्लेष के विना उपमा निष्प्राण है। अतः श्लेष से जीवन प्राप्त करने वाली ऐसी निष्प्राण उपमा अस्तित्वहीन की तरह ही है और इसको कम से कम उपमा अलङ्कार के रूप में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। दण्डी ने काव्यादशं में इस प्रकार की उपमा को उपमा के एक भेद के रूप में 'श्लेषोपमा' नाम से उपन्यस्त किया है। परन्तु श्लिष्टोपमा को उपमा अलङ्कार का एक भेदमात्र बताने से समस्या का समाधान नहीं होता। वस्तुतः किव एवं सहदय दोनों की दृष्टि से यहाँ श्लेष की ही प्रधानता सिद्ध होगी, और इस दृष्टि से इस स्थल पर 'श्लेषोपमा' न कहकर 'उपमामूलक या उपमाश्रित श्लेष' कहना अधिक सङ्गत होगा।

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

The Carried Annual Control of the Carried Con

A STATE OF THE PARTY OF T

# सात्वत-वैष्णाव धर्म के महान् स्रोत-श्रीकृष्णा

## प्रो0 कुष्णदत्त वाजपेयी

#### सागर

The author, in this paper, has tried to throw light on the beginning and development of the  $Bh\bar{z}$  gavata dharma on the basis of literary and archaeological evidences.

चितन तथा लोक-जीवन के क्षेत्रों को असाधारण रूप से प्रभावित करने का अप्रतिम श्रेय श्रीकृष्ण को प्राप्त है। प्राचीनकाल से लेकर आज तक दाश्चिक, साहित्यकार, कलाकार एवं धर्म-प्रचारक-जन भगवान् श्रीकृष्ण के उदात चित से प्रेरणा ग्रहण करते आये हैं। फलस्वरूप भारत तथा एशिया के अन्य अनेक देशों में ही नहीं, यूरोप और अमेरिका के कई क्षेत्रों में भी श्रीकृष्ण की लोकरजक लीलायें प्रभावशील हैं।

श्रीकृष्ण देश-काल की सीमाओं में आबद्ध न रहकर विश्वजनीन हुए। उनके व्यक्तित्व में लोकरंजक चारुत्व तत्त्वों के साथ एक प्रखर राजनेता एवं कर्म-योगी दार्शनिक के गुणों का अद्भुत समन्वय है। भक्ति, ज्ञान और कर्म की जिस पावन त्रिवेणी की सृष्टि उन्होंने की वह उनके जीवन में भी व्याप्त मिलती है। उनका ब्रज का प्रारम्भिक जीवन भक्ति का, कुरुक्षेत्र में गीतोपदेश ज्ञान का तथा द्वारका का जीवन कर्म का प्रतिनिधित्व करता है।

सात्त्वत-भागवत धर्म के महान् स्रोत के रूप में श्रीकृष्ण प्रख्यात हैं। इस उदार धर्म ने दार्शनिक-चिंतन की अनेक धाराओं को पल्लवित-पुष्पित किया। उससे भी बड़े आयाम जो इस धर्म द्वारा उद्घाटित हुए, वे साहित्य और अन्य लित कलाओं के क्षेत्रों में थे। काव्य, नाटक, कथा-साहित्य आदि विधाओं को इस धर्म ने प्रचुर रूप में श्री-सम्पन्न किया। मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत और नाट्य के विविध रूप श्रीकृष्ण को केन्द्र मानकर इस देश में ही नहीं, दक्षिण-पूर्व एशिया के एक बड़े भाग में संविद्धित हुए। भारतीय-संस्कृति की व्यापकता के अध्ययन-अन्वेषण हेतु इन रूपों का विशेष स्थान है।

पुरातत्त्व की दृष्टि से भगवान् विष्णु के सभी अवतारों में श्रीकृष्ण ही ऐसे हैं जिनके मूत-रूपों में सहज मानव-भाव सर्वाधिक विद्यमान है। प्राचीन-भारतीय-कला में उनका अंकन किसी देवता के रूप में नहीं मिलता जो मानव-धरातल से बहुत ऊँचा उठा हुआ हो और जिसमें केवल असाधारण देवी तत्त्वों का ही समावेश हो। श्रीकृष्ण को ऐसा लोकनायक माना गया जो जनसाधारण के बहुत निकट हैं और जिनके जीवन के साथ लोक की बहुमुखी आकांक्षाएँ घुली-मिली हैं। कलाकारों को श्रीकृष्ण का बाल-रूप सर्वाधिक प्राह्म लगा। मागवत, विष्णु, हरिवंश आदि पुराणों में उनकी मधुर वाल-लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। उन्हें अपनी कला में रूपायित कर कलाकारों ने अपनी कृतियों को अमरत्व प्रदान किया।

ईसवी प्रथम-द्वितीय शती से लेकर मध्यकाल के अंत तक की जो कलाकृतियाँ मिली हैं, उनमें प्रायः श्रीकृष्ण के बाल-भाव का ही आलेखन है। प्राचीन
शिलापट्टों पर उत्कीणं अधिकांश लीलायें कृष्ण-जन्म, पूतना-वथ, शकट-वध,
यमलार्जुन-मोक्ष, कालिय-दमन, गोवर्घन-धारण एवं अरिष्ट, केशि तथा कंस आदि के
वध से सम्बन्धित है। इनके अतिरिक्त गोकुल-वृन्दावन की कितपथ अन्य लीलाओं का
चित्रण भी प्राचीन मूर्तियों में मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूथ यज्ञ के पहले भीम और
अर्जुन के साथ श्रीकृष्ण, जरासंध की राजधानी गिरित्रज (आधुनिक राजगृह) गये थे।
वहीं भीम और जरासंध के मध्य मल्ल-युद्ध हुआ। इसका अत्यन्त रोचक चित्रण
इलाहाबाद जिले में गढ़वा नामक स्थान से प्राप्त एक शिलापट्ट पर मिलता है। यह
पट्ट ईसवी पाँचवीं शती का है और अब लखनऊ के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है।
कृष्ण-लीला-सम्बन्धी यह एक दुर्लभ कलाकृति है, क्योंकि कंसवध के बाद श्रीकृष्ण के
जीवन-सम्बन्धी बहुत कम दृश्य प्राचीन मूर्तिकला में मिले हैं।

शिल्प-विषयक अनेक ग्रन्थों में श्रीकृष्ण के प्रतिमाशास्त्रीय विवरण उपलब्ध हैं। 'विष्णुधर्मोत्तर' तथा 'वंखानस-आगम' में श्रीकृष्ण के साथ रुक्मिणी तथा सत्यमामा की मूर्तियाँ वनाने का विधान मिलता है। मागवत पुराण में श्रीकृष्ण के चतुर्भुंजी रूप का कथन है। 'शिल्परत्न' नामक ग्रंथ में गोप-गोपियों से धिरे हुए श्रीकृष्ण की मूर्ति की चर्चा है। पद्मपुराण में कदंव-वृक्ष के नीचे एक गोपिका के साथ खड़े हुए श्रीकृष्ण का वर्णन उपलब्ध है। यह विशिष्ट गोपिका श्रीराधा हो सकती हैं। जोगीशाही नामक स्थान से द्विभुजी, वेणुधर गोपाल की एक मूर्ति मिली है। उनके एक और गोपियों का वृंद प्रदर्शित है, और दूसरी और गोपों का। नीचे गायें

श्रीकृष्ण की उक्त प्राचीन मूर्तियों में उन्हें प्रायः सहज रूप में द्विभुजी ही दिखाया गया है। उनकी आंगिक मुद्राओं में भी उनका लोकरंजक मानव रूप ही

अभिव्यक्त है, चामत्कारिक देवी रूप नहीं। श्रोकृष्ण का यही सहज मानवरूप कोटि-कोटि जनों को भाया और उनके लिए प्रेरणादायक बना।

साहित्य तथा पुरातत्त्व में श्रीकृष्ण के साथ गोपियों।तथा मुख्य-सखी राघा के सम्बन्ध में कितपय प्रमाण उपलब्ध हैं। श्रीकृष्ण के साथ श्रीराधा के साहवयं ने ब्रजभूमि को धन्य किया। इन दोनों के व्यक्तित्व के साथ लोक-जीवन की एक दिव्य प्रेम-परम्परा का निर्माण हुआ। कितपय प्राचीन शिलालेखों में राघा का उल्लेख मिला है। सातवाहन वंश के शासक हाल द्वारा प्रणीत प्राकृत ग्रन्थ 'गाथासप्तश्वती' में उल्लिखित 'राहिआ' नाम राधा के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। 'पंचतंत्र' में तथा मध्य-कालीन अनेक संस्कृत-प्राकृत ग्रन्थों में राघा का उल्लेख है। साहित्य और कला में राधा तथा गोपियों के अलावा रुक्मिणी आदि श्रीकृष्ण की पटरानियों का भी चित्रण मिलता है। लगभग ४०० ई० के एक ब्राह्मी शिलालेख में श्रीकृष्ण की एक पटरानी जाम्बवती का नामोल्लेख है।

श्रीकृष्ण के अतिरिक्त उनके अग्रज वलराम भी प्राचीन-कला में बहुत आदृत हुए। उन्हें शेषनाग का अवतार माना गया। अतः वलराम की प्रतिमाओं के पीछे शेषनाग का, अनेक फणों सहित, अंकन मिलता है। वलराम के आयुष्ठ हल और मूसल हैं। वृष्णि-वंशी श्रीकृष्ण और वलराम का एक साथ उल्लेख न केवल साहित्यिक ग्रन्थों में, अपितृ कई पुराने अभिलेखों में भी हुआ। अभिलेखीय प्रमाणों से इस वात की पुष्टि हुई है कि भागवत या सात्त्वत धर्म की प्रारम्भिक अवस्था में वासुदेव-संकर्षण, अर्थात् कृष्ण-वलराम, की पूजा साथ-साथ होती थी। बाद में इन दोनों के साथ साम्ब, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध को भी जोड़कर मुख्य वृष्णियों की संख्या पाँच हो गयी और 'वृष्णियों के पंचवीरों' के रूप में पूज्य हुए।

कुछ समय पूर्व यूनानी शासक अगाथोवलीज की चाँदी की दुर्लंभ मुद्रायें मिली हैं। उन पर हल-मूसलधारी बलराम तथा चक्रघर श्रीकृष्ण का अत्यन्त रोचक चित्रण है। उनकी वेशभूषा ब्रज की है। इस शासक का समय ईसवी पूर्व दूसरी शती का प्रारम्भ है। एक यूनानी शासक द्वारा अपने सिक्कों पर बलराम-श्रीकृष्ण का अंकन इन दोनों देवों के असाधारण महत्त्व का परिचायक है।

गोप वेश में चक्र-गदाधारी वासुदेव की चतुर्भुजी कायपरिमाण मूर्ति मध्यप्रदेश के विलासपुर जिला के मल्हार नामक स्थान से मिली है। पाषाण को चारों ओर से उकेर कर बनाई गयी यह पूज्य प्रतिमा है। इस पर लगभग २०० ईसवी पूर्व का ब्राह्मी लेख उत्कीण है। वासुदेव विष्णु की अब तक प्राप्त प्रतिमाओं में यह मूर्ति सर्वाधिक प्राचीन है। यूनानी शासक अगाथोक्लीज के सिक्के की कृष्ण-प्रतिमा पर मल्हार की मूर्ति का प्रभाव है।

श्रीकृष्ण का जन्म-स्थान मथुरा था। मथुरा तथा ब्रज के कई अन्य स्थलों में उन्होंने लोकाङ्कादिनी लीलायें कीं। ब्रज में श्रीकृष्ण की अने क पुरानी मूर्तियां मिली हैं। उनके अतिरक्त उनकी तथा बलराम की कुछ महत्त्वपूणं प्रतिमाएँ तुमैन (जिला हैं। उनके अतिरक्त उनकी तथा बलराम की कुछ महत्त्वपूणं प्रतिमाएँ तुमैन (जिला हैं। पृता), एरण (जिला सागर), केवगढ़ (जिला लिलतपुर), खजुराहो (जिला छतरपुर), मंडोर (जिला जोधपुर), सूरतगढ़ (जिला बीकानेर) आदि स्थानों से मिली हैं। बंगाल में पहाड़पुर, उड़ीसा में भृवनेश्वर, कर्णाटक में बादामी तथा तिमलनाडु में महावलीपुरम् आदि स्थानों की कला में श्रीकृष्ण की लीलाओं के विविध मनोरंजक रूप विद्यमान हैं। जावा के 'प्रवनं' तथा 'पनतारन' नामक स्थानों के अतिरिक्त विदेशों में थाईलैण्ड (स्याम), कंबोडिया (कम्पूचिया), सुमात्रा, नेपाल, तिब्बत आदि में उपलब्ध अनेक कलाकृतियाँ प्रमाणित करती हैं कि उन देशों में कृष्णचरित वहुत लोकप्रिय हुआ था।

प्रारम्भिक वैदिक काल में इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि प्रमुख देवता मान्य थे। परवर्ती वैदिक-युग से विष्णु का महत्त्व बढ़ने लगा। शनैः शनैः तीन प्रमुख देवों— बहा, विष्णु और महेश के अन्तर्गत लोक-रक्षक के रूप में विष्णु को प्रमुख स्थान प्राप्त हो गया। उनका तादात्म्य ऋत और तप के प्रतिनिधि देवता नारायण के साथ स्थापित किया गया। कालांतर में वासुदेव-कृष्ण को विष्णु का मुख्य रूप स्वीकार कर लिया गया। परवर्ती ग्रन्थों तथा अभिलेखों में अनेक स्थलों में विष्णु का स्मरण वासुदेव के रूप में ही किया गया।

गुप्तयुग में विष्णु के मुख्य चार अवतार—वराह, नृसिंह, वामन (त्रिविक्रम)
तथा कृष्ण थे। इसमें संदेह नहीं कि श्रीराम का आविर्माव श्रीकृष्ण के पहले हुआ था।
विष्णु के दस अवतारों में दाशरिथ राम की भी गणना है। उनके प्राचीन शिलाफलकों पर अवतारों का कम दर्शाते समय कृष्ण के पहले राम को स्थान दिया गया।
यह कालकम इस बात की पुष्टि करता है कि राम का समय कृष्ण के पहले का है।
तो भी यह बात विचारणीय है कि उपलब्ध पुरातात्त्विक प्रमाणों से श्रीराम की
प्रतिमाओं तथा उनके मन्दिरों का निर्माण श्रीकृष्ण की मूर्तियों और मन्दिरों के काफी
वाद प्रारम्भ ज्ञात हुआ है। कालकमानुसार अभिलेखों में श्रीराम की स्तुति या व्यान
श्रीकृष्ण की अपेक्षा वाद में मिलता है।

प्राचीन शिलालेखों और ताम्रपत्रों में भगवान् श्रीकृष्ण की स्तुति और उनकी महत्ता का गुणगान प्रचुर रूप में उपलब्ध है। अभिलेखों के प्रारम्भ में प्रायः इष्टदेव का घ्यान या स्तुति की जाती थी। वैष्णव शासक तथा अन्य दानदाता अभिलेखों का आरम्भ विष्णु, लक्ष्मी, कृष्ण आदि की स्तुति से कराते थे। घ्यानपरक मंगलाचरणों के अतिरिक्त अनेक अभिलेखों में श्रीकृष्ण की मूर्तियों अथवा मन्दिरों के निर्माण के

विषय में अथवा उनकी लोकोत्तर शक्ति या उदारता के वारे में भी विवरण मिलते हैं। अभिलेखों में उनके नाम कृष्ण, वासुदेव, माधव, जनार्दन, पद्मनाम, पृष्णोत्तम, कंसनिषूदन, अहिमदीं आदि मिले हैं।

प्रारम्भ में वासुदेव-कृष्ण की पूजा के तीन मुख्य केन्द्र थे—माध्यिमिका, विदिशा और मथुरा । मथुरा इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। राजस्थान में चित्तौड़ के समीप माध्यिमिका नगरी को अब ताँबावती या नगरी कहा जाता है। ईसवी पूर्व तीसरी शती के अंत का एक ब्राह्मीशिलालेख वहाँ हाथीवाड़ा नामक स्थान में मिला है। उनमें वासुदेव कृष्ण की पूज्य-पाषाण-मूर्ति का, उसके चारों ओर बनायी गयी रक्षा-वेदिका का तथा 'नारायणवाटिका' का उल्लेख है। यह लेख बड़े महत्त्व का है और इस बात का पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है कि ईसा पूर्व तीसरी शती में देव हप में श्रीकृष्ण की मूर्ति-पूजा होने लगी थी। डा॰ देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर द्वारा नगरी में अब से लगभग सत्तर साल पहले उत्खनन कार्यं कराया गया था। खुदाई में भगवान् कृष्ण के पूजा-स्थल तथा नारायण-वाटिका (वर्तमान हाथीवाड़ा) के अवशंष मिले।

मिश्रित-संस्कृत-भाषा में लिखा हुआ एक अन्य मौर्यंकालीन ब्राह्मी लेख घोसुंडी नामक स्थान से मिला है। घोसुंडी नगरी (माध्यमिका) के समीप है। सौभाग्य से तीन पंक्तियों का यह लेख पूर्ण है। लेख इस प्रकार है:

- कारितो अयं राज्ञा भागवतेन गाजायनेन पाराज्ञरीपुत्रेण स—
- २. र्वतातेन अश्वमेधयाजिना भगवद्भ्यां संकर्षण-वासुदेवाम्यां
- ३. अनिहताभ्यां सर्वेस्वराम्यां पूजाशिला प्राकारी नारायणंवाटिका।

उक्त घोसुंडी लेख तथा हाथीबाड़ा के लेख को मिलाकर देखने से ज्ञात होता है कि भगवान् संकर्षण-वासुदेव के सम्मान में वृष्णियों की राजधानी नगरी में तीन निर्माण कार्य किये गये —

- (क) पूजा-शिला-अर्चा के लिए बलराम तथा कृष्ण की पाषाण मूर्तियाँ।
- (ख) प्राकार-रक्षा के लिए वेदिका या बाड़ा और ।
- (ग) नारायण के नाम पर वाटिका या फुलवाड़ी (इसे अब हाथीबाड़ा कहते हैं)। यह निर्माण-कार्य श्रीकृष्ण के भक्त (भागवत) राजा सर्वतात (सर्वत्रात) के द्वारा कराया गया। हमारा विचार है कि यह राजा माघ्यमिका के स्थानीय वृष्णि-वंश का था।

माध्यमिका नगरी की चर्चा पतंजिल के महाभाष्य में मिलती है। यवनों (यूनानियों) के द्वारा माध्यमिका नगरी पर भी आक्रमण किया गया, ऐसा उल्लेख महाभाष्य में मिलता है: 'अरुणद्यवनो माध्यमिकाम्।'

'माध्यिमका' का महत्त्व बहुत समय तक कृष्ण-पूजा के केन्द्र-रूप में अक्षुण्ण रहा। बड़ली (जिला अजमेर) से ई० पू० दूसरी शती का एक भग्न ब्राह्मी लेख मिला है। उससे ज्ञात हुआ है कि माध्यिमका के किसी निवासी द्वारा बड़ली में श्रीकृष्ण के मन्दिर का निर्माण कराया गया ।

मध्यप्रदेश की विदिशा नगरी की गणना भारत के प्रमुख प्राचीन सांस्कृतिक नगरों में की जाती है। ईसवी शती में वहाँ विष्णु का मन्दिर विद्यमान था। इसका पता हाल में केन्द्रीय-पुरातत्त्व-विभाग द्वारा वहाँ कराये गये उत्खनन से चला है। उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि मौर्यंकालीन मन्दिर का आकार अण्डाकार था। श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य प्रमुख वृष्णियों के प्रतीक ध्वजस्तम्भ वहाँ लगाये गये।

शुक्त-शासकों के राज्यकाल में ईसवी पूर्व दूसरी शती के उत्तरार्द्ध में विदिशा के उक्त मन्दिर के सामने एक ऊँचा गरुड़-स्तम्भ बनवाया गया। इस स्तम्भ (जिसे अव 'खामबावा' कहते हैं) पर खुदे हुए ब्राह्मी-लेख से पता चला है कि उसे तक्षशिला के यूनानी राजा ऐंटिअल्काइडीज़ (अन्तिलिकित) के राजदूत हैलिओदोर ने बनवाया था। हेलियोदार ने अपने लेख के प्रारम्भ में देवताओं के देव वासुदेव का नाम दिया है, जिनके प्रति भक्ति-भाव व्यक्त करने के लिए उसने विदिशा के मन्दिर के सामने गरुड़व्वज स्थापित किया। हेलियोदोर ने लेख में अपने को 'भागवत' (भगवान् वासुदेव का भक्त) कहा है?। इस लेख से विदिशा नगरी की राजनीतिक महत्ता के साथ यह भी ज्ञात हुआ है कि ई० पूर्व दूसरी शती में वहाँ वासुदेव-पूजा का एक प्रधान केन्द्र था। यहीं वृष्टिणयों के अन्य चार प्रमुखों (बलराम, प्रद्युम्न, साम्ब और अनिरुद्ध) के पूजा का भी केन्द्र बना। विदिशा में श्रीकृष्ण के गरुड़व्वज के अतिरिक्त ताड़व्वज (बलराम का) तथा मकरव्वज (प्रद्युम्न का) प्रतीक भी प्राप्त हो चुके हैं।

भगवान् कृष्ण की उपासना का तीसरा बड़ा केन्द्र था - मथुरानगरी। वहाँ

१. हाथीवाड़ा, घोसुण्डी तथा बड़ली के मूल ब्राह्मी लेखों के लिए द्रष्टव्य, दिनेश चन्द्र सरकार, सेलेक्ट इंस्क्रिक्शंस, जिल्द १ (द्वितीय संस्करण), कलकत्ता १९६५, पू० प९-९१)।

२ मूल लेख के लिए देखिये सरकार, वही, पृ० ८८-८९!

से अनेक महत्त्वपूर्ण शिलालेख मिले हैं, जिनमें वहाँ वासुदेव की प्रतिमाओं तथा मन्दिरों के निर्माण का उल्लेख है। अनेक वर्ष पहले दो शिलालेख मथुरा के मोरा नामक गाँव से प्राप्त हुये थे<sup>३</sup>। लेख ब्राह्मी में है और मथुरा में राज्य करने वाले शक-वंशी शोडास के समय (ई॰ पूर्व प्रथम शती) के हैं। पहले लेख में भगवान् श्रीकृष्ण के जन्मस्थान में भगवान् वासुदेव के सम्मान में मूर्ति और तोरणद्वार के सिंहत वेदिका निर्माण का कथन है। मूर्ति पत्थर की थी, अतः उसकी संज्ञा 'शैल' दी है। तोरण तथा वेदिका का भी वहाँ स्पष्ट उल्लेख है। (शैलं तोरणं वेदिका च) । मोरा से मिले हुए दूसरे शिलालेख में मन्दिर के लिये 'शैलदेवगृह' शब्द आया है और उसमें वृष्णियों के पाँच वीरों (प्रमुखों) की प्रतिमायें प्रतिष्ठापित करने की चर्चा है (भगवतां वृष्णीनां पश्ववीराणां प्रतिमाः शैलदेवगृहे ""')। इस लेख से स्पष्ट है कि मन्दिर पत्थर का बना हुआ था और उसमें पाँच वृष्णियों की मूर्तियाँ स्थापित की गयी थीं। मोरा से प्राप्त पाषाण-निर्मित एक वृष्णि-मूर्ति मथुरा के पुरातत्त्व संग्रहालय में सुरक्षित है। उसमें ब्राह्मी लेख का कुछ अंश भी वचा है। सम्भवतः यह प्रतिमा उन पाँच मूर्तियों में से एक थी, जिनकी प्रतिष्ठापना का उल्लेख मोरा-अभिलेख में मिला है। मथुरा से हाल में प्राप्त एक अन्य शिलानेख में भगवान् के मन्दिर के लिए 'देवकुल' नाम आया है । वायुपुराण (अघ्याय ७९,१-२) में वृष्णियों के पाँच वीरों (ब्यूहों) की चर्चा इस प्रकार मिलती है।

> 'संकर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नः साम्ब एव च। अनिरुद्धश्च पञ्चैते वंशवीराः प्रकीतिताः॥'

अर्थात् वृष्णियों के पाँच प्रसिद्ध वीर इस प्रकार हैं : संकर्षण (बलराम), वासुदेव (कृष्ण), प्रद्युम्न, साम्ब और अनिरुद्ध । विष्णु संहिता (६७,२) में केवल चार ब्यूह वर्णित है । वहाँ अनिरुद्ध का उल्लेख नहीं है ।

यहाँ यह द्रष्टव्य है कि अवस्थानुसार बलराम को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है और उनके बाद कमशः प्रद्युम्न, साम्ब तथा अनिरुद्ध के नाम आये हैं। विदिशा के अतिरिक्त मध्यप्रदेश के एरण, बडोह-पठारी आदि स्थानों में गुप्तकालीन विशाल गरुड़ध्वज स्तम्भ विद्यमान है। इससे ज्ञात होता है कि वासुदेव-विष्णु के मन्दिरों के सामने गरुड़ध्वज स्थापित करने की प्रथा शुङ्गकाल के बाद शताब्दियों तक जारी रही। वासुदेव के स्तम्भ पर गरुड़, बलराम के स्तम्भ पर तालवृक्ष और प्रद्युम्न के स्तम्भ पर मकर चिन्ह था। बलराम और प्रद्युम्न के ध्वजों के नाम क्रमशः

३. लूडर्स, मथुरा इंस्क्रिप्शंस (संपादक क्रॉस एल० जोनेर्ट), गाटिजन, १९६१, पृ० १५४-६।

तालब्बज, और मकरब्बज प्रसिद्ध हुए। विदिशा तथा पद्मावती (ग्वालियर के समीप आधुनिक पवाया) से कलात्मक तालब्बज प्राप्त हुए हैं जो वहाँ पर बलराम के मन्दिरों के सूचक प्रतीत होते हैं।

मथुरा नगर तथा उसके समीप से हाल में अन्य शिलालेख मिले हैं। उनसे ज्ञात हुआ है कि शक-क्षत्रप शोडास के राज्यकाल में उसके कोषाध्यक्ष मूलवसु तथा उसकी पत्नी पक्षका के द्वारा कमशः वासुदेव तथा श्रीदेवी के मन्दिरों और प्रतिमाओं का निर्माण कराया गया।

सातवाहन राजवंश के एक शिलालेख में इन्द्रादि देवों के साथ संकर्षण वासुदेव का भी उल्लेख है। ई० पूर्व दूसरी शती का यह लेख पुणे के समीप नाणेघाट नामक स्थान में मिला है। इसकी भाषा प्राकृत है। इसकी प्रथम पिंक्त में धर्म तथा इन्द्र को नमस्कार करने के बाद 'संकर्षण-वासुदेवानभ्' शब्द आये हैं। इसके बाद चन्द्र, चारों लोकपालों, यम, वरुण, कुवेर तथा वासव के उल्लेख हैं । इससे वृष्णियों के वीरों का महत्त्व प्रतिपादित होता है।

ईसवी चौथी शती के आरम्भ से लेकर लगभग छठी शती के मध्य तक शासन करने वाला गुप्तवंश भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। इस वंश के अधिकांश शासक वैष्णव थे। उनका राजि हिं गरुड़ था। उनके सिक्कों, मुहरों तथा अभिलेखों में लक्ष्मी, कमल, शंख, चक्र आदि चिन्ह मिले हैं। इस वंश का प्रतापी-सम्राट् चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य अपने को 'परमभागवत' कहने में गवं का अनुभव करता था। उसके कई वंशजों को भी 'परमभागवत' कहा गया। यूनानी हेलियोदोर की 'भागवत' उपाधि की श्रीवृद्धि अब 'परमभागवत' रूप में हुई। चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य ने सोने का एक ऐसा सिक्का चलाया जिसके एक ओर चतुर्भुज भगवान् प्रदिशत हैं। दूसरी ओर सम्राट् की उपाधि 'चक्रविक्रम' लिखी है। साँची से उसका ताँवे का एक ऐसा सिक्का मिला है जिस पर भगवान् का नाम पद्मनाभ दिया है: जितं भगवता पद्मनाभेन'। यह सिक्का पद्मनाभ विष्णु के नाम पर चलाया गया, जिसके आशीर्वाद से सम्राट् चन्द्रगुप्त ने मालवा के विदेशी शकों पर विजय प्राप्त की थी।

घातु तथा पकी-मिट्टी की अनेक गुप्तकालीन मुहरें मथुरा, राजघाट, कौशाम्बी, झूसी, (इलाहावाद), पटना आदि से मिली हैं। उन पर पद्म, शंख, चक्र आदि चिन्ह अंकित हैं। उन पर ब्राह्मी लेख भी मिले हैं, जो इस प्रकार हैं: 'साधव', 'हरिस्मरण' 'नमी मगवते वासुदेवाय' तथा 'जितं भगवता वासुदेवन'।

४. आकिओलॉजिकल सर्वे आफ बेस्टने इंडिया, जिल्द ५, पृ० ६० तथा ५६।

सागर जिला के एरण नामक स्थान से एक दुर्लंभ शिलालेख मिला था, जो अब कलकत्ता के इण्डियन-म्यूजियम में सुरक्षित है। यह लेख गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त का माना जाता है, पपत्तु उसे चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य के समय का मानना अधिक युक्तिसङ्गत है। इस लेख के अनुसार एरण में गुप्त-सम्राट् ने एक स्तम्भ स्थापित कराया। सम्भवतः यह गरुड़ घ्वज था, जो भगवान्-वासुदेव के मन्दिर के सामने प्रतिष्ठित किया गया था।

साहित्यिक तथा पुरातात्त्विक उक्त प्रमाणों से सात्त्वत भागवत धर्म के उदय तथा उसके प्रारम्भिक विकास की जानकारी मिलती है। गुप्तशासन काल तथा उसके परवर्ती-युगों में इस धर्म ने भारत तथा उसके वाहर प्रभूत विस्तार प्राप्त किया।

४. फ्लीट् कॉर्पंस, जिल्द ३, पृ० दे० l

The state of the s

是是一种的。 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

THE SECRET PROPERTY OF SECOND PARTY.

中国的一种 经工作工作

# ऋद्भैत वेदान्त का 'सिद्धिवाङ्मय' एवं ब्रह्मसिद्धि

## (कु0) अर्चना चतुर्वेदी

#### इलाहाबाद

We have in Indian Philosophy a series of Siddhi literature concerning Advaita Vedānta. The author, while describing the different works of this branch of literature, discusses in detail the nature and subject-matter of an important work Brahma-Siddhi written by Maṇḍana Miśra.

'सिद्धिवाङ्मय' अद्वैत वेदान्त दर्शन का एक प्रमुख अंग है। भारतीय दार्श-निक ग्रंथों की एक विशेष शैली की रचनाओं के शीर्षक के रूप में 'सिद्धि' शब्द का प्रयोग होता था। यह प्रयोग वौद्धकालीन विद्वानों के समय से ही पाया जाता है। सामान्यतः, सतर्क खोज के परिणामस्वरूप जो निष्कर्ष निकलता है उसके लिये 'सिद्धि' शब्द का प्रयोग किया जाता है, अथवा इसरे शब्दों में कहें तो, पञ्चावयवी न्याय-वाक्य के द्वारा जो निर्णय होता है वही 'सिद्धि' शब्द का ताल्पर्य है। किन्तु शीर्षक के रूप में 'सिद्धि' शब्द एक सम्पूर्ण वाङ्मय का परिचायक बन गया है।

सिद्धिवाङ्मय के अन्तर्गत अद्वैत वेदान्त के चार प्रसिद्ध ग्रन्थों को मुख्य रूप से स्वीकार किया गया है। आचार्य मधुसूदन कृत अद्वैत वेदान्त के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अद्वैत सिद्धि' का अधीलिखित अन्तिम श्लोक इस विषय में प्रमाण है—

## ''सिद्धीनामिष्टनैष्कर्म्यब्रह्मगानामियं चिरात्। अद्वैतसिद्धिरधुना चतुर्थी समजायत ॥''

अर्थात् ये चार प्रमुख ग्रन्थ हैं, (१) इष्टिसिद्धि, (२) नैष्कर्म्यसिद्धि, (३) बहा-सिद्धि, (४) अद्वैतिसिद्धि । जैसा कि उपर्युक्त रलोक से स्पष्ट होता है, ''अद्वैतिसिद्धि'' ग्रन्थ उपर्युक्त चारों ग्रन्थों में सर्वाधिक परवर्ती ग्रन्थ है, जो कि शेष तीनों ग्रन्थों के बहुत बाद में लिखा गया । सत्रहवीं शताब्दी के मध्य से लेकर उस शताब्दी के अन्त तक आचार्य मधुसूदन सरस्वती अपनी ख्याति की पराकाष्ठा पर थे, और उसी काल में उन्होंने 'सिद्धिवाङ्मय' से प्रभावित होकर 'अद्वैतसिद्धि' नामक ग्रन्थ की रचना की। इससे बहुत पहले विमुक्तात्मा कृत 'इष्ट्रसिद्धि', सुरेश्वराचार्य कृत 'नैक्कर्म्यसिद्धि' तथा मण्डन मिश्र कृत 'ब्रह्मसिद्धि' ग्रन्थों की रचना हो चुकी थी।

उपर्युक्त, सिद्धि-चतुष्टय ग्रन्थों पर यदि घ्यान दिया जाय तो ये चारों परस्पर एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं। यदि 'ब्रह्मसिद्धि' ग्रन्थ ब्रग्लादैत अथवा सत्ताद्वैत सिद्धान्तों का विश्वद विवेचन करता है. अर्थात् यह प्रतिपादित करता है कि अन्तिम सत्ता के रूप में ब्रह्म' ही एकमात्र सत्य है; तो वहीं 'नैष्कम्यंसिद्धि' शुद्ध ज्ञान को कर्म की अधीनता से मुक्त करा कर यह स्थापित करती है कि शुद्ध 'चित्' स्वरूप 'ब्रह्म' ही सर्वोत्कृष्ट एवं एकमात्र सत्य है। 'इष्टिसिद्धि' में इस मत को पुष्ट एवं विख्यात करने की चेष्टा की गई है कि जिस प्रकार 'ब्रह्म' और 'आनन्द' समरूप हैं, उसी प्रकार 'ब्रह्म' और 'बात्मा' भी एकात्मक हैं। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में अस्पष्ट अविविक्त एवं विपर्यासपूर्ण 'बविद्या' के आवरण-स्वभाव का विस्तृत स्पष्टीकरण किया गया है—जिसकी स्थापना करने के लिये ब्रह्मती वर्ग विशेष रूप से आनुर रहता है और वही उसका इष्ट है। 'ब्रह्मतिद्धि' ग्रन्थ में ब्रह्मत वेदान्त सम्मत ब्रान्तम तत्त्व की महत्ता को 'सिन्वदानन्द' रूप समस्त पद के माघ्यम से स्पष्ट किया गया है, एवं ब्रत्युत्कृष्ट शास्त्रार्थीय ढंग से यह प्रतिपादित किया गया है कि जो इन्द्रिय-अगम्य वर्षात् अप्रत्यक्ष है, केवल वह ब्रह्म ही अन्तिम सत्य है।

उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त, सिद्धिवाङ्मय के अन्तर्गत, अद्वैत वेदान्त के दो अन्य ग्रन्थों, अर्थात् सदानन्द कृत 'अद्वैत ब्रह्मसिद्धि' एवं गंगाधरेन्द्र सरस्वती कृत 'स्वाराज्यसिद्धि', का भी प्रमुख ग्रन्थों के रूप में समावेश किया जाता है। इस प्रकार निष्कर्षतः सिद्धिवाङ्मय के अन्तर्गत उपर्युक्त छः ग्रन्थों को मुख्य रूप से ग्रहण किया गया है। एक प्रकार से ये ग्रन्थ ही 'सिद्धिवाङ्मय' का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी सर्वतोमुखी एवं मूर्घन्य ग्रंथ. अद्वैत वेदान्त द्वारा मान्य परम तत्त्व (ब्रह्म) विषयक हैं। इन्हीं ग्रंथों से यह वाङ्मय सुशोभित है।

अद्धैत-सिद्धान्त के उपर्युक्त सिद्धिग्रंथों के अतिरिक्त सिद्धि नाम से सम्बन्धित कित्यय अन्य आचार्यों के ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं, जो विभिन्न विषयक हैं। यथा—वसुवन्यु कृत 'विज्ञानवादों अयवा 'विज्ञित्तिमात्रतासिद्ध' (विज्ञानवाद), मण्डन मिश्र कृत 'स्फोटसिद्धि' (व्याकरण), रत्नकीति कृत 'अपोहसिद्धि' एवं 'क्षणमंगसिद्धि' (स्थैयं का खण्डन), भरत मिश्र कृत 'स्फोटसिद्धि' (व्याकरण), उदयनाचार्य कृत 'श्रवोधसिद्धि' (जाति-निग्रह-स्थान), श्रीधराचायं कृत 'अद्ध्यसिद्धि', यामुनाचार्यं कृत 'आस्मसिद्धि', 'सिन्दिसिद्धि', तथा 'ईश्वरसिद्धि' (विशिष्टाद्धैत), ज्ञानोत्तम कृत

'ज्ञानसिद्धि' (वेदान्त), वेदान्तदेशिक कृत 'सर्वार्थसिद्धि' (तत्त्वमुक्ताकलाप की टीका) एवं 'न्यायसिद्धि' (प्रकरणपञ्चिका की व्याख्या)।

सिद्धिवाङ्मय के उपर्युक्त समस्त ग्रन्थों में से, जिसके शीर्षक के अन्त में 'सिद्धि' शब्द का प्रयोग किया गया है, वसुवन्धु कृत 'विज्ञिष्तिमात्रतासिद्धि' ग्रन्थ में प्राचीन एवं समकालीन विचारकों एवं चिन्तकों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों तथा उनके पक्ष में दिये गये विभिन्न तर्कों पर विचार-विमर्श करके उनका खण्डन करते हुए, अन्वेषण के माध्यम से, अर्द्धत वेदान्त द्वारा मान्य अन्तिम तत्त्व अर्थात् 'ब्रह्म' के विषय में वृहद् स्पष्टीकरण किया गया है।

ब्रह्मसिद्धि प्रन्थ का स्वरूप एवं शीर्षंक का तात्पर्य जिसा कि 'ब्रह्मसिद्धि' से संकेत मिलता है, इसमें विचार-विमर्श के द्वारा इसी मत का पोषण किया गया है कि अपरिमित 'ब्रह्म-तत्त्व' सर्वथा अलंध्य एवं असीमित आनन्दरूप है। वह एक-मात्र सत्ता. अनादि एवं अनन्त है। वह 'ब्रह्म' निष्पाधिक, प्रतिबन्ध रहित एवं चैतन्य है, समस्त वाक का प्रणव है; निर्विकार एवं इन्द्रियानुभव से परे है। वह परमात्मा समस्त जीवों पर शासन करता है तथा संसार के चक्र को नियन्त्रित करता है। इसी आत्मा का उपनिषदों में प्रतिपादन किया गया है। इन विषयों के अतिरिक्त 'ब्रह्मसिद्धि' में कुछ अन्य सदृश विषयों का भी विवेचन मिलता है। यथा—भेद की अवास्तविकता, उपनिषदों का मुख्य अभिप्राय, मोक्ष का साधन एवं उसका स्वरूप, तथा अज्ञान एवं भ्रान्ति का स्वरूप आदि। इस प्रकार 'ब्रह्मसिद्धि' प्रन्थ में 'ब्रह्म' के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया गया है, और इसके सन्दर्भ में आये अन्य सभी मतों का खण्डन करते हुए अद्वैत-वेदान्त-सम्मत सिद्धान्त की स्थापना की गई है।

यह ग्रन्थ चार काण्डों में विभाजित है—अर्थात् ब्रह्मकाण्ड, तकंकाण्ड, नियोगकाण्ड तथा सिद्धिकाण्ड । सभी काण्डों की शैलो गद्य-पद्य मिश्रित है । भाषा अत्यविक
विलष्ट एवं विषय अत्यन्त गम्भीर है । कुल मिला कर यह एक उल्लेखनीय किन्तु
बहुत ही कठिन ग्रंथ है, जो चित्त की एकाग्रता पूर्वक गम्भीर चिन्तन की अपेक्षा
रखता है । उपर्युक्त चारों काण्डों में से तीसरा 'नियोगकाण्ड' सर्वाधिक विस्तृत
है, जो कि लगभग आधी से अधिक पुस्तक में व्याप्त है; एवं चौथा सिद्धिकाण्ड
लघुतम है ।

प्रत्य में निर्दिष्ट प्रमुख विषय—प्रथम 'ब्रह्म-काण्ड' में, जैसा कि उपितषदों में ब्रह्म का स्वरूप वताया गया है, उसी के आधार पर ब्रह्म के स्वरूप एवं लक्षण का वर्णन किया गया है। लगभग सम्पूर्ण काण्ड, प्रथम मंगलाचरणरूप कारिका के

<sup>-14-</sup>

मुख्य तात्पर्य की व्याख्या करने में समिपत है। इस स्पष्टीकरण का आधार वेद हैं। वेदों के आधार पर ही तर्क-वितर्क के माध्यम से, प्रतिपादित मुख्य विषय अर्थात् ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का निश्चय किया गया है। काण्ड के अन्त में 'कर्म' एवं 'ज्ञान' के स्थान विषयक विचारविमर्श किया गया है।

द्वितीय 'तर्ककाण्ड' में सत्यज्ञान के साधन, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का सूक्ष्म परि-दर्शन तथा परीक्षण किया गया है। साथ ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों की तुलना में उपनिषदों के प्रामाण्य की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। इसके अतिरिक्त इस काण्ड में 'भेद' के स्वभाव का आलोचनात्मक विवेचन तथा द्वैत सम्विन्ध वैशेषिकों, बौद्धों तथा भाट्टों के सिद्धान्तों का खण्डन किया गया है।

तृतीय 'नियोगकाण्ड' में इस मत का परीक्षण किया गया है कि 'ब्रह्मसाक्षात्कार' विधि का विषय नहीं। साथ ही कुछ अन्य विषयों का भी खण्डनात्मक एवं आलोचना-त्मक विवेचन किया गया है। अद्वेत वेदान्त द्वारा मान्य मुक्ति की व्याख्या तथा प्रभाकर सम्मत अख्यातिवाद का खण्डन भी इस काण्ड में दृष्टिगोचर होता है।

अन्तिम 'सिद्धिकाण्ड' में इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि उपनिषदों की, ब्रह्मज्ञान कराने में प्रामाणिकता हैं, अथवा नहीं ? यह ज्ञान सामान्य अनुभव से परे हैं; तब शब्दों के माध्यम से उपनिषद् 'ब्रह्म' का ज्ञान कराने में समर्थ कैसे हो सकते हैं ? इससे सम्वन्वित भर्तृ मित्र के मत का खण्डन, और अन्ततः, अन्तिम सत्ता के रूप में ब्रह्म की सिद्धि की गई है।

ब्रह्मसिद्धि की टोकायें जहाँ तक ज्ञात हो सका है, तदनुसार 'ब्रह् सिद्धि' पर चार टीकायें लिखी गईं। इन चारों में से सर्वाधिक प्राचीन टीका वाचस्पित मिश्र कृत 'तत्वसमीक्षा' है। यह टीका ९वों शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखी गई। इस टीका की कोई भी पाण्डुलिपि वर्तमान समय तक प्राप्त नहीं हो सकी है। अतः इस टीका के बस्तित्व को जानने का एकमात्र साधन कित्तपय सन्दमं हैं।

'बहासिंदि' के दूसरे टीकाकार हैं चित्सुखमुनि । ये तेरहवीं जताब्दी के प्रारम्भ में अपने चरमोत्कर्ष पर थे। इन्होंने 'बहासिद्धि' पर 'अभिप्रायप्रकाशिका' नामक एक संक्षिप्त टीका लिखी । यह टीका प्रकाशित है तथा इसकी पाण्डुलिपि राजकीय प्राच्य पाण्डुलिपि संग्रहालय, मद्रास में उपलब्ध है।

१. द्रष्टव्य—भामती (निणंय सागर प्रेस) पृ० १०२० उपसंहार का मलोक—३; तथा पृ० ३०, पिङ्क्त ९।

'ब्रह्मसिद्धि' पर एक अन्य विपुल टीका, आनन्दपूर्ण मुनि अर्थात् विद्यासागर द्वारा सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्थं में लिखी गई। इस टीका का नाम 'भावशुद्धि' है। यह भी प्रकाशित है तथा इसकी पाण्डुलिपि भी राजकीय प्राच्य पाण्डुलिपि संग्रहालय मद्रास में सुरक्षित है।

'सहासिद्धि' पर चौथी एवं अन्तिन टीका शङ्खपाणि नामक किन्हीं विद्वान् ने लिखी है, जिनके विषय में कुछ भीं निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। इनके विषय में, मलावार परम्परा के माध्यम से केवल इतना ही ज्ञात हो सका है कि ये मलावार के नम्बूदरी ब्राह्मण थे। शङ्खपाणि कृत टीका की पाण्डुलिपियों में से एक पाण्डुलिपि में निरङ्क पत्र कोरे-पन्ने) पर 'समीक्षाफिकका' शब्द लिखा प्राप्त हुआ है। यह शब्द विषय-सूची में कोष्ठक के अन्दर लिखा गया है। इस शब्द के द्वारा यह अनुमान होता है कि शङ्खपाणि की यह टीका वाचस्पितिमिश्र कृत 'तत्वसमीक्षा' का ही लगभग अनुकरण करती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कैवल अद्वैत वेदान्त के अन्तर्गत ही नहीं, अपितु भारतीय दर्शन की विभिन्न परम्पराओं में भी सिद्धि साहित्य का प्रचलन रहा है। सूत्र साहित्य, स्तोत्र साहित्य आदि की भाँति सिद्धि साहित्य भी, उद्भट विद्वानों अथवा विचारकों के आकर्षण का केन्द्र बन गया जिसके फलस्वरूप उपर्युक्त सिद्धि ग्रन्थों की रचना हुई।

The second secon

the terms of all the state of t

A SECURE OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE P

CHARLES OF THE PARTY OF THE PAR

the contract of the second of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The state of the s

## श्री विन्ध्यनिवासिनी ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय हब्दि में

#### हा० प्रकाश पाण्डेय

#### इलाहाबाद

The Vindhyavāsin priha has been one of the important ancient śaktipīṭhas worshipped by Āryas and Anāryas alike. The author has traced in this article the tradition of Śakti worship in India and presents the Śastric nature of the Vindhyavāsin priha based on literary evidences.

शक्तिपूजनोपासना की परम्परा समस्त विश्व में प्रागैतिहासिक काल से ही चली आ रही है। श्रव्यंद में भी शक्ति उपासना के पर्याप्त प्रमाण हैं यथा अदिति, वाक्, सिनीवाली, कुहू आदि। परवर्ती साहित्यों यथा उपनिषद्, महामारत, रामायण, पुराणों आदि में उनका स्वरूप स्पष्टतर हुआ है। प्रतीकोपासना के अधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय होने पर प्राचीन एवं प्रतिष्ठित शक्ति उपासना की परम्परा ने शक्ति पूजा का वर्गीकरण करके स्थान-महत्ता एवं उपासना सौकर्य को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण भारत में कुछ उपासना केन्द्रों को प्रतिष्ठापित किया। ये केन्द्र शक्तिपीठ कहे जाते हैं। या यह भी सम्भव है कि जिन स्थानों पर शक्ति पूजन की परम्परा थी उनमें से प्रधान एवं सर्वजनसुलभ स्थानों को शक्तिपीठों की प्रतिष्ठा दी गई हो। इनकी विभिन्न सूचिया विभिन्न तन्त्रग्रन्थों में प्राप्त होती हैं। उपासना की प्राचीनता के आधार पर इन पीठों की भी श्रेणियां हैं, जो कि उनकी महिमा वर्णन के आधार पर तिर्घारित हैं। उत्तर भारत के क्या, सम्पूर्ण भारत के शक्तिपीठों में सर्वाधिक प्रधान, प्राचीनतम शक्तिपीठ है विन्ध्याचल, जिसकी अधिष्ठात्री देवी हैं श्री विन्ध्यवासिनी।

१. विश्व की प्राचीन सम्यतायें श्रीनेत्र पाण्डेय, बनारस, १९७३।

इस लघुनेख में आज के प्राप्त साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर इनके ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय स्वरूप का दर्शन करने का प्रयास किया जायेगा।

आधुनिक मीरजापुर के पश्चिमी प्रभाग में प्रकृति के सहज सुन्दर प्राङ्गण में, जहाँ विन्ध्यगिरि को भागीरथी अपने पावन सिलल से क्षालित कर रही हैं, श्री विन्ध्यवासिनी का स्थान है। वृहन्नील नन्त्र ने इस चिह्न विशेष को श्री विन्ध्यवासिनी के स्थान का अनन्य परिचायक माना है—

## सङ्गमे विन्ध्यगङ्गायां विन्ध्ये श्रीविन्ध्यवासिनी (बृहत्तीलतन्त्रम् ५।१२९)

वन्द्रकला नाटिका (१४-१५ ई०, ले० विश्वनाथ) के चतुर्थ अंश का वर्णन है कि चित्ररथदेव कां प्रेमिका चन्द्रकला को शबरों ने श्री विन्ध्यवासिनी को बिल देना चाहा किन्तु उसे राजा के एक संनिक ने बचा लिया जो वहाँ दर्शनार्थ गया था। १२वीं शती की कल्हण की राजतरंगिणी में श्री विन्ध्यवासिनी की चर्चा 'श्रमर-स्वामिनी' के नाम से की गई है। यह चर्चा ग्रन्थकार ने ६०० ई० के काश्मीरी राजा राणादित्य से सम्बद्ध किया है, जिन्होंने 'चण्डी' नामक अपनी एक कृति में माकंण्डेयपुराण से सामग्री लेकर उक्त शक्ति का वर्णन किया है। श्रमरस्वामिनी नाम का स्पष्टीकरण डा॰ डी० सी० सरकार इस रूप में करते हैं कि सम्भवतः विन्ध्य की गहन अटवी में, इस स्थान पर अत्यधिक मधुमिक्खयाँ रही हों। ३ ७३०-५३ ई० का ग्रन्थ गउडवहो प्रधानतया इसी शक्ति का वर्णन करता है। इसमें राजा यशोवमंन् द्वारा विजय के उपलक्ष में उनके पूजन का वर्णन किया गया है। वर्णन करता है। इसमें वाणभट्ट का चण्डीशतक (७०० ई०) पूर्ण रूप से विन्ध्यवासिनी का ही वर्णन करता है।

यद्यपि पुराणों का संकलन ईसा की कई शताब्दी पूर्व प्रारम्भ हो चुका या—कई पुराणों की चर्चा अर्थशास्त्र भी (३०० ई० पू०) करता है, 'इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं' आदि वाक्य भी इस विद्या के अस्तित्व के द्योतक हैं—किन्तु उनका आधुनिक स्वरूप गुप्त काल तथा कुछ का उसके भी पश्चात् हुआ था ऐसी मान्यता है। अल्बब्ली के आधार पर उसकी अन्तिम सीमा ११०० ई० मानी जाती है। मार्कण्डेय पुराण ६०० ई० के पूर्व ही पूर्ण हो चुका था, यह राजतरंगिणी सिद्ध

२. राजतरंगिणी III PP. ३९४, ४-३१।

<sup>3.</sup> The Śākta Pīchas D. C. Sircar—Delhi 1973 P. 20 (Notes).

४. चण्डीशतकम् सं० डा० फतह सिंह, जोधपुर ।

करती है। इस पुराण में श्री विन्ध्यवासिनी का उल्लेख उनकी तत्कालीन स्थिति को सिद्ध करता है। हरिवंश (४०० ई० पूर्व) 'एकानंशा' कृष्ण की भगिनी 'योग-कन्या' का समीकरण श्री विन्ध्यवासिनी से करता है। इनका अवतरण केशव के रक्षार्थ हुआ था-

## योगकन्यां दुराधर्षां रक्षार्थं केशवस्य च (हरि॰ ९६।९४)

वृहत्कथा (१-२ ई०) में भी इनके विविध आख्यान हैं। भहामारत (६००-४०० ई पू० के विराट् पर्व (अ० ६) तथा भीष्मपर्व (अ० २३) में विन्ध्यवासिनी का स्पष्ट उल्लेख है। महाराज युधिष्ठिर ने विराट नगर जाते समय स्वयं सपिरवार जाकर श्री देवी की स्तुति की थी।

इसी प्रकार अन्य पुराण (वामन, मत्स्य आदि तथा श्रीमद्भागवत आदि) इनकी तत्कालीन सिद्धि के परिचायक हैं।

उक्त साहित्यिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि श्री विन्व्यवासिनी ईसा की कई शताब्दी पूर्व ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय देवी थीं। सातवीं शती के कादम्बरी की विन्व्याटवी जब इतनी सघन दुर्गम एवं अनतिक्रमणीय थी तब ईसा की कई शताब्दियों पूर्व के विन्ध्यारण्यकी कल्पना अनायास ही की जा सकती है। उस काल में इनकी प्रसिद्धि सुदूर प्रान्तों में थी, यह इनकी प्राचीनता का स्वतः प्रमाण है। क्योंकि सघनवन में स्थित किसी घामिक उपासना स्थल की व्यापक प्रक्षिद्ध कई शताब्दियों में ही सम्भव है। छा॰ उप॰ के "इतिहासपुराणं" में एक वचन प्रयोग से लगता है कि उपनिषत् काल में इस नाम की संयुक्त विद्या का अस्तित्व रहा हो जिसका दोहन करके रामायण, महाभारतादि की रचना हुई हो। सम्भव है विन्ध्याचल एवं विन्ध्यवासिनी के प्राचीन वर्णन को इन ग्रन्थों में उपनिबद्ध किया गया हो। वेदों में विनध्यगिरि का नाम न होना एक आश्चर्य है क्योंकि यह सम्भव नहीं है कि उत्तरी घ्रुव तक का ज्ञान रखने वाली आर्य जाति जो कि गंगाघाटी के मैदान में विकसित हुई, विन्ध्य पर्वत का ज्ञान न रखती हो। सम्भव है ऋग्वेद की वाष्कलादि लुप्त शाखाओं में विन्ध्यपर्वत का वर्णन हो तथा उनमें रहने वाली शबर आदि जातियों का भी जो कि श्री विन्ध्यवासिनी की पूजक थीं। हरिवंश (Il iii, ७-८) इन शबर, वर्बर, पुलिन्द आदि जातियों द्वारा विन्ध्यवासिनी के पूजित होने का वर्णन

६. हरिवंशपुराण-९६।१३।

७. संस्कृत साहित्य का इतिहास- पृ० ४४०, आ० बलदेव उपाध्याय।

प्त. महाभारत—सुवर्थकर—पूना ।

करता है। इनमें शबर जाति प्रागैतिहासिक काल की है। सिन्धु प्रदेश में भी इनके अस्थि अवशेष प्राप्त होते हैं। इनकी भाषा मुण्डा मानसमेर चूंकि लिपि एवं वर्णमाला-विहीन थी अतएव उनकी धार्मिक सामाजिक परम्पराओं का लिखित उल्लेख नहीं निलता अपितु महाभारतादि ग्रन्थों में प्राप्त होता है। शबरादि से पूजित होने के कारण ही श्री एन० एन० भट्टाचार्य के श्री विन्ध्यत्रासिनी को (Indian Mother Goddess P. 64) अवैदिक देवी कह देने पर श्री डी० सी० सरकार ने सीधे अनार्य देवी कह दिया। यद्यपि यह सत्य है कि वेदों में इनका नाम नहीं है तथा शबर आदि आयं नहीं थे, साथ ही भगवती को 'सीधुमांसबलिप्रिया' भी कहा गया है। किन्तु महामारत की जिस स्तुति को आधार बनाकर इन दोनों विद्वानों ने यह निर्णय लिया है उसी में एक आयं द्वारा पूजन का भी वर्णन है, तथा वह स्तुति भी आयं कृत ही है। अतः आयं देवी या अनार्य देवी विना किसी ठोस प्रमाण के कहना सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है। इतना अवश्य है कि इस शक्ति की उपासना आर्य-अनार्य दोनों जातियाँ अपनी अपनी परम्पराओं के अनुसार करती थीं।

इस तरह श्रीविन्ध्यवासिनी की पूजा परम्परा सुदूर पूर्व काल तक जाती है तथा निश्चित रूप से ई० के ७००-८०० वर्ष पूर्व इनकी प्रसिद्धि आर्य अनार्य दोनों जातियों में हो गई थी।

पौराणिक परम्परा के प्रकाश में भी इनका इतिहास अति प्राचीन सिद्ध होता है। श्री दुर्गासप्तश्वती (११।४२) में ये श्री कृष्ण की अनुजा कही गई हैं। यही तथ्य श्रीमद्मागवत, देवीमागवत, हरिवंश आदि में भी है। वाचस्पत्यं (भा० ६) धृत वामन पुराण (अ० ५) के अनुसार कंस के हाथ से छूटने के बाद इन्द्रादि देवताओं ने उन्हें विन्ध्याचल में स्थापित किया तथा वे श्री विन्ध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वयं वाचस्पत्यं भी इनका परिचय—विन्ध्यवासिनी यशोदागर्मजातायां दुर्गायां कहकर देता है। परवर्ती लक्ष्मीतन्त्र में भी इसी बात को दुहराया गया है। १९ इसके अनुसार कहा जा सकता है कि श्री विन्ध्यवासिनी की प्रतिष्ठा कृष्ण काल में ही हुई किन्तु अनेक अन्य कथायें एव विवरण इसके विपरीत प्राप्त होते हैं। सहाभारत में ही विराट् पर्व में युधिष्ठिर कृत दुर्गास्तोत्र में विन्ध्याचल को देवी का शाश्वत स्थान कहा गया है—

## विन्ध्ये चैव नगश्रेष्ठे तव स्थानं हि शाश्वतम् ।

<sup>9.</sup> Sakta Pithas 20.

१०. द्र० क० ५।

११. लक्मोतन्त्र— अ० ९ पृ० ३३ ।

इनकी उत्पत्ति के विषय में पुराणों में जो विचित्र कथायें हैं संक्षेपतः प्रस्तुत किया जा रहा है—

- १. देवीपुराण के अनुसार घोर, काल, एवं वज्रदण्ड नाम राक्षसों के वघ के लिये विन्ध्यपर्वत पर महाशक्ति का अवतरण हुआ था। ये राक्षस तीनों लोकों के राज्य का अनिधकृत उपभोग कर रहे थे। त्रस्त देवताओं ने तथा ब्रह्मा-विष्णु-महेश ने महाशक्ति का स्तवन किया। इनकी स्तुति के फलस्वरूप महाशक्ति ने स्त्री रूप में सिहवाहिनी होकर विन्ध्यपर्वत पर अवतार लिया। उनके साथ ब्रह्मा-विष्णु-महेश परिचारक के रूप में आये तथा अनेक सुम्राज्जता सदलंकृता कुमारी देवियाँ भी आयों। नारद ने दौत्य द्वारा वज्रदण्ड को देवी की ओर आकृष्ट किया; तथा देवी को पाने की लालसा से गया हुआ दैत्य ससैन्य कालकवित हुआ। घोर ने भी देवी के सौन्दर्य वर्णन को सुन कर उन्हें लाने के लिये कमशः दुर्मुख तथा कालको भेजा। ये दोनों दूत कमशः विजया एवं जया के द्वारा मारे गये। अन्ततः घोर भी विकट युद्ध के वाद यमलोक गया। १९३
- २. देवीभागवत के वर्णन के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र मनु ने सृष्टि के आदि में, प्रजोत्पत्ति करने में अपने को अक्षम पाकर महाभाग्यफलप्रदा देवी की मृण्मयी मूर्ति बना कर उसकी आराधना विविध प्रकार से स्तुति करते हुये किया। देवी ने प्रसन्न होकर मनु को अकण्टक राज्य एवं वंश वृद्धि का वरदान दिया तत्-पश्चात्—

## पश्यतस्तु मनोरेव जगाम विन्ध्यपर्वतम् ॥ १४

अर्थात् सृष्टि के पूर्व ही उनका वास विन्ध्यपर्वत पर हो गया था।

३. चण्ड-मुण्ड के वघ के समय उमा का वर्ण कृष्ण हो गया था तथा कौशिकों का प्रादुर्भाव हुआ था। उन्होंने अपने पूर्व वर्ण की प्राप्ति के लिये ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा कि आप पुनः स्वर्णिम कान्ति प्राप्त करेंगी तथा शिव की अर्घनारीश्वर रूप में अभिन्न संगिनी होंगी। हे रात्रि की देवी! आप पूर्व

१२. द्र० ऋ० प।

१३. देवीपुराण—९२-९-११; ७-२०; ७-२१-४४; ७-१-७; १२-६३-६४; १२, ७०; ३०-१-२८।

१४. देवीभागवतम् - १०।१-२।

<sup>-18-</sup>

में 'एकानंशा' थीं तथा अब विन्ध्यपवंत पर निवास करिये तथा देवताओं की आकांक्षाओं को पूर्ण करिये। ऐसा सुनकर कौशिकी विन्ध्यपवंत पर चलीं तथा उमा शिव के पास चली गई।" १५४

एक अन्य कथा के अनुसार—कैलास पर रमण करते हुए शिव ने एक बार शिवा से अपनी एक मात्र आकांक्षा की पूर्ति के लिये कहा कि वह नारी होना चाहते हैं। उमा ने स्वीकार किया तथा वचन दिया कि वह घरती पर कृष्ण के रूप में निम्न कार्यों के लिये अवतरित होंगी—

- (१) शिव के साथ विहार जो उस समय राधा होंगे।
- (२) विष्णुं द्वारा मारे गये राक्षसों के अवतरित रूपों के विनाश ।

पृथिवी तथा ब्रह्मा की प्रार्थना पर उन्होंने विष्णु से परामर्श करके स्वतः को दो भागों में विभक्त किया।

- (१) कन्या रूप में जो यशोदा के यहाँ पैदा हुईं एवं विन्ध्यवासिनी कही गईं।
- (९) कृष्ण के रूप में जिन्होंने दैत्यों, दुष्कृतों का विनाश किया तथा देवकी को अपना असली रूप दिखाया। १६

इस प्रकार अनेक कारणों से इनके अवतरित होने की कथाओं से इस शक्ति-पीठ की महत्ता एवं प्राचीनता का प्रतिष्ठापन होता है। यहाँ प्रतिष्ठित होने के पश्चात् यही शक्ति अनेक नामों से विभिन्न स्थानों पर पूजित हुईं।

## ततः स्थानसहस्रोस्त्वं पृथिवीं शोभियव्यसि'

हरि० २, ४७।४९

तन्त्रों में इनका अनेक शक्तियों के साथ साम्य अथवा अभेद प्रदर्शित है यथा मेर-तन्त्र (पृ॰ ६२५) इन्हें महिषासुरनाशिनी के रूप में विणत करते हुए महिषमिदनी की उपासना का विधान देता है। इसी का अनुकरण शारदातिलक में भी मिलता है । महामारत आदि भी इन्हें कौशिकी, एकानंशा, काली आदि रूपों में विणत

१4. Sakti cult in Ancient India 70 १२२ 1

१६. बही पृ० १४१ ।

१७. शारवातिलकम्—सटीक-वनारस-१९६३।

करते हैं। इनके अतिरिक्त शूलिनी, भ्रमरस्वामिनी, वनदुर्गा आदि भी इनके विभिन्न विग्रह हैं। इन सभी देवियों के ध्यान में भी भेद है तथा उपासना पद्धतियाँ भी भिन्न हैं। दशमहाविद्याओं के सहस्रनामों भे भे विन्ध्यवासिनी का नाम उनके सर्वात्मिकात्व का द्योतक है। ष्ट्रयामल तथा शिवचरित क्रमशः सती का पृष्ठ भाग एवं वाम पादाङ्गुलि के पतन की सूचना देते हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि दक्ष यज्ञ के पूर्व विन्ध्यवासिनी का स्थान यहाँ नहीं था अपितु इससे यह द्योतित है कि शक्ति को यह स्थान अतिप्रिय है तथा इसकी महत्ता महत्तर करने के लिये कारणों का योग इस स्थान पर पुञ्जीभूत कर दिया है।

### शास्त्रीय-द्भप 😘

जैसा कि कहा जा चुका है कि इस महती-विद्या-राज्ञी के अनेक विग्रहों का उल्लेख शास्त्र करते हैं; उनमें विष्णुयामल का निम्न ध्यान उनके सर्वात्मिकात्व एवं आद्यात्व का स्पष्ट परिचय देता है—

शुक्लाङ्गी शुक्लकूटाभां शुक्लपुष्पित्रयां वराम् ॥
कोटिशुश्रे न्दुसंकाशां मुक्ताभालामलङ्कृताम् ॥
पीठे चिन्तामणेदीप्तौ करचूडाप्रभामराम् ॥
क्योत्स्नारत्नस्फुरद्देहां मन्दहासयुताननाम् ॥
सहासरस्वतीं देवीं मणिद्वीपेश्वरीं पराम् ॥
सर्वाद्यां बालिकां नित्यां मणिदोलनसंस्थिताम् ॥
वक्त्राब्जेऽङ्गुष्ठघृन्यूलं कराब्जाम्यां पदाब्जयोः ॥
पिबन्तीं शोभितां शुभ्रां बह्मानन्दस्वरूपिणीम् ॥
सेवितां देवदेवश्च संस्तुतां सर्वसिद्धिदाम् ॥
आदिरूपां महामायां ध्याये विन्ध्यनिवासिनीम् १९॥

एक अन्य घ्यान में भगवती को परमैश्वर्यमयी चित्रित किया गया है —
रत्नकौस्तुभप्रकारे रत्निसहासनस्थिताम्।
रत्नचिन्तामणेदींप्तौ रत्नानां पूर्णभासुरे।

१८. शाक्तप्रमोद (बगलातन्त्र) पृ० ३२२ — बनारस । लितासहस्रनाम — बनारस ।

१९. निज संग्रहीत पाण्डुलिपि से.।

रत्नाङ्गीं रत्नवक्त्राभां रत्नज्योत्स्नाप्रसारिणीम् ॥
रत्नगां रत्नचूडाभां रत्नद्वीपनिवासिनीम् ॥
नवयौवनसंपन्नां त्रिनेत्रां च चतुर्भुजाम् ॥
कलाकोटिपरिभ्रान्तां रत्नहारावलीयुताम् ॥
सेन्यमानां सुरस्त्रीभिः स्तुतामिन्द्राद्यखण्डलैः ॥
सवाद्रंचित्तां विश्वेशीं पराम्बां लोकपालिकाम् ॥
व्याये कल्पतरीर्मूले विन्ध्येशीं विष्णुपूजिताम् २०॥

इसी तरह का एक स्वरूप ध्यान राघवभट्ट के पदार्थादर्श में प्राप्त होता है (का॰ ति॰ पृ॰ ४७२)—

हेमाचले तटे रम्ये कल्पवृक्षोपशोमिते ।।

दिव्योद्यानं चिन्तयेच्च विशालं हेममूतलम् ।।

कृशानुरूपं वश्रेण करालेन समावृतम् ।।

तन्मच्ये चिन्तयेदिद्व्यं विचित्रं मणिमण्डपम् ।।

तिस्मन् सिहासनेऽम्मोजकणिकायां विचिन्तयेत् ।।

वंण्ट्राकरालाट्टहासं कृष्णवर्णं मयानकम् ॥

अतितीत्रमुखं सिहं ज्वलदिग्निशिखोपमम् ॥

तस्योपरिष्टात्तां देवीं कोटिबालाकंसिश्रभाम् ॥

चकासिवाणशूलाख्यान्दघतीन्दक्षिणम् जः ॥

वकासिवाणशूलाख्यान्दघतीन्दक्षिणम् जः ॥

वक्तासिवाणशूलाख्यान्दघतीन्दक्षिणम् जः ॥

वक्तासिवाणशूलाख्यान्दघतीन्दक्षिणम् ॥

वक्तासिवाणशूलाख्यान्दघतीन्दक्षिणम् ॥

कर्षं ज्वलत् केशपाशामशेषाहरणोन्मुखीम् ॥

अङ्गाद्यावृत्तिसंयुक्तामस्त्रशस्त्रपरीवृताम् ॥

इन्द्रादिलोकपालंग्वं सेवितां विन्ध्यवासिनीम् ॥

इन्द्रादिलोकपालंग्वं सेवितां विन्ध्यवासिनीम् ॥

हरिवंशपुराणोक्त देवी स्तुति में २१ सिद्धि, धृति, मेघा, श्री, विद्या, नारायणी,

२०. निज संग्रहीत पाण्डुलिपि से।

२१. श्रीदुर्गोपासनाकल्पद्भः पृ० ३५-३६ ।

संघ्या, रात्रि, कालरात्रि, आर्या, कात्यायनी, कौशिकी, त्रिलोकजननी, नील कौशेय-वासिनी, आदि अनेक नाम दिये गये हैं तथा इन्हें "घण्टानिनादबहुला" कहा है।

महाभारत (विराट् प०, २३) इनके स्वरूप का वर्णन ४ भुजा, ४ वक्त्र, उदीयमानसूर्य के समान आकार वाली, पूर्ण चन्द्रनिभानना, मयूरिपिच्छल का वलय, केयूर, आङ्गद, कुण्डल, श्रोणिसूत्रादि आभूषण घारण करनेवाली, पाश, धनु, महाचकादि शस्त्र घारण करने वाली के रूप में किया है, जो त्रैलोक्य के रक्षार्थ विन्ध्यगिरि पर शाश्वत रूप से निवास करती हैं। कहीं इन्हें सिहस्था कहा गया है (जैसा कि ऊपर कहा गया), कहीं सौवर्णाम्बुजमध्यजा हैं, कहीं गजारूढा २२। यह तो श्री विन्ध्यवासिनी का मूल रूप है। अब हम विग्रह भेद से उनका रूप देखेंगे।

शूलिनी—(तन्त्र सा० सं० प० २२ एवं दु० क० पृ० २५, शा० ति० पृ० २८७) श्री विन्ध्यवासिनी को ही देव-सिद्ध सुपूजिता-शूलिनी दुर्गा कहा गया है। इनका रूप तन्त्रों के अनुसार निम्न है—

शूल, वाण, असि, गदा, चाप, पाश, तथा वराभयमुद्रा धारण करने वाली भीषणवक्त्रा, किरीट में चन्द्रखण्ड धारण करने वाली तथा सिंहस्कन्धाधि हैं। ये परमन्त्र-परयन्त्र-परतन्त्र विद्या स्तम्भिन स्वमन्त्र-स्वयन्त्र-स्वतन्त्र-विद्याविवर्धिन हैं।

महिषमित्नी — इनका स्वरूप सप्तशती अ० २ के अनुसार सर्वदेवात्मक है। ये अपनी १८ भुजाओं में शूल, चक्र, शंख, शिवत, चाप, वाण, वज्ज, कुलिश, घण्टा, दण्ड अक्षमाला, कमंडलु, खण्ड इत्यादि शस्त्र धारण करती हैं, तथा अनेक प्रकार के आभूषण धारण करती हैं। वनदुर्गा—ये सुवर्ण कमल में विराजमान, त्रिनेत्रा, विद्युत के समान कान्तिमान, शङ्खचक, वर अभयमुद्रा घारण करती हुई इन्दुकला से मण्डित ग्रैवेय, आङ्गदहारकुण्डल से भूषित, इन्द्रादि देवताओं द्वारा सेवित हैं। इस प्रकार संक्षेपतः श्रीवग्रह के शास्त्रीय रूप देखने के पश्चात् उनकी उपासना की प्रवृत्तियों को जानना भी प्रसङ्गानुकूल ही है।

वोरिमित्रोदय (पूजाप्रकाश पृ० ३३३) में श्री विन्ध्यवासिनी की उपासना का महत्त्व निम्नरूप में व्यक्त किया गया है।

२२. देवीनामविलास—

गजारूढा निजबन्धस्वाच्छन्द्यानन्दसुन्दरी । अवन्ध्ररं सुदुवन्धं छिन्धि त्वं विन्ध्यवासिनी ॥

सिंहे मन्दो यदा किश्विदेवान्मीने वृहस्पतिः ।। जन्मगरचाष्टमे मृत्युं कुर्याद्द्रव्यक्षयं त्रिगः ।। तदा गौरी यजेद्देवीं विन्ध्यवासीं विशेषतः ।।

इस प्रकार क्रूरग्रहों के वैपरीत्य की दशा में श्री देवी के पूजन का विधान है। विधि का निदर्शन भी ग्रन्थकार आगे करते हैं—

> बित्माल्योपहारैश्च जयं होमं च कार्येत् ।। वर्णेः षोडशभिविद्यानविमर्वा सदाहिता ॥

तन्त्रसमुख्यकार ने श्री विन्ध्यवासिनी के एक मालामन्त्र (जो २० या अधिक वर्णों का होता है.) का विधान महाविद्या के नाम से किया है। इसका ज्यानुष्ठान समस्त कामनाओं को सिद्ध करता है ऐसा कहा है<sup>२३</sup>। शूलिनी के रूप में इनकी काम्य विधियाँ तन्त्रसार संग्रहकार २४ ने दिया है तथा मन्त्र एवं मालामन्त्रादि श्री दुर्गोपासनाकल्पद्रम पृ० २५) देता है। तन्त्रसारसंग्रहकार इन्हें अमोधविद्या कहते हैं तथा इनके पूजाकाल हवनसामग्री (जो कामना भेद से वर्गीकृत है) आदि का विवरण देते हैं। यथा समस्त कार्यों के लिये सन्ध्याकाल में दूर्वा का हवन, समृद्धि के लिये नित्यप्रति घृत का हवन विहित है। महिषमिदनी के रूप में इनकी उपासना का विस्तृत विवरण शारदातिलककार (पृ० २९८) देते हैं। इनके यन्त्र का मी विवरण दिया है जिसका मन्त्र विन्यास रहितस्वरूप निम्न है—

मध्य में त्रिकोण, द्वादश दल तथा दो भूपुर। इस यन्त्र का वर्णन करके प्रन्थकार—

यन्त्रं विन्व्यनिवासिन्याः प्रोक्तं सर्वसमृद्धिदम् ।

ऐसा कहते हैं।

इनकी भी पूजा तान्त्रिक परम्परानुसार सोपचार होती है।

वनदुर्गा का महावज कवच जो कि स्तुति कवच दोनों है तथा उपनिषत्संप्रह

२३. तन्त्रसमुच्चयः पृ० ९८।

२४. तन्त्रसारसंग्रहः प० २२ पृ० ३०८ मद्रास ।

में मोतीलाल वनारसी दास के यहाँ से नवहुर्गोपनिषत् नाम से प्रकाशित भी है। असाध्यसाधनार्थ इनकी उपासना का विधान है।

योगिनीतन्त्र इनकी पूजा कमल से करने का विघान देता है।

विन्ध्येशी सा समाख्याता प्रयजेत् कमलादिना । (यो० त० पृ० ४४७-श्लोक ३५)

विन्ध्याचल की स्थानीय परम्परानुसार पुष्पश्रङ्गार, वस्त्राभूषण नारिकेलादि-समर्पण, घण्टा-समर्पण आदि इनके पूजन के साधन हैं।

इस अति प्राचीन शक्ति केन्द्र में प्रतिष्ठित मूर्ति की प्राचीनता के विषय में भी प्रश्न हो सकता है। विदित है कि काल प्रवाह समस्त भौतिक पदार्थों के क्षय एवं नवीनीकरण का कारण एवं नियामक है। अतः सम्भव है कि मूर्ति का नवीकरण भी हुआ हो। किन्तु स्थान पूजा की महत्ता सर्वदा थी जैसा कि वीरिमत्रोदयकार (पृ० ३३३) स्थान प्रधानता का पोषण करते हुये लिखते हैं—

> दक्षिणाद्या महाभोगा गौरी मेघा महाफला । विन्ध्यवासा तथा देवी ज्वालास्या च तथापरा । एताः पञ्च महाभाग सर्वकामप्रदा नृणाम् ।।

यह विवरण ग्रन्थकार स्थानपूजा के संदर्भ में देते हैं।

योगिनी तन्त्र के काल में यहाँ सम्भवतः सिन्दूर चिंत प्रतिमा थी-

ततो विन्ध्याचलं गत्त्वा कृष्णा रक्ता च या शिला। (यो० त० उत्तर खण्ड)

यह मूर्ति उस काल में भी कृष्ण पाषाण की ही थी जैसा कि आज भी हैं। वंडीशतक में भी मूर्ति की चर्चा है—

सम्प्राप्यागामि विन्ध्याचलशिखरशिलावासयीग्योद्धतायाः (श्लोक ४५)

आधुनिक विग्रह भी प्राचीन शैली का है। इसमें भगवती चतुर्भुज रूप में सिंह पर खड़ी हैं तथा उनके दायीं ओर गणपित एवं बाँयीं ओर एक योगिनी हैं। इसकी प्राचीनता की कल्पना भक्तों के मस्तक स्पर्शं से घषित चरणयुगल से की जा सकती है।

इस प्रकार श्री विन्ध्यवासिनी आर्य एवं अनार्य दोनों जातियों द्वारा सुपूजित शक्ति हैं। तथा यह स्थान शाक्त उपासना का सर्वोत्तम स्थान है—

word in contract to the nations of art of the extension of the art

a more red tile delenge morelle

DESCRIPTION OF STREET STREET

total wir syall in one had a proof the fault.

वाली कि के किए किया हुएका दे का जिला

BERTHER THE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

(SV TIME)

that has a negron arrent result and

विन्ध्याचलनिवासिन्याः स्थानं सर्वोत्तमोत्तमम् ।। (वेवी० भा० ७-३८-५-३०)

## वक्रोक्ति मत का स्वरूप ऐतिहासिक और दार्शनिक पीठिकार्थे

and a first the analy of this property of the analy

to orthe prosess the new poster of spring paper to be sur-

THE PROPERTY OF STATE OF THE PARTY WAS THE WASHINGTON

Actonomics, the at he without hard and after him

## डा० राममूर्ति त्रिपाठी

#### उज्जैन

Dealing with the concept of Vakrokti ("crooked or uncommon way of expression") the author opines that it is a उपापार and not a poetic figure (अलंकार). He points towards a close relationship of the concept of Spanda in Kaśmira Śaivism with the Vakrokti of Kuntaka and contends that though accepting Vakrokti as the life-substance (जीवितम्) of poetry, Kuntaka did not consider it to be an alternative of रस (aesthetic pleasure) but rather held the view that Vakrokti culminated in rasa.

भारतीय रचनात्मक तथा शास्त्रात्मक वाङ्मय में भामह-दण्डी जैसे अलंकार-वादी आचार्यों से पूर्व वक्रोक्ति को उस तरह से उपस्थापित नहीं किया गया, जिस तरह से इन लोगों ने किया। भामह ने काव्य का केन्द्रीय तत्त्व "चाक्ता" मानी और उसका स्रोत अलंकार। उनकी घारणा है कि इन अलंकारों की स्वरूप निष्पत्ति वक्रता-सापेक्ष है। इनकी दुष्टि में "वक्रता" शब्द और अर्थ की लोकोत्तीणं रूप से अवस्थिति है। इन्होंने "अतिशय" को उसके पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया है। यह मानना कि "वक्रता" में उक्ति को घुमा-फिरा कर प्रयुक्त किया जाता है और

१. काव्यालंकार—भामह, पृ० २ चौखंबा १९४०।

२. काव्यालंकार-भामह, पृ० १७।

३. व्यन्यालोक लोचन।

<sup>-80-</sup>

"अतिशय" में बढ़ा-चढ़ा कर—फलतः दोनों में भामह अंतर करते हैं —ठीक नहीं। भामह पर यह अपना आरोपण है, वास्तव कथन नहीं। दण्डी ने वाङ्मय को वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति, जैसे दो भेदों में विभाजित किया है और कहा है कि शास्त्र में स्वभावोक्ति—तथ्य कथन—होती है और काव्य में वक्रोक्ति। किन्तु इसका आशय यह नहीं कि काव्य में स्वभावोक्ति होती ही नहीं। निश्चय ही उनकी दृष्टि में शास्त्रीय "स्वभावाख्यान" असुन्दर तथा काव्यगत स्वभावाख्यान सुन्दर होता है फलतः—

### "काव्येव्वय्येतदीव्सितम्" ।

काव्य में भी स्वभावोक्ति का प्रयोग अभीष्ट है। यह अवश्य प्रतीत होता है कि स्वभावोक्ति अलंकार में भी जिस प्रकार भामह वक्रीक्ति की व्याप्ति मानते थे, उसी प्रकार दण्डी भी मानते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। वे वक्रोक्ति के साम्राज्य से स्वभावोक्ति को पृथक् कर देते हैं और भामह की तुलना में वक्रोक्ति की व्याप्ति कम कर देते हैं। वामन ने वक्रोक्ति की अर्थव्याप्ति और भी कम की। उन्होंने कहा—"सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः।"

सादृश्यमूलक लाक्षणिक प्रयोगों में ही वक्रोक्ति की संस्थित कही जाती है। यद्यपि उन्होंने ''अतिशय'' की भी बात की है, पर उसकी व्याप्ति कतिपय इने गिने अलंकारों में ही प्रदिश्चत की है। रुद्रट ने इस वक्रोक्ति को और सीमित कर दिया। उन्होंने उसे शब्दालंकार के एक भेद के रूप में स्वीकार किया, जिसके दो भेद किये गये—काकु-वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। इस अलंकारिकों ने अर्थालंकार के वर्गी-करण संदर्भ में वास्तव ११, औपम्य, श्लेष के साथ अतिशय का भी नाम लिया। पर "अतिशय" भामह की वक्रोक्ति का पर्याय नहीं था, सीमित था। व्यतिशदी

४. काव्यालंकार-सं०-प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा।

थ्. काव्यादशं-दण्डी।

६. वही।

७. वही।

प. काव्यालंकार सूत्रवृत्ति—वामन ।

९. वही।

१०. काव्यालंकार- छ्ट्रट ।

११. वही।

आचार्य आनन्दवर्धन ने परम्परागत दोनों अर्थों में "वक्रोक्ति" १२ का उल्लेख किया, पर वह जिस "अलंकार" स्वरूप का निर्वर्तक माना गया, उसे व्यवस्थित कर दिया गया। सौन्दर्य स्रोतों में से एक और असाक्षात् (आत्म) सम्बद्ध तथा अनियत १३ निरूपित किया गया।

इस रूप में परम्परा चिंत "वक्रोक्ति" को निर्माण की दृष्टि से सौचने वाले फुन्तक ने काव्य को "जीवित" १४ रूप में उपस्थापित किया।

प्रश्न यह खड़ा होता है कि "जीवित" शब्द का आशय क्या है? डा० राघवन् ने क्षेमेन्द्र के औचित्य सम्बन्धी चिंतन के प्रसंग में "रस" को आत्मा और "औचित्य" को जीवित के रूप में प्रहण कर यह सिद्ध करना चाहा है कि क्षेमेन्द्र (ध्विनत) रस्वादी अभिनवगुष्त के विरोधी नहीं हैं, अन्यथा यदि "औचित्यं रसिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्" के "जीवितम्" को "आत्मा" से अभिन्नार्थंक माना जातां तो क्षेमेन्द्र अभिनव के विपक्ष में चले जाते। निष्कर्ष यह कि काव्यात्मवाद के संदर्भ में डा० राघवन् ने आत्मा को Soul तथा जीवित को Life के अर्थ में लेकर अभिनव और क्षेमेन्द्र के बीच एक संगति लगाई है। लेकिन इस भिन्नार्थंकता से एक दूसरी समस्या भी खड़ी होती है और वह यह कि कुन्तक के "वन्नोक्तिः काव्यजीवितम्" में भी क्या इसी प्रकार "जीवित" को समझा जाय? काव्यस्यात्मा स (रसः) एवार्थः" काव्यस्यात्मा ध्विनः" को समझा जाय? काव्यस्यात्मा स (रसः) एवार्थः" काव्यस्यात्मा ध्विनः" को समझा जाय? काव्यस्यात्मा स (रसः) में प्रयुक्त 'आत्मा" शब्द और वन्नोक्ति धारा का "जीवित" शब्द क्या भिन्नार्थंक माने जायें? विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दृष्टान्त में मले ही "आत्मा" और "जीवित" मिन्नार्थंक हों, पर "काव्य" में दोनों शब्द समानार्थंक ही सम्भव

१२. ध्वन्यालोक-आनन्दवर्धन ।

१३. काव्यप्रकाश-मम्मट-अष्टम उल्लास

१४. वन्नोक्तिजीवित-कृंतक।

१५. Some Concepts of the Alankar Shastra में संकलित History of Auchitya in Sanskrit Poeties शीर्षक लेख-लेखक डा॰ वी॰ राघवन, १९४२।

१६. व्वन्यालोक-प्रथम उद्योत, पृ० ५४, चौखंबा, काशी, संवत् १९९७।

१७. वही, पृ० ९।

१८. काड्यालंकारसूत्रवृत्ति—वाणी विलास प्रेस १९०९ पृ० १४।

हैं। काव्यात्मवाद के सन्दर्भ में ''आत्मा'' शब्द का आशय ''सारसत्ता'' ही है, जो ''जीवित'' का भी अभिप्रेत है। कुन्तक के प्रयोगों का भी साक्ष्य लिया जाय—

- (१) उचिताख्यानजीवितम् उदाराभिघानं जीवितं परमार्थो यस्य<sup>१९</sup>।
- (२) काव्येकजीवितम् काव्यस्य परः परमार्थं इत्यर्थः २०।
- (३) शरीरं जीवितेनैव स्फुरितेनैव जीवितम् ।<sup>२१</sup> विना निर्जीवतां येन वाक्यं याति विपश्चिताम् ॥

इन प्रयोगों को देखने से लगता है कि कुन्तक ने जीवित शब्द का प्रयोग सारसत्ता के ही अर्थ में किया है। निष्कर्ष यह कि आत्मवाद के सन्दर्भ में प्रयुक्त "आत्मा" और "जीवित" को समानार्थक ही माना जाना चाहिये। फिर "औचित्यमत" के सन्दर्भ में जो भिन्नार्थकता बताई गई उसका क्या होगा? श्री रामपाल विद्यालंकार ने भी भेद नहीं माना<sup>२२</sup>, भेद तो डा० के० कुष्णमूर्ति ने भी नहीं माना<sup>२३</sup>, फलतः काव्य में रस को अंगी मानने वाले अभिनव ने "औचित्य" को अंगी मानने वाले अभिनव ने "औचित्य" को अंगी मानने वाले सेमेन्द्र को विरोधी बताया और कारण यह बताया कि क्षेमेन्द्र रसौचित्य को औचित्य का एक भेद मानते हैं। मेरा विचार यह है कि डा० राघवन् व्यर्थ ही अवरोध के लिये "आत्मा" और "जीवित" को भिन्नार्थक मानते हैं। भिन्नार्थक माने बिना भी उनका पक्ष सिद्ध हो सकता है। यदि यह मान लिया जाये तो क्षेमेन्द्र आलोचक को दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तत्त्व का अनुसंधान कर रहे हैं और अभिनव ग्राहक की ओर से—अतः पहला "औचित्य" (जो जहाँ है वह वहाँ ठीक तो है) को महत्त्व दे रहा है—रस को भी औचित्य की परिधि में ले रहा है और दूसरा ग्राहक रस को। अतः दृष्टि भेद से ही अभिनव तथा क्षेमेन्द्र के आपाततः प्रतीयमान विरोध का निरास हो

१९. वकोक्तिजीवितम्—पृ० ६७ कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाङ,

२०. बही-पृ० ६९।

२१ वही-पृ० २६।

२२. क्षेमेन्द्र की खोचित्य दृष्टि, १९६०, मोतीलाल वनारसीदास, पटना,

२३. वकोक्तिजीवितम्, भूमिका सं० के कृष्णमूर्ति, घारवाड़ विश्वविद्यालय,

जाता है—इसके लिये ''आत्मा और ''जीवित'' को भिन्नार्थक मानने का प्रयास

एक वात अवश्य है कि काव्य के सारतत्त्व पर आलोचक, सर्जंक और ग्रहाक—तीनों दृष्टियों से विचार हुआ है। आलोचक की दृष्टि से यह तत्त्व "औचित्य" है, ग्राहक की दृष्टि से "रस" और सर्जक की दृष्टि से अलंकार, रीति और वक्रोक्ति । सर्जन अभीष्ट प्रभाव में उत्पन्न करने के लिये किस सार तत्त्व का उपयोग करे ? प्रभाव की प्रकृति क्या हो ? भामह की कारिका "न कांतमिप निर्मूलं विभाति वनिताननम्<sup>२४</sup> से स्पष्ट है कि जिस प्रकार अलंकारवादियों को विनता के आनन पर राजमान कमनीयता आकृष्ट नहीं कर पाती—फलतः आकर्षण के लिये भूषण द्वारा उत्पादित या प्रविद्धित सौन्दर्य ही अपेक्षित होता है, उसी प्रकार इन अलंकारवादियों को सहज कमनीयता संविलत उक्ति तव तक आकर्षक नहीं होती जब तक उस पर आलंकारिक छटा न उभर जाये। रुचि-रुचि की बात है। रीति-वादी यौवन-प्रभाव सहज कमनीयता में ही कवित्व का प्रस्फुटन मान लेता है-अलंकार उसको प्रवृद्ध मात्र करते हैं। २४ भामह की कारिका बता रही है कि सहज कमनीयता की भित्ति तो अवश्य होनी चाहिये-पर वह आलंकारिक पेटिंग कवित्व के उन्मेष के लिये अपेक्षित है और इस पेंटिंग के लिये रंग—"वऋता" या "लोकोत्तर अतिशय" २६ का हो - यह शर्त है। यह अतिशय लोकोत्तर रूप से उक्ति की संस्थिति २७ पर निर्भर है - शास्त्र और व्यवहार की पिटी-पिटाई पद्धित से अलंकार निर्माण के लिये अपेक्षित वक्रता कुछ और ही होती है। उक्ति में यह वक्रता सौन्दर्या-नुभूति की अभिन्यक्ति के प्रातिभ आवेश में फूटती है। उक्ति की कान्यात्मक परिणति के लिये अलंकारवादी वकता-गर्भ अलंकारों की अनिवार्यता मानता है और रीतिवादी रेप गुणों की । एक अलंकारों में सभी सौन्दर्य स्रोतों को समाविष्ट करना चाहता है और दूसरा गुणों में। सौन्दर्य दोनों को अभीष्ट है - उस तरह का प्रभाव

२४. काज्यालंकार — भामह, पृ० २ (१।१३) चौलंबा, १९०५।

२५. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति—वामन, पृ० ६९-७० वही संस्करण।

२६. काव्यालंकार —भामह, चौखम्बा पृ० १८।
"सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाऽर्थी विभाव्यते"।

२७. विशेषो गुणात्मा-काव्यालंकारसूत्रवृत्ति-वामन, पृ० १६।

२८. ध्वन्यालोक लोचन—चौखम्बा काशी संवत् १९६७। शब्दस्य हि वक्रता अभिघेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णेन रूपेणावस्थानम्।

दोनों उत्पादित करना चाहते हैं - पर एक सहज और दूसरा कृत्रिम । लोचनकार ने इसी आशय को व्यक्त करते हुए कहा था—"चारुत्वं द्विविधं स्वरूपनिष्ठं, संघटना-निष्ठं<sup>२९</sup> च'' अर्थात् चारुता या सौन्दर्य उक्ति के स्वरूप में भी है और संघटना में भी। स्वरूपनिष्ठ सौन्दर्य का स्रोत अलंकार है और संघटना (रीति) निष्ठ सौन्दर्य का स्रोत गुण । इन अलंकार और रीतिवादी आचार्यों की दृष्टि से श्रव्यकाव्य के अन्तर्गत "रस" को वह सर्वातिशायी मान्यता प्राप्त नहीं थी - जो आनन्दवर्घन तथा अभिनवगुष्त के मत से आगे चल कर हुई। ३० भामह अलंकार में ही उसे अन्तर्भूत कर लेता है और रस व अलंकार नाम से कहता है जबिक वामन दीप्तरस वाले ओजोगुण से संपृक्त होने पर भी गौडी या<sup>३१</sup> रीति को अनात्मभूत या तुच्छ समझता है। इससे स्पष्ट है कि आनन्दवर्घन से पूर्व श्रव्यकाव्य में चारुता का प्रवाह और दृश्यकाव्य में रसानुभूति का प्रवाह स्थापित था। यह आनन्दवर्धन है जिसने उभयत्र "रसप्रवाह"<sup>३२</sup> के प्रामुख्य की बात की । दृश्यकाव्य में ही नहीं, मुक्तक काव्य<sup>३३</sup> में भी रस की सर्वातिशायी प्रतिष्ठा की। इन्होंने गुण और अलंकार कीं जगह व्यंजक-त्व<sup>३४</sup> चारुता को स्रोत निरूपित किया और इस चारुता को रस में पर्यवसित किया। वैसे किव की प्रतिमा सर्वोपरि है — मूलतः सौन्दर्य स्रोत का सौन्दर्यमय वही है। जिसे चाहे, उसके सिर पर सौन्दर्यस्रोतस्कता का सेहरा बाँघ सकती है। उसके लिये अभिवा, लक्षणा और व्यंजना का नियम नहीं है—वह नियतिकृत नियम रहित और स्वतन्त्र है। इसीलिये कालिदास की अभिघा समर्थित उपमा में जो सौंदर्य फूटता है, वह उत्प्रेक्षा सम्राट हर्ष की व्यंजना-समर्पित उपमा में नहीं। इसीलिये प्रतिभा-वादी आनंदवर्घन व्यंजकत्व को चारुता का स्रोत कहकर भी अभिघा की सम्भावना का निराकरण नहीं करते । यदि कवि की प्रतिमा-शक्ति का हस्तावलंव अभिधा को मिल गया, तब वह भी काव्योचित चारुता का स्रोत वन सकती है। इस गूढ़ तथ्य का संकेत आनन्दवर्घन ने घ्वन्यालोक के चतुर्थं उद्योत में किया है। उन्होंने कहा है-

THE RESIDENCE OF THE PARTY.

C. SPIR - FIRE SPIRE . S.

२९. वही, पृ० सं०।

३०. वही।

३१. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति , पृ० १९।

३२. व्यन्यालोक लोचन — चौखम्बा, पृ० १८६ । "काव्येऽपि च""इयमेव रसवार्ता"

३३. वही, पृं ३६० तथा ३२५।

३४. वही, पृ० ३५६।

"वाच्यानां च काव्ये प्रतिभासमानानां यद्रूष्णं तत्तु प्राह्मविशेषा 'भेदनेव प्रतीयते'' भेर — काव्य में शास्त्र और वाच्यार्थं की अपेक्षा काव्यार्थं की प्रतीति प्रत्यक्ष की भाँति प्रातिग्वक विशेषताओं से संविलत रूप में होती है — फलतः काव्योचित चाहता से मंडित होती है। यह प्रत्यक्षायमाण वाच्यार्थं वाच्यार्थं ही नहीं होगा, यदि अभिधा का विषय नहीं होगा। व्यवहार और शास्त्र में सामान्य रूप से वाच्यार्थं की प्रतीति होती है, पर काव्य में विशिष्ट रूप में होती है। महिमभट्ट ने कहा है कि शब्द की अभिधा शक्ति से समर्थित अर्थ दो प्रकार के होते हैं — सामान्य और विशिष्ट भेष ।

अभिधा लब्ध अर्थ का विशिष्ट रूप वही है जो प्रत्यक्ष का विषय (व्यक्तिगत विशेषताओं से संवलित) होता है। महिम के मत से —''स एव सत्कविगिरां गोचरः।''३७

यह व्यक्तिगत विशेषताओं से संविलत प्रत्यक्षगोचर अर्थ ही प्रतिभाप्रसूत किव की वाणी या शब्द का अर्थ होती है। बात यह है कि प्रतिमा किव की तीसरी आँख है जिसके समक्ष अतीत और भूत का आवरण हट जाता है और सब कुछ वर्तमान सा हो जाता है—प्रत्यक्षायमाण हो जाता है। राजशेखर आदि समीक्षकों की थारणा है कि किव में यदि प्रतिभा है तो वह अप्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष कर लेती है। वह योगी हो या नहीं, पर प्रतिभाशक्ति उसे उस भूमि पर कभी कभी उठा ले जाती है और वह सब कुछ दिखा देती है जो योगी सावनावश देखता है। पं॰ केशवप्रसाद मिश्र के इस कथन में सचाई है कि योगी जिस भूमि पर साधना के बल से पहुँचता है, प्रतिभावभव सम्पन्न किव वहाँ अनायास ही प्रतिष्ठित हो जाता है। विश्व कि यदि प्रतिभावश्य ह कि यदि प्रतिभावश्य ह के संविधा एकरूपता करनी सम्भव नहीं है। निष्कर्ष यह कि यदि प्रतिभावशक्ति है तो चाष्ता का कौन सा स्रोत किसके बल पर कब फूट जाय यह नियम बनाना कला के क्षेत्र में असम्भव है। इसीलिये यद्यपि (अभिनवगुप्त और) आनन्दवर्धन व्यंजकत्व को काव्योचित सींदर्थ का स्रोत निरूपित करते हैं, तथापि उपर्युक्त पंक्ति के आलोक में (वाच्यानां च "") प्रातिभ सामर्थ्य के समक्ष उसे शिथल भी कर देते हैं। "अभिनवभारती:" में इस "साक्षात्कारकल्पः" अर्थ का संकेत अभिनव-देते हैं। "अभिनवभारती:" में इस "साक्षात्कारकल्पः" अर्थ का संकेत अभिनव-देते हैं। "अभिनवभारती:" में इस "साक्षात्कारकल्पः" अर्थ का संकेत अभिनव-

३५. वही, चतुर्थं उद्योत, पृ॰ ५४३।

३६. व्यक्तिविवेक-महिमभट्ट प्रणीत, पृ० ३९० चौलम्बा, काशी १९३६।

३७. वही, पृ० ३९०।

३८. काव्यमीमांसा-राष्ट्रभाषा परिषद बिहार, पृ० २७ जून, १९४५।

३९. साहित्यालोचन में उद्गत-श्यामसुन्दरदास, १९४२, पृ० २८०।

गुप्त भी देते हैं। अतः के० कृष्णमूर्ति जी की यह स्थापना कि रस समर्थकता ४० के कारण ही काव्य-भाषा व्यवहार और शास्त्र की भाषा से पृथक् हो जाती है—विचारित नहीं है। उसके और भी स्रोत हैं। पश्चिमी समीक्षा में तो क्रोचे ४१ ने Knowledge का विषय ही प्रत्यक्ष गोचर "व्यक्ति" ४२ को बताया है। विववादी आवार्यों ने इस पर इतना बल दिया है कि कवित्व का एकमात्र स्रोत ही वन गया। ४३ आवार्य रामचन्द्र गुक्ल ४४ तथा प्रायः समस्त छायावादी चितकों ४५ ने इसी अभिप्राय से काव्य भाषा को चित्र भाषा कह दिया — चित्रार्थ विवार्थ समर्थक भाषा कह दिया। वहाँ तो Imagination उस शक्ति या Faculty को कहा गया जहाँ Image या विव गढ़ा जाता है। इसलिये भारतीय प्रतिभा उसको आत्मसात् करती हुई भी उसका पर्याय नहीं है—विशेषकर कश्मीरी आलंकारिकों के संदर्भ में। आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त तथा कुन्तक उसी कश्मीरी घारा के आगमिक आचार्य हैं। इसी चर्चा को यहाँ रोक कर प्रकृत में यह कहना चाहता हूँ कि श्रव्यकाव्य के क्षेत्र में काव्यभाषा द्वारा जिस प्रकार का प्रभाव अलंकारवादी और रीतिवादी अभिव्यक्त करना चाहते थे—वह चाहतात्मक था। ये लोग रस को वह महत्त्व नहीं दे रहे थे जो आनंद और अभिनव द्वारा दिया गया।

कुन्तक का काव्य प्रस्थान सर्जनापक्षीय है—इसीलिये भाषा ही—शब्दार्थ ही—जसके लिये सब कुछ है—

> आखर अरथ कविहिं बल सांचा । अनुहरि ताल गतिहिं नट नाचा ॥<sup>४६</sup>

४०. अभिनवमारती भाग १-अभिनवगुप्त, पृ० २८७ गायकवाड़ सं०

४१. अप्रकाशित लेख से—पृ० १—Abhinava Gupta's view of Aesthetic concepts—by K. Krishnamurthy पृ० १३६!

४२. चितामणि, भाग--- २ में उद्भृत, पृ० १४६ सं० २०२६।

४३. कविता क्या है — चितामणि में संकलित लेख, पृ० १२० ना० प्र०

४४. वही।

४५. पल्लव सुमित्रानन्दन पंत ।

४६. रामचरितमानस-गीताप्रेस, गोरखपुर-अयोध्याकाण्ड ।

इसीलिये अलंकार और रीतिवादियों की भाँति उन्हें भी अपनी सारी क्षमता का उद्रे क शब्दार्थ को ही केन्द्र में रखकर (अलंकार्य वनाकर) वताना पड़ा। अलंकार और रीतिवादियों की तुलना में कुन्तक को विरासत में बहुत कुछ मिला था— इसीलिये उन्हें घ्विन तथा रसवादियों की विरासत को आत्मसात् करके अपने को प्रस्तुत करना पड़ा। इसीलिये उनकी दृष्टि में एक तरफ "स्वभाव" और "रस" अलंकार्य हैं और दूसरी ओर "शब्दार्य" भी अलंकार्य हैं और पूर्वण पक्ष से ये वस्तु सौन्दर्य पर भी वल देते हैं और प्यंवसित रसवत्ता या लोकोत्तराह्माद पर भी। पर इन सवका स्रोत "वक्ता" को ही निष्पित करना है इसीलिये उनकी स्थापना है—

# लोकोत्तराह्णादकारिवैचित्र्यसिद्धये । काव्यस्यायमलङ्कारः कोऽप्यपूर्वो विधीयते । ४९

सामान्य भाषा से काव्य भाषा का व्यावर्तक पूर्व सूरियों द्वारा अनुद्भावित ''वकता'' का विद्यान कुन्तक का अपना पौरुष है। लोकोत्तराह्लादकारिता काव्यभाषा का लक्ष्य होने से व्यावर्तक है—सामान्य काव्यभाषा यह काम नहीं करती। लोकोत्तराह्लाद समर्थक होने से ही काव्यभाषा का सामान्य भाषा से प्रस्थान भेद है —काव्य-भाषा में यह समर्थकता किवव्यापार स्वरूप 'वक्रता' की है। काव्यगत वस्तु और काव्यगत आह्लाद व्यवहार और शास्त्रगत वस्तु और आह्लाद से भिन्न प्रकृति का है—इस भिन्नता को उभारने का श्रेय किव व्यापार को है। अलंकार और गुण भी यह काम करते थे, पर ''वक्रता'' की व्याप्ति उनसे बढ़कर है। अलंकार शब्दार्थ रूप भाषा की विशेषता है और वामन ने ''गुण'' को भी भाषा धर्म रूप से ही स्थापित किया है। कुन्तक ने अपनी ''वक्रता'' में इन सबका समावेश करते द्वय भी (वैभिन्त्य या वैचित्र्यसम्पादक काव्यभाषा गत धर्म) उसे और व्यापक भूमिका भूमिका दी है। अलंकार या गुण (वर्ण, पद तथा वाक्य) शब्द तथा अर्थ के ही धर्म हैं, प्रकरण या प्रबन्ध के स्तर पर उभरने वाली चास्ता के स्रोत रूप में उनका विधान नहीं है। व्विनवादी आचार्य की दृष्टि इस ओर गई—उसने प्रकरण और प्रबन्ध के सींदर्यस्रोत के रूप में ''व्विन'' की व्याप्ति स्थापित की, कुन्तक ने इस प्रबन्ध के सींदर्यस्रोत के रूप में ''व्विन'' की व्याप्त स्थापित की, कुन्तक ने इस

४७. वक्रोक्तिजीवित-पृ० १२६ पृ० २१।

४८. वही - पृ० २० "उभावेतावलंकायौ।

४९. वही - पृ० २ प्रथमोन्मेष -- २।

५०. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति - पृ० १७, समग्रगुणगुम्फितावैदर्भी।

<sup>--</sup> १5-

विरासत को भी आत्मसात किया और आगे बढ़े। एक ओर ध्विन के समस्त प्रभेदों को 'वकता'' में आत्मसात किया ओर दूसरी ओर ''व्यं जकत्व'' को भी सौन्दय स्रोत के रूप में आत्मसात कर सौंदर्यस्रोत को और व्यापकता दी। व्यंजकत्व को सौंदयस्रोत मानने से वाचकत्व की विवार्थसमर्थ रूप में सौंदर्यस्रोतस्कता छूट जाती है - "वकता" को मानने से काव्यभाषा की कोई शक्ति नहीं छूटती। कुन्तक ने अर्थ प्रत्यायकत्व रूप साम्य से उपचारतः शब्दमात्र को काव्य में ''वाचक'' कहा । वह वाक्य काव्य में वही "सटीक शब्द" है, जिसकी ओर आनंदवर्धन ने कारिका द्वारा संकेत किया था<sup>४९</sup>। अर्थात् आनंदवर्धन ने कहा था कि अभीष्ट चारुता के प्रकाशक सटीक शब्द को - जिसका कोई पर्याय किसी अन्य शांक से उसे समर्पित न कर सके - व्यं नक या घ्वनि शब्द कहते हैं। घ्वनिवादियों की घारणा ही हो गई थी - ''न तादशो कोऽपि वाच्यार्थों यो मनागनामृष्टप्रतीयमानः स्वत एव चमत्कारमा शातुं प्र भवति''४२ —अर्थात् ऐसा कोई वाच्यार्थ हो ही नहीं सकता, जो प्रतीयमानार्थ की अपेक्षा किये विना स्वयं चमत्कारोत्पादन में सक्षम हो सके। कुंतक इस संभावना का विस्तार करते हुए कान्यभाषा मात्र से उसे जोड़ना चाहते हैं। यह अवश्य है कि वे काव्य में न तो शब्द भेद स्वीकार करते हैं न ही अर्थंभेद, किन्तु व्यवहार और शास्त्र की जड़भाषा से काव्यभाषा का व्यतिरेक दिखाने के लिए उसे "वक" या "विचित्र" कहना चाहते हैं। उनका "विचित्रैवाभिषा वक्रोक्तिः"<sup>११३</sup> प्रमाण भूत वक्तव्य है। उन्हे काव्यभाषा में प्रसिद्ध प्रस्थान से व्यतिरेक इष्ट है। यद्यपि यह व्यतिरेक निम्नगामी या अपकृष्ट होने में भी संभावित है, तथापि सौन्दर्य के साथ लोकोत्तर आह्लाद के साथ जुड़े रहने के कारण उसे उत्कर्ष के साथ ही जुड़ना होगा। काव्यभाषा अभीष्ट सौंदर्य के संप्रे-षण में क्षम हो - वह चाहे जिस सामर्थ्यं से हो। यह किव व्यापार है, प्रतिभा है -जो अपने पारस स्पर्श से काव्यभाषा की प्रत्येक क्षमता को सौंदर्य संप्रेषण का स्रोत बना सकती है—इसे कोई नियम रोक नहीं सकता। इसलिए तो वह नियतिकृत नियमरहित है। १४

कुन्तकं ''वक्रता'' नामक अलंकृति को अलंकार्य काव्य से वस्तुतः अपृथक् सिद्ध मानते हैं केवल समझने समझाने के लिए अलग कर लेते हैं प्र । समूचा काव्य-

५१. घ्वन्यालोक-पृ० १४६।

१२. रसगंगाधर — पंडितराजजगन्नाथ-प्रथम आनन — पृ० ९४ ।

५३. काशी हिं वि० वि०, वाराणसी—संस्कृत साहित्यानुसंघान समिति ।

५४. काव्यप्रकाश-मम्मट, १।१, पृ २ म० ओ० रि० इ०, पूना १६२२।

५५. वक्रोक्तिजीवितम्—पृ० ६।

काव्य और उससे समियत अर्थ—ही "वक्र" है—लोकोत्तर है—शास्त्र और व्यवहार की अपेक्षा "कुछ और" है। वण्यं वस्तु यदि स्वभावसुन्दर है तव तो किव प्रतिभा उसे यथावत् उकेर ही देती है, यदि वैसी नहीं है तो वना देती है। सामान्यतः औचित्य तो यही कहता है कि पेण्टिंग के लिए आघार को स्वभाव-सुन्दर होना चाहिये। स्वभाव पर ही वक्रता फवती है। कुंतक ने तो यहाँ तक कह दिया है— "स्वभावस्यैव हपेण निरूपणमेव हि वक्रतायाः परं रहस्यम्।" १६ वक्रता की अंतरात्मा स्वभाव का ही सहज उभार है। मैं उन दोनों प्रकार के किवयों की वंदना करता हूँ, जो वस्तु में निहित स्वभावसिद्ध अव्यक्त सुभग तत्त्व को वाणी के सहारे उभार देते हैं अथवा जो भूत को अपनी क्षमता से सुन्दर बना देते हैं। १८ मतलव किव लीन सौंदर्य को उभारता भी है और अपनी प्रौढ़ि से आहित भी करता है—और यह सब होता है किव व्यापार से। वण्यंवस्तु में लीन सुभग तत्त्व कहने का स्पष्ट आशय है कि सौंदर्य लोकोत्तर—चारुतर उसमें स्वभावतः है, पर न तो वह सर्वसामान्य की आँखों में आता है न ही वण्यं वन पाता है—उसके लिये तो किव को तीसरी आँख अपेक्षित होती है — जिसकी ओर महिम ने संकेत किया है—

### सा हि चक्षुर्भगवतस्तृतीयमिति गीयते येन साक्षास्करोत्येव भावास्त्रं लोश्यवतिनः । १५०

अर्थात् यह किव की प्रतिभा नामक तीसरी आँख है, जिससे वह त्रैलोक्यवर्ती और त्रिकालवर्ती पदार्थ समुदाय को देख लेता है। इतना ही नहीं—वह उस लोकोत्तर सुभगतत्त्व का भी साक्षात्कार करता है —जो सर्वसामान्य की आँखों का विषय नहीं बना।

प्रश्न यह भी है कि यह चारुता या सुभगतत्त्व है क्या ? कुन्तक क्या इस तरफ कोई दार्शनिक आलोक भी विकीर्ण करते हैं ? यह स्वभाव है क्या, जो वक्रता का परम रहस्य है ? कुन्तक इस वक्रता को केवल प्रौढ़ प्रस्त भी नहीं मानते और नहीं संबंधा लोक रूढ़। वास्तव में कुन्तक कश्मीरी आलंकारिक हैं और शैवदर्शन (त्रिक्दर्शन या स्पंददर्शन) से परिचित हैं। परिचित ही नहीं हैं—' वक्रोक्ति जीवित' के 'मूल में वही दृष्टि अंतिनहित है'। आरम्भ के मंगलाचरण से ही उन्होंने कहा है

TO THE PURPLEMENT AND

४६ वही, पृ० १०।

५७. वही, पृ० १२०।

५८, व्यक्तिविवेक-महिम भट्ट, चौलंवा-१९३६, पृ० ३९१।

कि उस शिव को नमस्कार है जो विश्व चित्र का निर्माण करने में केवल परिस्पन्द-स्वभाव आत्मशक्ति मात्र का सहारा लेता है। प्र आगम का व्यवतंक लक्षण है— शक्ति की विशिष्ट अवधारणा। है इसके अनुसार मूलतत्त्व 'द्वयात्मक अद्वय'' है। इस मत में जगत् मिथ्या नहीं है। मूलतत्व की चिन्नयो संकोच प्रसारात्मिका शिक्त का विस्कार है। एक तरफ श्रुति कहती है— "एकाको न रमते 'हि "स दितीयमैच्छत्' हैं और दूसरी तरफ कहती है— "द्वितीया द्वे अत्र भवित'' के अर्थात् एक तरफ वह लीला के लिये 'द्वितीय'' भी चाहता है और दूसरी ओर 'द्वितीय'' को भयोत्पादक भी मानता है। इस अन्तर्विरोध का नित्रारण इसमें है कि वह स्वयं अपनी क्षमता से 'द्वितीय'' बन जाय, इस तरह उसकी इच्छा शिक्त भी कार्यान्वित हो जाती है और भयोत्पादक की स्थिति भी नहीं आती। शाङ्कर अद्वैत में 'द्वितीय'' सर्वथा भिन्न है। आगम में शिक्तमान् की अपनी शिक्त का ही रूपांतरण है। यही वह शिक्त है जिसका सहारा लेकर शिव या शिक्तमान् जगत् का निर्माण करता है। हि

इस शक्ति का स्वरूप स्पंदात्मक है-

# जगत्त्रितयवैचित्र्यचित्रंकमंविवायिनम् । शिवं शक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरणं नुमः ।।

सृष्टिकाल में स्पंद स्वभाव<sup>६५</sup> यह शक्ति आनन्द लाभ करती है।

"स्पंद" का शाब्दिक अर्थ है कंपन, जिसकी निष्पत्ति किंचिच्चलनार्थंक "स्पदि" घातु से होती है। यह एक ज्योतिर्मय बिन्दु है। कंपनात्मक होते हुए भी इस तत्त्व को उस "किया" शब्द से बोधित नहीं किया जा सकता जो जागतिक

४९. वक्रोक्तिजीवितम्—१।१, पृ० १। कर्नाटक विश्वविद्यालय, घारवाड़,

६०. तांत्रिक वाङ्गय में ज्ञाक्त दृष्टि—पृ० ३ (प्रस्तावना) विहार राष्ट्र-

६१. **बृहवारण्यक**— पृ० ३९।

६२. वही।

६३. वही, पृ० ३८ (१।४।२) पूना १९२८।

६४. वक्रोक्तिजीवितम्-१।१ पृ०, १।

६४. तन्त्रालोक-कश्मीर सिरीज, १९१८।

क्रिया का, काल विशेष से घटित होने वाली "क्रिया" का द्योतक है। स्पंद को यदि समझकर कहा जाय तो "शक्ति" भी कहा जा सकता है, स्पंद को इच्छा भी कहा जा सकता है पर यह समझकर कि स्पंद "इच्छा" वनती है, पर "इच्छा" "स्पंद" नहीं। अतः उसे "इच्छा" से भिन्न भी नहीं कहा जा सकता। "स्पंद" सिक्रय भी है और निष्क्रिय भी। सिक्रय इसिलये कि उसमें कंपन के कारण देश प्रच्युति रूप किया रहती है, पर इस देश प्रच्युति की संतित नहीं चलती—अतः जागतिक क्रिया के वोधक क्रिया शब्द का प्रयोग भी यहाँ नहीं किया जा सकता— फलतः इस दृष्टि से उसे निष्क्रिय भी कहा जा सकता है। वह चित् स्वरूप नहीं चित् शक्ति रूप है। वसे शक्ति और चंतन्य पर्याय ही हैं। चित्स्वरूप शिव की स्वभावभूता "शक्ति" उससे निकलकर पुनः उसी में समा जाती है—विश्वांत होती रहती है। यही आवर्तात्मक कंपन ही स्पंद है; जो निष्क्रिय एवं सिक्रय के मध्य है। इस

वैसे स्पंदन नैयायिकों और वैशे पिकों के परमाणु में, सांख्यों के गुण में और शक्ति में तीनों जगह हैं। योग भाष्यकार ने कहा है—जितने समय में एक परमाणु स्वदेश प्रच्युति करता है—वही समय "क्षण" है ६७। इसी का प्रतिबिंब बुद्धिगत समुदित होकर काल कहा जाता है जिसमें भूत-भविष्य की कल्पना होती है।

यह "स्पंद" स्थिर भी है और गतिशील भी। गितशील इसलिये कि यह कंपन है और स्थिर इसलिये कि उसमें स्वदेश प्रच्युति नहीं होती। यही स्पंद सारी सृष्टि का मूल स्रोत है—पर इसके लिये सामान्य स्पंद में वैषम्य आना आवश्यक है। रामकण्ठ ने "स्पंद" की चर्चा करते हुए कहा है—"स्पंदशब्दश्चायं स्वस्वभाव-परामर्शमात्रस्य नित्यस्य शून्यव्यतिरेचनकारणभूतस्य तावन्मात्रसंरंभात्मनः शक्त्यपरा-भिघानस्य पारमेश्वरस्य धर्मस्य किचिच्चलनात् "स्पंद" इति अर्थानुगमात् वाचकत्वेन व्यपदिश्यते" दि—अर्थात् यह स्पंद परमेश्वर का किचिच्चलनात्मक विशेषता है—उसे शक्ति भी कहा जाता है। यह स्पंद दो प्रकार का है—सामान्यात्मक तथा विशेषात्मक। "सामान्य स्पंद" का स्वरूप इस प्रकार है—"एष उपादेयतमः परमकारणभूतस्य सत्यस्य आत्मस्वरूपस्य अयमहमस्मि—अतः सर्वं प्रभवति, अत्रैव च

६६. स्पन्दकारिकाविवृत्ति २।४।

६७. पातंजल योग दर्शन—व्यास भाष्य—पृ० २८८ लखनऊ विश्व-विद्यालय।

६८. रामकण्ठ प्रणीत-स्पन्दकारिकाविवृत्ति, २१५।

प्रतीयते — इति प्रत्यवमर्शात्मको निजो धर्मः सामान्यस्पंदः ।" ६९ अर्थात् इस संसार का परम कारण स्वरूप सत्य अपने स्वरूप का - यह मैं हूँ, इसी सब का उद्भव होता है इसी में सब प्रलीन हो जाते हैं - इस प्रकार का जो प्रत्यवमर्शात्मक निज धमं है-वही सामान्य स्पंद है। यह कंपनशील पदार्थ मात्र में अनुस्यूत सामान्य स्पंद है। यह वह सदृश परिणामवाही ज्योतिर्मय विन्दु है जहाँ शिव और शक्ति सम-रस हैं। शिव तत्त्व की दृष्टि से वही निस्पंद है और शक्ति तत्त्व की दृष्टि से सदश परिणामवाही शक्ति । सांख्यों का पुरुष भी ज्योतिरूप है—पर परिरमणशील नहीं। वहां तो इसे छोड़कर प्रकृति और तत्प्रसूत भावमात्र परिणामशील हैं। यह सदण परिणामवाही प्रकृति या सामान्यस्पंद उस ऋतुमति स्नाता नायिका सी है जिसमें केवल गर्भधारणा को स्वरूप योग्यता है कार्यकारी योग्यता नहीं। इस सामान्य स्पंद में अशेष विशेष स्पंद समाये हुए हैं। उसमें इच्छा (कामास्य वीज) का प्रतिफलन हुआ कि विशेष स्पंद व्यक्त हुआ। सामान्य स्पंद के सहारे ही अनिच्छात्मक इच्छा-वश विशेष स्पंद वनते हैं। विशेष स्पंद का स्वरूप — निर्देश करते हुए कहा गया है कि विशेष स्पंद के कारण ही अनात्मभूत देहादि में आत्माभामन पैदा होता है, भिन्न भिन्न माया प्रमाताओं में ''मैं दुःखी हूँ, मैं सुखी हूँ'' इस तरह का त्रिगुणात्मक ज्ञानप्रवाह उत्पन्न होता रहता है। ये विशेष स्पंद स्वरूप के आच्छादक हैं। ७° इस प्रकार कश्मीरी दर्शन में जिस "स्पंद" का अत्यन्त सूक्ष्म और गहन विवेचन हुआ है -उसकी चर्चा ''वकोक्ति जीवित'' में अनेकशः हुई है। फलतः इस दार्शनिक विवेचन के आलोक में उसे समझने का प्रयास करना चाहिये।

कृंतक ने "वक्रोक्ति-जीवित" में "स्पंद" शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया है। काव्यमार्ग में अर्थ का स्वरूप क्या होना चाहिये—इस पर कृंतक का कहना है—"अर्थ: सह्दया ह्लादकारि स्वस्पंदसुन्दरः" श्री और इसकी व्याख्या में वे स्पष्ट कहते हैं— "काव्ये ये सहदयाः काव्यार्थविदः तेषामा ह्लादमानंदं करोति यः तेन स्वस्पंदेन आत्मीयेन सुन्दरः सुकुमारः " कर — काव्य में जिस अर्थ का विधान हो — वह अपने स्पंदात्मक स्वभाव से सुन्दर प्रतीत होकर सहदयों को आह्लाद मग्न कर सके। यह स्पंद वस्तु का स्वभाव है—उसके विना तो वह कही ही नहीं जा सकती। इसी स्वभाव के कारण वस्तुगत उत्कर्ष की अभिव्यक्ति होती है। उन्होंने "स्वभाव"

६९ वही।

७०. वही।

७१. वकोक्तिजीवितम्—१८ठ १४, घारवाड संस्करण।

७२. वही-पृष्ठ १७ ।

का बहुत ही स्पष्ट व्याख्यान करते हुए कहा है—"अपिरम्लानः प्रत्यप्रपिरिपोषपेशलः यः स्वभावः पारमाथिको धर्मः "" " रूपे — स्वभाव वस्तु का परमार्थं रूप है जो अभिनव और रसमय होता है। निष्कर्ष यह कि वर्ण्यत जिस सुभग तत्त्व की लीनता या संस्थिति वताई जाती है — वह स्पदमयता हो है— वही वस्तु मात्र का स्वभाव है— जो अपनी समग्रता से किव की प्रतिभा का ही विषय होता है। किव प्रतिभाप्रसूत वाणी से उसे उभार कर भावियत्री प्रतिभा के सामने प्रस्तुत कर देती है।

अलंकारसर्वस्व के टीकाकार समुद्रवंघ ने कुंनक के आशय को और भी स्पष्ट किया है। उसने कहा और ठंक कहा कि शब्द और अर्थ की योजना में इनसे अतिरिक्त कोई अलंकार नाम की वस्तु नहीं है। अपितु विलक्षण कविव्यापार पूर्वक अभिधान ही इसका अलंकार है—स्पष्ट ही इस प्रिक्रिया में व्यापार की ही वक्रता की महत्ता है—उसी का प्राधान्य है—वही काव्य का जीवित है। इसीलिए कुंतक ने अलंकृत को ही काव्य कहा, काव्य का अलंकार नहीं। आनन्दवर्धन ने कहा था कि व्यापार वाक्यार्थ नहीं होता, व्यापार से वाक्यार्थ निष्पन्न होता है और कलात्मक वाक्यार्थ व्यापार वे ही है—वही गुण और अलंकार का उपस्करणीय है—कलतः वही प्रधान है, वही विश्वन्तियाम है—अतः आत्मा है। कुंतक ने अर्थ का यह गौरव व्यापार के योग से सिद्ध करते हुए व्यापार प्राधान्यवाद चलाया, भट्टनायक ने भी व्यापार को ही महत्ता दी थी। अभिनवगुप्त ने कुंतक और मर्तृनायक से परिचित होने के कारण व्वनन व्यापार को प्राधान्य देकर आनन्दवर्धन का समर्थन किया और कुन्तक की प्रतिस्पर्धिता की।

अब, दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि वक्रता नामक अलंकार के माध्यम से ही "काव्य चमत्कार" की स्थिति सम्भव मानने वाला कुन्तक "रस" के विषय में क्या सोचता है ? काव्य की आत्मा का प्रश्न उठने पर "रस" के विषय में आखिर यह क्या कहता है ? यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि वे सर्जना की दृष्टि से सारसत्ता का अनुसंवान करने चले हैं और मानते हैं कि किव व्यापार का पारस-संस्पर्श उद्दिष्ट सींदर्य की निष्पत्ति में अपेक्षित है। उसकी वक्रता वस्तु के काव्यो-चित स्वभाव का अविच्छेद्य वैशिष्ट्य है—

उदारस्वपरिस्पन्दसुन्दरस्वेनं वर्तनम् । वस्तुनो वऋशब्दैकगोचरस्वेन वक्रता ॥ ७४ ३।१।

७३. वही-पृष्ठ १३७।

७४. वक्रोक्तिजीवितम्—३।१ घारवाड संस्करण।

कान्योचित शब्द द्वारा वस्तु का कान्योचित रूप में प्रतीत होना ही उसका बांकपन है। इस रूप में प्रतीत वस्तु आङ्काद पर्यवसित होती है। अतः यह कहना कि कुन्तक की आत्मा की खोज करने चले और रह गये अलंकार तक ही—माध्यम तक ही—पूर्ण विचारित नहीं है। कुन्तक आनन्दवर्घन की मांति किसी भी स्थिति में रस को अप्रधान नहीं करना चाहते। महिम की भी यही स्थिति है। वस्तु और अलंकार की तरह रस कभी वाच्य नहीं होता और व्यंग्य होते ही वह स्वतः अन्य अर्थों को उपाय बना देता है, एवं स्वयं उपेय बन जाता है। निष्कर्ष यह कि उनका विवेचन आङ्काद तक जाता है—साध्य तक जाता है—बीच में ही नहीं हकता।

Spirit and the spirit of the state of the st

# शतरञ्जकुतूहलम्

# सम्पादक—श्री जीवेश्वर झा

#### इलाहाबाद

An unpublished ms. on chess-playing, entitled ज्ञतरञ्ज-कुतूहलम्—consisting of only nine verses with commentary—has been presented here.

प्रस्तुत शतर ज्जुतूहलम् पाण्डुलिपि में उल्लिखित (संवत् १९२२) समयानुसार १९वीं शताब्दी उत्तरार्द्धं की रचना है। देवनागरी लिपि में लिखित यह मातृका
गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ में सुरक्षित है। प्रति आधुनिक कागज पर
सुस्पष्ट अक्षरों में लिखित व्याख्या से युक्त एवं पूर्ण है। आकार बहुत छोटा है।
मात्र ९ व्लोकों को टीका सहित प्रस्तुत किया गया है!

हस्तलेख में श्रीकृष्ण भगवान की राघा के प्रति उक्ति लिपिबद्ध है। रचियता का नाम निर्देश नहीं है। अतएव इस उक्ति से स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह किसी पौराणिक आधार पर ही लिखा गया है। इस मातृका का उल्लेख न तो कैटलॉगस कैटलॉगरम में मिलता है और न अन्य सूचियों में। इस प्रकार के अन्य हस्तलेख कृष्णदास विरचित शतरिज्जनी का उल्लेख कैटलॉगस कैटलॉगरम के पृष्ठ संख्या ६३१ पर किया गया है। चूँकि भारतीय प्राचीन खेलों में शतरञ्ज का भी नाम संख्या ६३१ पर किया गया है। चूँकि भारतीय प्राचीन खेलों में शतरञ्ज का भी नाम लिया जाता है और इस खेल की प्राचीन परम्परा चली आ रही है इस दृष्टि से प्रस्तुत हस्तलेख का अपना एक महत्त्व है।

प्रस्तुत हस्तलेख का प्रकाशन मार्च, १९४६ में प्रो॰ चिन्ताहरण चक्रवर्ती द्वारा संस्कृत साहित्य परिषद्, श्याम बाजार, कलकत्ता के तत्त्वावधान में हुआ था। यह संस्कृत साहित्य परिषद्, श्याम बाजार, कलकत्ता के तत्त्वावधान में हुआ था। यह मुद्रित प्रति अनुपलब्ध है। ओरियण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एम॰ एस॰ यूनिवर्सिटी, मुद्रित प्रति अनुपलब्ध है। ओरियण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एम॰ एस॰ यूनिवर्सिटी, बड़ौदा के क्षेत्राधिकारी श्री वाई॰ एन॰ वाकङ्कर महोदय ने अपने शोधपूर्ण निबन्ध हेतु बड़ौदा के क्षेत्राधिकारी श्री वाई॰ एन॰ वाकङ्कर महोदय ने अपने के साथ ही सूचित इस प्रति के आदि, अन्त, मध्य तथा पुष्पिका आदि का उपयोग करने के साथ ही सूचित

किया है कि प्रस्तुत हस्तलेख उक्त मुद्रित प्रति के समान है। मात्र मुद्रित प्रति में इस प्रति की अपेक्षा दो पुष्पिका क्रमशः मूल के लिये और टीका के लिये है। साथ ही मुद्रित प्रति में व्यवहृत हस्तलेख उल्लिखित समयानुसार (संवत् १९२४) से यह हस्तलेख दो वर्ष पुराना है।

प्रस्तुत मानृका में शतरञ्ज के पात्रों की गित (चाल) इस प्रकार है—
(क) हाथी एक सीय में एकादि एक तथा एक ही साथ सात प्रकोष्ठ तक दाएँ-वाएँ और ऊपर-नीचे चल सकता है। (ख) घोड़ा अढ़ाई घर चारों ओर चलता है। इसका संचरण अधिक कुटिल और महत्त्वपूर्ण होता है। (ग) उष्ट्र चनृदिक एकादि एक तथा एक बार विभिन्न कक्षों में चलता है और आलसी पात्र होता है। (घ) अमात्य सबंत्र संचरण करता है। यह समस्त पात्रों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। यदि इसके साथ हाथी का सामञ्जस्य बना रहा और घोड़े का बल मिलता गया तो प्रतिस्पर्दी को पानी पिला देता है। (ङ) बादशाह सार्वभौम होता है। एक-एक कक्ष करके नीचे-ऊपर; दाएँ-बाएँ सीवा एवं टेढ़ा दो तरह से चलता है। (च) सेना सिर्फ सीघा आगे एक कक्ष ही चलता और वक्र हो कर मारने का कार्य करता है। यह पीछे नहीं चल सकता है। सभी पात्र एक दूसरे के सामने आने वाले पात्र को अपनी गित के अनुसार ही मारते है।

जहाँ तक शतरञ्ज खेलने की रीति का प्रश्न है, हस्तलेख में उल्लिखत वातों से यह संकेत मिलता है कि समस्त पात्रों का 'गितज्ञान' शतरञ्ज के लिये सबसे अधिक महत्त्वपूणें है, जिसके विना शतरञ्ज का खेल खेला ही नहीं जा सकता है। समस्त पात्रों के गितज्ञान को समझकर ही पात्रों का संचरण किया जाना संभव होता है। एक ऐसी विषम परिस्थिति होती है जब प्रतिस्पर्द्धी के सार्वभौम के गित की 'शह' के द्वारा संचरण गित अवरुद्ध हो जाती है। (अर्थात् प्रतिस्पर्द्धी अपने पात्रों के द्वारा पूणें सामञ्जस्य एवं शक्ति के साथ स्थित सार्वभौम के घर पर अपना अधिकार करते हैं। यदि बादशाह को अन्य घर मिल गया तो चल सकता है अन्यथा वह परास्त हो जाता है जिसे 'मात' कहते हैं।) एक और विषम परिस्थिति सार्वभौम के लिये उस समय उपस्थित होती है जब प्रतिस्पर्द्धी के पात्रों के द्वारा सार्वभौम को शह दिये बिना एक भी स्थान नहीं छूटता उसे 'जिच्च' अवस्था कहते हैं। उससे बचने के लिये 'जिच्च' स्थित में पड़ा हुआ खिलाड़ी अपने प्रतिस्पर्द्धी का कोई भी एक पात्र उठा लेता है तब सार्वभौम को चलने के लिये घर मिलता है।

इस खेल का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रतिस्पर्झी के पात्र-संवरण को घ्यान में रखकर अपने पात्र को एक दूसरे पात्र का सहयोग बल एवं एक स्पता बनाये हुये चलना विजय के लिये आवश्यक है। मात्र पात्र का गतिज्ञान तथा संचरण करने की कला से विजय प्राप्त नहीं होती अपितु प्रतिस्पर्दी के पात्र संचरण को देखते हुए गढ़ निर्माण, व्यूह रचना, सहयोग की सामञ्जस्यता एक दूसरे पात्र में रखते हुए पात्र संचरण करना चाहिये। साथ ही प्रतिस्पर्दी को परास्त करने के लिये पात्र संचरण में दूरदृष्टि, छल-प्रपंच, तर्कं बुद्धि आदि द्वारा आक्रमण एवं सुरक्षा की रीति तथा राजनीति की तरह गंभीर रूप में पात्र-संचरण की कुटिल नीति का अवलम्बन आवश्यक है।

अन्त में यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि आयुनिक समय में जिस प्रकार से शतरञ्ज-खेल का प्रचार-प्रसार एवं विकास हो रहा है, उस स्थिति में अनुपलब्ध मुद्रित शतरञ्जकुतूहलम् ग्रन्थ के अभाव को दूर करने के लिये तथा 'बहुजन हिताय' प्रस्तुत हस्तलेख को यथावत् विद्वानों के समक्ष रखने का यह एक प्रयास मात्र है। यदि इससे शतरञ्ज खिलाड़ियों को किञ्चित् भी लाभ हुआ तो इसे संस्कृत वाङ्मय साहित्य से लुप्त एक अणु प्राप्ति ही समझा जा सकता है।

श्री गणेशाय नमः।

गणेशं नमस्कृत्य विष्णवङ्घियुग्मं गुरून् सर्ववन्द्यान् विशालान्दयाब्धीन् । बुधानां मनोशं प्रशस्तं हि बुद्धिबलाख्यं वयं कुर्महे क्रीडनं सत् ॥१॥

श्री गणेशाय नमः।

नत्वा महेशानमुमापतिं गुरोर्विधाय चित्ते चरणारविन्दम् । कुर्वे शुभां बुद्धिबलाभिधस्य टीकामहं क्रीडनकस्य सुक्तिम् ॥

अथ विझविधाताय मङ्गलमाचरित—गणेशिमिति गणानां प्रथमादीनामीशः स्वामी तं नमस्कृत्य नत्वेत्यर्थः । उपपदिवभक्त्यपेक्षयाकारकिवभक्तेर्बलीयत्वान्नमः स्वस्तीत्यादिना चतुर्थीं न किन्तु द्वितीयैव विझबाहुल्यात् पुनमेंङ्गलमाचरित । विष्ण्वङ्झि इति गुरुनिति च दयाव्यीन् दयासमुद्रान् एकस्यां प्लबन्तिक्रयायां त्रयाणां सम्बन्यः । वयं बुधानां मनोज्ञं प्रशस्तं बुद्धिवलाख्यं सत्क्रीडनं इति निश्चयेन कुमेंहे ।

सदूर्णामये वस्त्रखण्डे विशाले चतुःकोणयुक्ते समन्तात्समाने । चतुःषष्ठिकोष्ठानि कौशेयसूत्रैविधायादिकोणादिकोष्ठादिमाद्याः ॥२॥ प्रचुरे विशाले महति चतुःकोणयुक्ते चत्वारश्च तत्सहिते समन्तात् समाने सर्वतस्तुल्ये वस्त्रखण्डे हस्त्यादिस्थितिपात्रगृहे विषये कौशेयसूत्रैः पट्टतन्तुभिः चतुःषिठ-कोष्ठानि हस्त्यादिगृहाणि विधाय कृत्वा आदिकोणादि कोष्ठात् आदिः पूर्वश्चासौ कोणश्च तस्य आदि प्राक् च तत् कोष्ठं च तस्मात् तथा इभाद्याः हस्त्यादयः सारिका स्थाप्याः ।

इति स्थापनीया गजास्वोब्द्रसेनाथिराट् सार्वभौमक्रमेलार्वनागाः । ततः पत्तयोष्टो गजाद्यब्टकानामधस्तात्तिरःस्थः क्रमेणार्पणीयाः ॥३॥

इतीति । हे राघे ! अनेनप्रकारेण गजाश्वोष्ट्रसेनाथिराट् सार्वभौमकमेलार्व-नागाः । प्रथमकोष्ठे हस्ती द्वितीये हयः तृतीये ऊष्ट्रः चतुर्थे सेनाधिराट् सेनानीः पञ्चमे सार्वभौमः सर्वेश्वरः षष्ठे कमेल ऊष्ट्रः सप्तमे अर्वा अश्वः अष्टमे नागः हस्ती एते अष्टौ गजादि गजान्ताः स्थापनेप्यष्टसु तिरः स्थाः तिरोभागे क्रीडितुः मम पुरः स्थाप-नीयाः ततः हस्त्याप्यप्रतः गजाप्यष्टकानां सारिकाणामधस्तात् अधोभागेषु कोष्ठेषु अष्टौ पत्तयः पदातयः सारिकाः तिरःस्थाः तिरोभागस्थाः क्रमेणार्पणीया आरोप्या इत्यर्थः ।

> अमात्यालये सार्वभौमं निद्ध्यादमात्यं तथा सार्वभौमस्य कोष्ठे । इति व्यत्ययादन्यहस्त्यादयस्ते प्रतिस्पिद्धनोप्येव मेवाधिरोप्याः ॥४॥

अमात्यालये इति । हे राघे ! क्रीडाया प्रतिस्पद्धिनः प्रतिस्पद्धिरूपस्य कलत्रस्य तवापि पुरः अमात्यालये सेनानीकोष्ठे सार्वभौमं सर्वेश्वरं निद्यात् आरोपयेत् तथा सार्वभौमस्य कोष्ठे अमात्यं सेनान्यं निद्यात् आरोपयेत् इति व्यत्ययात् एवं वैपरी-त्यात् अन्यहस्त्यादयः अपरगजादि गजान्ताः यथा मम आरोपिताः तथा तवैव क्रीडा-स्थाने एवमेव आरोप्या आरोपणीया इत्यर्थः ।

> ततः क्रीडितव्यं मनीषाविदाधैवंलं चाबलं स्वस्य दृष्ट्वा परस्य । गतिज्ञानमेषां विना क्रीडनं नी भवेत् (तत्) पुरस्ताद्विचायं विशेषात् ॥५॥

ततः इति । हे राघे ! ततः स्थानद्वये हस्त्यारोपणान्तरं मनीषाविदग्धः सुबुद्धिमद्भिः स्वस्य निजस्य परस्य प्रतिस्पद्धिनः सारिकानां वलं च पुनः अवलं निर्वेलत्वञ्च दृष्ट्वा विलोक्य क्रीडितव्यं खेलनीयमित्यर्थः । एषां हस्त्यादीनां गतिज्ञानं

विना ऋते श्रीडनं नो भवेत् न स्यात् । तत् हस्त्यादीनां गतिज्ञानं विचार्यं पुरस्त त् प्रथमतः विशेषात् अधिकेन विचार्यं विचारणीयमित्यर्थः ।

> गजः सप्तकोष्ठान्तमेकाद्यवको यथापेक्षमूर्ध्वं तिरक्ष्वेति पश्चात् । हयः सार्द्धकोष्ठद्वयं चासमन्तात् क्वचिन्मध्यगाम्यष्टकोध्ठानि रक्षेत् ॥६॥

गज इति । एपां गजादीनां गितविकार उच्यते । गजगितज्ञानमाह - गजः हस्ती अवक्रः सन् सप्तकोष्ठान्तं सप्तकोष्ठपर्यन्तं एकादि एकं स्वस्थानकोष्ठं आदौ यिसम् कर्मणि ऊध्वं ऊध्वंभागे तिरः तिरोभागे पव्चात् पृष्ठभागे यथापेक्षं यादृशी चलनेच्छा भवेत् तथा एति गच्छिति । हयगितज्ञानमाह । हयोश्वः सार्द्धकोष्ठद्वयं अर्द्धेन सहवर्तनानं कोष्टद्वयं इति आसमन्तात् उपर्यधिस्तरः सर्वभागेषु एति गच्छित क्विन्मध्य-गामी स्यात् तर्हि अष्टकोष्ठानि रक्षेत् । अष्टस्थानेषु तस्य वलं तिष्ठतीरयर्थः ।

यथापेक्षमेकादि सप्तान्तकोष्ठं व्रजेद् वक्रगामी समन्तात् महाङ्गः । अमारयो विना वाजिनश्चैकगत्या समग्रा गतिः सञ्चलेत् सर्वगामी ॥७॥

अथ ऊष्ट्रगितज्ञानमाह । यथेति । महाङ्गः ऊष्ट्रः वक्रगामी वक्रं गच्छतीति तथा अलसगामी सन् यथापेक्षं क्रीडितुयंथेच्छं एकादिएकमारम्य सप्तकोष्ठपर्यन्तं समन्तात् सर्वतः व्रजेत् । सेनानीगितज्ञानमाह । अमात्यः सेनानीः वाजिनोऽश्वस्यैकगत्या विना अश्वेकगितं त्यक्त्वा सर्वगामी उपर्यवस्तिरोगामी सन् समस्ताः हस्त्यादिकृताः गितः सञ्चलेत् गच्छेदित्यर्थः ।

पुरः पृष्ठतः पार्श्वयोः कोणकेषु चतुर्ध्वेककोष्ठं चलेत सार्वभौमः । तुरङ्गस्य गच्छेद्गति ह्योकवारं न कस्यापि लग्नासृतिर्यावदस्य ॥ । ॥

अथ सार्वभौमस्य गितज्ञानमाह । पुरइति । हे राघे ! सार्वभौमः सर्वभवरः पुरः अग्रमागे पृष्ठभागे पाद्यवयोद्धयोः कक्षिकक्षप्रदेशयोः चतुर्थकोणकेषु सर्वकोणेषु एक-कोष्ठं चलेत् गच्छेदित्यर्थः । यावत्कालपर्यन्तं अस्य सार्वभौमस्य क्रीडायां कस्पापि द्वितीयक्रीडितुः प्रतिस्पिद्धिनः सैन्यादिपदात्यावसानस्य सृतिः संसरणं न लग्ना भवेत् । तावदेकवारं सार्वभौमः तुरङ्गस्य अश्वस्य गितं साद्धंद्वय(कोष्ठ)रूपं इति निष्चयेन गच्छेत् गमनं कुर्यादित्यर्थः ।

पदातिश्चलेदग्रतः कोष्ठमेकमृजुर्मारयेद्वकगत्यान्यकोष्ठे । न पादं क्वचिद्धारयेत् पृष्ठभागे व्रजेद्यस्य कोष्ठं भजेत् तत् स्वरूपम् ॥६॥ पदातिसारिकागितज्ञानमाह । पदाितरिति । हे राधे ! पदाितनाम्नी सारिका अग्रतः अग्रभागे ऋजुः सरलः सन् । एककोष्ठं चलेत् गच्छेदित्यर्थः । प्रतिस्पिद्धिहस्त्यादि सारिकां वक्रगत्या वक्रतया अन्यकोष्ठें तिर्यंक्कोष्ठे मारयेत् हन्तीत्यर्थः । पदाितः क्विचित् कदािप पृष्ठभागे पदचाद्भागे पादं स्वचरणं न धारयेत् न स्थापयेदित्यर्थः । प्रतिस्पिद्धिनः हस्त्यादि सारिकानां मध्ये स्वपदाितर्यस्य कोष्ठं व्रजेत् गच्छेत् । तत्स्वरूपं हस्त्यादिरूपतां भजेत् प्राप्नुयादित्यर्थः । सावंभौमं विनेति शेषः । हे राधे ! अनया रीत्या शतरञ्जकुत्हले क्रीडितव्यमिति ।

इतिश्रीराघां प्रति श्रीकृष्णोक्तं शतरञ्जकुतूहलाख्यं समाप्तम् । संवत् १९२२ शाके १७८७ पौषगुद्ध १ भौमवासरे मथुराहरान्या लिखितम् ।

and the second of the second o

The profession of any other states of the second

PRODUCTION OF STREET AND STREET

Level and the second second of the second second

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

AND THE STATE OF T

# मुरारिपदचिन्ता

# डॉ0 चन्द्रभानु ज़िपाठी

#### प्रयाग

Commenting upon the verse Murāripadacintā cet etc. the author has presented in this article a critical and comparative study of the poetry of Māgha and Murāri and holds that the latter follows the former so much so that the understanding of the tough poetry of Anargharāghava requires the study of Śiśupālavadha. Murāri is very much indebted to Māgha.

# मुरारिपद्चिन्ता चेत्तदा माघे रतिं कुछ। मुरारिपद्चिन्ता चेत्तदा माऽघे रतिं कुछ॥

अर्धावृत्तियमकालङ्कारमण्डितश्लोकरूपेयं सूक्तिः कस्यचिद् समीक्षकवरस्य भक्तिसाहित्यरसास्वादिनो गुरुवरस्य वा नूतनकाव्यिजज्ञासोः भगवदुन्मुखस्य शिष्यस्य च प्रवोधार्थं समुज्जृम्भते । अस्यास्तात्पर्यम्-यदि त्वं मुरारेः कवेरनर्धराघवस्य पदज्ञानं समीहसे तदा पूर्वम् माघकवेः शिशुपालवधकाव्यस्याष्ट्ययने प्रीति कुरु, तथा यदि त्वं भगवच्चरणारविन्दं स्मतुं वाञ्छिस तदा अघे-पापे रित मा कुरु ।

मुरारिकवेस्तावदनर्घराघवं नाम नाटकमित्येकैव कृतिरुपलम्यते । माघकवेरप्येकमेव महाकाव्यमस्ति शिशुपालवधं नाम । अत्र मुरारिकवेवैशिष्टचज्ञानाय माघकाव्यस्य
वैशिष्टचज्ञानं नापेक्षितम् उभयोर्ट्टश्यश्रव्यभेदेन भिन्नत्वात् । परमेतदुभयविधकाव्यस्य
शरीरन्तु शव्दार्थरूपमेव भवति । शब्द एव संस्कृतम्—सुष्तिङन्तरूपं सत् पदं कथ्यते,
इति वैयाकरणसम्मतम् । पद्यते गम्यतेऽथौं येन तत्पदमित्यर्थावबोधकसुष्तिङन्तस्य शब्दस्य
पदमिति संज्ञा भवति । तथा चेदं संस्कृतसाहित्येतिहासग्रन्थेषु प्रमाणपुरस्सरं निर्णीतं
यन्माघकवेः स्थितिः, मुरारेरपेक्षया पूर्वाऽऽसीत् । अतः उभयोर्माघमुरारिग्रन्थयोः
पदानां परस्परं बोध्यबोधकभावसम्बन्धः फलति ।

माघमुरारिकविवरयोः प्रशस्तावन्या अपि सूक्तयो विलसन्तितराम् यथा माघस्य प्रशस्तौ—

- (१) नवसगंगते माघे नवशब्दो न विद्यते ।
- (२) उपमाकालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम् । दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ।।

पूर्वं स्वतेर्यः — माघकाव्यस्य नवसु सर्गेष्वधीतेषु सर्वेपां प्रयोगार्ह्शव्दानां ज्ञानम् भवति । समीक्षकेर्माघकवे शव्दज्ञानं शब्दप्रयोगप्रावीण्यं चाधीत्येयं सूक्तिः कृता । द्वितीयस्वतावुक्तास्त्रयोगुणामहाशब्दराशेस्तत्प्रयोगप्रकारस्य चापेक्षां कुर्वते यतो हि शब्दालङ्काराः रचनारामणीयकं विद्यति । समुचितपदप्रयोगोः थंगीरवगुणं धत्ते । अलङ्कृता प्रसन्ना मधुरा च पदपिङ्क्तिलिक्ष्यं लाति । माघकाव्यस्याध्ययनेना-स्य कवेः प्रचुरशब्दज्ञानं प्रयोगपाटवञ्च निर्णीयते ।

महाभाष्यकारः पतञ्जिलः शब्दज्ञानस्यानेकान् विधीन् व्याहृतवान्, तेषु लघीयान् विजिव्यिकरणाध्ययनम् । कोशैरिप प्रतिपदं शब्दज्ञानम् भवति । अत्रेद-मवधेयम् यत्कोशेषु सङ्गृहे ताः पर्यायशब्दाः विभिन्नदेशीयसाहित्यग्रन्थेषु पूर्वम् प्रयुक्ता एव भवन्ति । व्याकरणेन तावन्नवीना अपि यौगिकाः शब्दाः संस्कृत्य प्रयोगार्हाः कियन्ते । वैयाकरणशिरोमणिः कविवरस्तान् शब्दान् स्वकाव्ये प्रयुङ्क्ते तथा प्रयुज्य-माना अनेके सुवन्तितङ्क्तशब्दास्ति द्वतशब्दाः कृदन्तशब्दाश्च काव्यवपुरलङकुर्वते, अर्थगौरवं लालित्य प्रयुण्यन्ति । महाकविमिष्यस्तया कृत्वा पूर्वोवतं गुणत्रयमस्थापयत् ।

. मुरारिकवेः प्रशस्तौ राजानकरत्नाकरमहाकविः स्वकीये हरविजयमहाकाव्ये तस्य नामोल्लेखं कृतवान्—

अङ्कोत्यनाटक इवोत्तमनायकस्य नाशं कविव्यंधित यस्य मुरारिरित्थम् । (हर० ३८।६७)

# मुरारिकवेर्विषये इमेऽपि श्लोकाः वेनचिदुक्ताः सन्ति ।

- (१) देवों वाचमुपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतं, जानीते नितरामसौ गुरुकुलक्लिष्टो मुरारिः कविः।
- (२) मुरारिपदचिन्तायां मवसूतेस्तु का कथा। भवसूतिमनादृत्य मुरारिमुररीकुर ॥
- (३) भवभूतिमनादृत्य निर्वाणमतिना मया । मुरारिपदिचन्तायामिदमाधीयते मन: ।।

एभिः प्रशस्तिश्लोकमुरारेनिद्धत्कविसमवाये समादरः प्रतीयते, तस्य गुरुकुले

विद्योपार्जनक्लेशः स्वसामयिकभवभूतिकवेरपेक्षयोत्कृष्टत्वश्व गम्यते । 'मुरारिषद-चिन्ता चेत्तदा माघे र्रात कुरु' इति व्याख्येयसूक्तिविशेषे त्रीणि व्याख्यानानि भिवतु-मर्हन्ति ।

- (१) माघस्योत्तमर्णता मुरारेश्चायमर्णता परिस्फुटति ।
- (२) माघापेक्षया मुरारेहत्कृष्टता प्रतिभाति ।
- (३) माघकवेः कृतेरपेक्षया मुरारिकृतेः क्लिष्टतया तदववोवार्यं पूर्वं समु-चित शब्दार्थज्ञानजनकं माघकाव्यं परिशीलनीयम् तेनानर्घराघवनाटकपदानां काठिन्य-क्लेशो नानुभूयेत ।

यथा माघकविर्वं हुश्रुतः नूतनतमपदप्रयोगप्रवण आसीत्तथैव मुरारिरिप स्वयं-कथितवालवाल्मीकिपदवीविशिष्टः पदवाक्यप्रमाणपारावारीणो गुणगरिमगभीरमधुरो-दारवचनोऽभूत् । चिन्तापदस्य प्रयोगो विचारणीयविषयस्य दुरवोघतया तस्य क्लिष्ट-ज्ञाने भवित । मुरारिप्रयुक्तपदानां क्लिष्टत्वात्तेषामथंबोघः क्लेशेन जायते । अत्र काठिन्यं त्रिविधं भवितुमहंति, अप्रसिद्धत्वरूपम्, व्युत्पत्तिज्ञानराहित्यरूपम्, विविध-शास्त्राज्ञानरूपं वा । प्रथमस्य निराकरणं कोषप्रन्थानामघ्ययनेन, द्वितीयस्य व्याकरण-शास्त्राघ्ययनेन, तृतीयस्य च निखिलनिगमागमावगाहनेन भवित । एवं रीत्योभयोः कविवरयोः कृती समवेक्षणीये तेनास्याः समीक्षासूक्तेराशयः स्फुटो भविष्यति ।

माघेन स्वीयकाव्ये प्रयुक्तानाम् पदानामध्ययनेनेदं स्पष्टं भवति यदयं महाकविः स्वकाव्ये पूर्वोक्तगुणत्रयस्य सिन्नवेशाय तान्येव पदानि प्रायुङक्त यानि काव्यालङ्करणानि, अर्थगौरववर्धकानि, लालित्यापादकानि च सन्ति । मणिकाञ्चनयोग इवोपयुक्त-पदप्रयोगनेपुण्यं माघकवेद्वंश्यते तदीयकाव्ये । तेनास्य कवेः व्याकरणप्रमुखवेदाङ्गसिहत-वेदस्य, पुराणेतिहासदर्शनानां, साहित्यादिकलानां च सम्यज्ञानं निश्चीयते । क्रमशः उदाहरणद्वारोपर्युक्तमतं समर्थ्यते । तत्र काव्यशोभाकरी शब्दयोजना पुरिस्क्रियते—

वततीततीरिव । (१-५), विहङ्गराजा रहैरिव, (१-७) निजीनसोज्जासियतुम्, (१-३७) ओब्टेन रामो रामोब्टिबम्बचुम्बनचुञ्चुना । (२-१४) तथ्यामुतथ्यानुजवज्जगादाऽग्रे गदाश्रजम् । (२-६९) लोचनललामललाटलीलाम् (४-२८) ।

माघकवेः यमकालङ्काररिञ्जिता नवनवपदप्रयोगप्रवीणताऽत्यन्तं चकास्ति यथा—

वनं तताऽनेकतमालतालम्, वनन्तताने कतमा लताऽलम् । (४-३९)

षष्ठसर्गे प्रायः सर्वेषु पद्येष्वेषा सुषमा मन आवर्जयति यथा— —२०नवपलाश्चपलाश्चनं पुरः स्फुटबरागपरागत्य ङ्क्षजम् ।

मृदुलतान्तलतान्तमलोकयस्य सुर्राम सुर्राम सुमनोभरैः ।। (६-२)
कलमेखलाकलकलोऽलकलोलदृशा । (६-१४)
रुचिरं कमनीयतरा गमिता रुचिरङ्कमनीयत रागमिता । (६-७१)

एतेषु पद्येषु सौष्ठवापादनाय महाकविनां कोषव्याकरणयोराश्रयणं कृतमिति स्पष्टमेव । अर्थगौरववर्यकाः शब्दप्रयोगाः माघकविना स्वकाव्यस्य शास्त्रीयगौरववृद्धये कृताः । प्रथमसर्गे भागवतः श्रीकृष्णस्य वर्णनं सांख्ययोगदर्शनानुसारि वर्तते । चतुर्थसर्गे एकः श्लोकः ''सहस्रशीर्षाः'' इति मन्त्रस्यानुवाद एवास्ते । पञ्चमसर्गे पश्चां स्वभावौक्तवर्णनं चतुर्दशसर्गे च दार्शनिकविवेचनमस्य कवेः श्रुतविस्तरं शास्त्रेष् प्रौढिञ्च प्रथयति ।

द्वितीयसर्गे राजनीतिविषयकानि पद्यान्यप्यर्थंगौरवं पुष्णन्ति । एकमुदाहरण-मत्र दीयते यस्मिन् राजनीतेरौपम्यं व्याकरणशास्त्रेण कृतम् ।

> अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना । शब्दविद्येव नो माति राजनीतिरपस्पशा ।।

महाकविः बहुत्र तद्धितकृदन्तधातूनां समस्तपदानां च प्रयोगेणार्थंगौरवं प्रावर्थयत् यया सितिम्ना (१-२५), नेदोयः (७-८), सौगन्ध्यम् (७-४८), माघवनी (९-२५), चौतपल्लवी (२-१९), लघूकरिष्यन् (१-३५), ईषुः (७-२), मिमान, न्यित (७-१३), उदास (७-४६), अधिश्रितश्रिणी (१-२४), हरिहेतिहृति (६-१५)। सप्तम सर्गे चतुर्सित्रज्ञत्तमः इलोकः समस्तपदसमूहरूपः। केचन श्लोकाः एकअराः, द्वयक्षराः वा सन्ति । वस्तुतः चतुर्थसर्गे माघेन रमणीयतायाः यत् 'क्षणे क्षणे यस्रवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः' इति स्वरूपमुक्तम् तद्वस्तुतः कविताया एव सौन्दर्थमभिज्यनित । एवमुत्तरोत्तरं प्रयुक्ताः नवीनाः शब्दाः कवितायाः सुषमां, सरसतां, नवताश्व प्रतिपाद-यन्तीति माघकवेराश्यस्तत्र स्फुटोभवति ।

एवं प्रयोगवाहुल्येन, रचनाचातुर्येण 'चानन्तपारं किल शब्दशास्त्रम् ।' इति भाष्यवचनं माघकाव्ये प्रत्यक्षं दृश्यते । माघकवेः शब्द-कोशः सुसमृद्ध आसीदिति नानेन पदप्रयोगावृत्तिः कृता । प्रथमसर्गे भगवतः कृष्णस्य षोडश पर्याया अनेन प्रयुक्ताः सन्ति । एवं नवमसर्गे चन्द्रस्य विशतिः पर्यायाः सन्ति । पर्यायेषु चन्नवाकसंज्ञकः 'हरिहेतिहृतिः', ऐरावतवाचकः 'भर्तुरभ्रमोः' 'उद्धवस्य पर्यायः 'पवनव्याधः' इन्द्रस्यार्थे 'कौशिकः' वडवानलवाचकः 'तुरंगकान्तामुखहव्यवाहः' इत्यादि पदानि महाकवेर्मा- घस्य मनसि चिरसम्भृतं शब्दिनिधि ख्यापयन्ति ।

लालित्यलुब्धेन माघेनोत्तरवितनां कवीनां समक्षमादर्शभूता अनेके नवीनाः पदप्रयोगाः कृताः यथा नवयौगिकपदानां यमकालङ्कारे नवसौन्दर्यम्, संहित-समस्त-तिद्धत-कृदन्त-सुवन्त-तिङन्तपदानामेकत्र विन्यासवैचित्र्यम् । अस्मिन् प्रसङ्गे द्वित्र्याण्यु-दाहरणानि दीयन्ते —

- (१) परितस्तार रवेरसत्यवश्यम् परितस्ताररवे रसत्यवश्यम् । (६।७०)
- (२) रुचिरं कमनीयतया गमिता रुचिरङ्कमनीयत रागमिता (६।७१)
- (३) समुद्धृताशं कमनी चकाशे समुद्धृताशङ्कमनीचकाशे। (६।७४)

एवं रीत्या माघ तिः शिशुपालवधिवषयकं भगवत्कथानकं भित्तिरूपमेवाश्रित्य तत्र नूतनानि चित्राण्युल्लिख्य काव्यं पूर्वोक्तोपमादित्रिविवगुणगरिमरमणीयं व्यववा-दिति परिस्फुटो भावः ।

अथ मुरारिकवेरनर्घराधवं नाम नाटकं पर्यालोच्यते । महाकाव्ये माघो भारिविमिव नाटके मुरारिर्भवभूतिमनुचकार तदनु तं पर्यकाम्यत् । इति 'तावद्भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः ।' तथा 'भवभूतिमनादृत्य मुरारिमुररीकुरुं इति समीक्षासूक्तिद्वयेन सिद्ध्यति । यद्यपि भवभूतिर्मुरारिक्चोभाविष पाञ्चालीं गौडीञ्च रीतिमाश्चित्य स्वनाटकानि व्यरचयताम् तथापि मुरारेः पदचिन्तायां भवभूतेः पदानां चिन्ता न कार्या परम् माघे (माघपदेषु) रितः कत्तंव्या इति समीक्षकवरस्य कथनं किमपि वैशिष्ट्यमादधाति ।

अनर्घराघवस्याघ्ययनेन ज्ञायते यन्महाकविर्मुरारिर्माघ इव स्वीयनाटके तानि पदानि प्रायुङ्त, येषामर्थावबोधाय कोशग्रन्थानां व्याकरणस्य परिज्ञानमनिवयां भवति । एषा प्रवृत्तिरेव पदिचन्तोच्यते । मुरारेः पदानामघ्ययनक्लेशः शक्तिग्रहाभावा-देव भवति । स च शक्तिग्रहः (पदार्थावबोधः) कोशादिसाहाय्येनापि कर्तुं शक्यते यदाहुः—

शक्तिप्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्यांव् व्यवहारतश्च। वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निष्यतः तिद्धपदस्य वृद्धाः ॥

परमेकः साधारणः सुकुमारमितर्जनो ज्लेन कालेन कोशग्रन्थान्, षड्ङ्गवेदसितं पुराणेतिहासदर्शनवाङ्मयं साहित्यशास्त्रं देशीयभाषाविशेषम् चाब्येतुं न शक्नोति तथा च कथमेत स्याः समस्यायाः समाधानं भवेदिति समीक्षकं मीषकाव्येऽपि कोशादि-साहाय्येन सुबोधानि ललितानि प्रौढानि पदानि समवलोक्य सरला सुभगा च सूक्ति-राजवीथिः प्रदिशता—

# 'मुरारिपदचिन्ता चेत्तदा माघे रति कुरु।'

सम्प्रति मुरारिकृतान्षंराधवनाटकात् कितपयान्युदाहरणानि प्रदीयन्ते । तत्र तावत्कोशमाश्रित्यैवाववोद्धं शक्यानि नातिप्रसिद्धानीमानि पदानि सन्ति १।६ नीवी (मूलघनम्) १।१४ विस्रा (आमगन्धि) १।१४ गर्भे छ्पः (बालस्तरुणश्च) १।२४ जङ्घालम् (अतिवेगसिहतम्। सुत्रामा (इन्द्रः) २'६ तर्कुः (कुम्भकारः) २।१७ कृपीट-योनिः (अग्निः) २।२३ गोकर्णतर्णंकः (मृगिश्चशुः) २।४४ करम्भः (दिधसक्तवः) ३।२० ययुः (अश्वमेघीयाश्वः) ३।५१ गद्धे डुलिः (कच्छपी) ४।२४ खुरलीकलहः (शस्त्राभ्या-सस्पर्धायुद्धम्) ४।५८ अण्डीरः (दिपिष्टः) ५।२ आतरम् (नदीसंतरणपण्यम्) ६।४३ रामायणम् (रामेण रावणवघो रामायणमिति स्मृतम् इति त्रिकाण्डशेषः) ६।५५ जाङ्गिलिकः (विषवद्धः) जङ्गलम् (मांसम्) ६।७७ डमरणम् (चमत्कारः) ७-४१ गद्धे चारहली (देशोयभाषाशब्दः पौहषार्थंकः) मस्तु (दिश्रजलम्) ७।५७ सारावणम् (बहुभिमिलित्वा कृतः शब्दः) ७।६० झलञ्झला (आघात आस्फालो वा) ७।६१ रसवतीपौरोगवः (महानसाध्यक्षः) ७।६३ गञ्जापितः (मिदरालयाव्यक्षः) ७।१०६ कृतुपः (चमंघटः)।

अनवंराववे व्याकरणशास्त्रस्य विशिष्टानि पदान्यपि विद्यन्ते तानि नावैकरणो वेद यथा—

११२ उपस्थानीयाः (कर्मकर्तं रि निपातितः ) ११२४ सुभगंभावुकः (कर्तरि भुवः खुक्क्) ११२५ शौवापदः (शुनोऽणि 'द्वारादीनाश्व' इत्येच्) ११२७ गद्ये अम्यमिन त्रीणस्य (अम्यमित्र + खः) ११४४ सर्वपथीना (सर्वपथिन् + खः) २१३९ घानिष्यते (√हन् + णिच् कर्मणि लृट्) ३१५५ गद्ये सर्वकर्मीणम् (सर्वकर्ममुसाघु) ४१४ वैहासिकः, तथा अग्रे इलोकेषु वैजयिकः शावाशौचम्, पारस्त्रैणेयः, दौर्भागिनेयः, वैकर्तनिः इति तद्धितप्रत्ययान्तप्रयोगाः । ६१२० उत्सिप्तुना (उत्√िक्षप् + कनुः ) ६-३९ परिपुच्छमान (परि√पुच्छ + णिङ् नि शानच्) ६१४४ तलातिल (समासानन्तरमिच्) ७१३३ तपित्वा (तपः + क्यङ् + क्त्वा, यलोपः) ७११०७ पत्यालुभिः (√पत् + आलुच्) ७११२६ वैद्युघसैन्धवी (विद्युधसिन्द्य + अण्, उभयपदवृद्धिः) जथा २१६ गद्ये, अङ्कुशयितुम् एवमयन्त्र आलानयित, कन्दलयतीित नामघातुप्रयोगाः ।

अर्थगौरवकृतेऽयं महाकविरोजस्विनीं पदावलीं प्रायः प्रायुङ्क्त । यथा-

इह महिषविवाणन्यस्तपाषाणपीठस्खलनसुलमरोहिब्गिभणी स्रूणहत्याः । कुहरविहरमाणप्रौढभल्लूकहिक्काचयचिकतिकरातस्रस्त्रशस्त्रा वनान्ताः (५।२०) अयं महाकविर्वेहुश्रुत आसीदिति नाटके वैदिक-पौराणिक-दार्शनिक-विचा-राणामुल्लेखेन ज्ञायते तत्र व्याकरणसूत्रार्थपरिमदं वाक्यम्—

> तपोभिरस्य ब्राह्मणादेशोऽपि स्थानिवद्मावेन क्षत्रकार्यं न जहाति । (४।११ गद्मम्)

अस्मिन् श्लोके तस्य वैदिकमन्त्रज्ञानं तद्विनियोगश्च दशंनीयः-

गायत्री द्रुपदा देवी पाष्मानमपहन्तु ते । पुनन्तु पावमान्यस्त्वामृष्नोतु ब्रह्म ते परम् ॥ (४।६२)

महाकविरयं स्वं श्रोत्रियपुत्रमचकथत् (१-८ गद्यम्, तथाऽस्मिन् श्लोके गृहस्थ-धर्ममूचिवान् सः, तेनास्य श्रोत्रियपरम्पराऽविच्छिन्ना लक्ष्यते—

वैतामेषु क्रपीटयोनिषु पुरोडाशं वषट् कुर्वते ।

वैशेषिककटन्दीपण्डितः (५।५ गद्यम्) इति श्रुतिशकुलीवलियतन्योमावगाही-गुणः (७।१५२) इति शब्दलक्षणकथनेन न्यायवैशेषिकशास्त्रज्ञानमस्य प्रसिद्ध्यति ।

वैदर्भीरीतिप्रशंसकोऽप्ययं (७।१०२) स्वरचनायां पाश्वालीं गौडीश्वोभे वृत्ती समाश्रयद्येनास्य नाटके काठिन्यक्लेशः समापिततः। अयं मुरारिकविर्नूतनशब्द-निर्माणेऽपि प्रवीण आसीत्। अस्मिन् क्लोके चन्द्रस्येमानि नूतनानि नामानि प्रयुक्तानि सन्ति—

नेत्राणां मधुपर्कसत्त्रमुदघेः सर्वाङ्गमेदस्करः, श्रुङ्गारस्य रसायनं मलमुजां पीयूषगञ्जापतिः । देवः कि स्तुमहे महेश्वरिज्ञारोनेपथ्यरत्नाङ्कुरः, क्षीरोदाणंवशुक्तिमोक्तिकमयं दाक्षायणीनायकः ॥ (७।६७)

अनुप्रासयमकालङ्कृतपदावलीलालित्यमप्यस्य श्लोकेषु दर्शनीयम् यथा-

तिसम्भत्तरुणरोहिणीरमणचूडामयिपाणिप्रणयिति । (२।८७ गद्यम्)
कात्यायनीकामुककार्मुकारोपणप्रणयप्रवीणेन । (३।१६ गद्यम्)
प्रसूमरसमरोड्डामरोजा विडोजाः । (४।४२)
ज्वालाजाङ्गलिकेन जङ्गलभुजा पत्याऽपि न त्याजितः । (६।५५)
वन्दारुवृन्दारकवृन्दवन्दीमन्दारमालामकरन्दविन्दून् ।
मन्दोदरीयं चरणारविन्दरेणूरकरेः कर्करतामनेषीत् । (६।८२)

वर्णननैपुण्येनायं मरुस्थलमपि करभीकाम्यं कृत्वा रमणीयतामनैवीत् —

चयेष्ठामूलीययात्रासरभसकरभीकाम्यकान्तारवर्ता। (७।८६)

एवं माघस्य मुरारेश्च काव्ययोर्वेशिष्ट्यस्य पर्यायलोचनेनदं वक्तुं शक्यते यन्मुरारिकविः स्वरचनायां माघमादशं कृत्वा तमनुचकार । इदमिष तावल्लक्ष्यते यदयं माघं किवमूर्घंन्यं मत्वा तमुल्ल्लङ्घयितुमना नाभून् अतएव सः रामचरित-माश्रित्य माघकविगुणगणगरिमोपेतमनर्घराधवमरचयत् यत्र नाट्यगुणैः सह काव्यगुणा अपि विलसन्ति । माघस्य पूर्वोक्तगुणत्रयं मुरारेरिप नाटके प्रदिशतपूर्वम् । उभयोः किवरयोः प्रयुक्तपदानां पर्यालोचनेन माघस्य कालकृतज्येष्ठत्वेन सह काव्योत्कृष्टत्वमिष सिद्धयति । यतोऽयं मुरारिः श्रुताम्याससम्पन्नस्त्वासीत् परं न माघवतप्रतिभाभास्वरोऽभूत् । नाटकं दृश्यं भवति, प्रेक्षकाः रसावगाहनाय नाटकं पश्यन्ति न पदार्थज्ञानाय । अनर्थराघवे चन्द्रवर्णनम्, परशुरामरोषः, रामरावणयुद्धसूचना तथा भारतवर्षवर्णनम् एषु सर्वे एव श्लोकाः काठिन्यदोषोपहताः अतो नीरसाः प्रतीयन्ते ।

मुरारेरपेक्षया माघस्य श्रुतिनिधरिष समृद्धतरोऽस्ति । माघकाव्ये प्रायः सर्वे दर्शनभेदाः, सर्वाश्चतुर्दशिवद्याः सर्वाः कलाश्च कितासुधासिक्ताः नवीनता रमणीयताञ्चोपयाताः सन्ति । प्रथमसर्गे चतुर्दशसर्गे च शास्त्रीयपाण्डित्यम्, द्वितीय-सर्गे राजनीतिविवेचनम् पश्चमसर्गेऽश्वगजिवज्ञानम् दशमसर्गे कामशास्त्रप्रावीण्यम्, एकादशसर्गेऽपूर्वं सूर्योदयादिवर्णनम् माघस्यानुत्तमत्वं द्योतयन्ति । माघस्य शब्दकोषोऽपि मुरारेः सम्पन्नतर आसीत् । अनर्वराववे प्रायः पदान्यमरकोशसंगृहीतान्येव, क्विवेदव विश्व-हलायुध-मेदिनीकर-धरिण-हारावली-नानार्थकोषम्यः पदानि गृहीतानि सन्तिः परं शिशुपालवधे केशव-शाश्वत-वैजयन्ती इत्येतेम्योऽपि कोषेभ्यः पदान्युद्वृतानि । अनेकार्थवाचकानि पदानि माघस्यापूर्वं पाण्डित्यमभिव्यञ्जयन्ति ।

माघस्योक्तिवैचित्र्यमपि नान्यत्र लभ्यते । समरस्य पाणिनीयव्याकरणेनौपम्यं मन आवर्जयति—

> निपातितसुह्रस्वामिपितृ व्यभातृमातुलम् । पाणिनीयमिवालोचि घीरैस्तत्समराजिरम् ॥ (१६-७५)

तथा रैवतकपर्वतवर्णने 'सहस्रशीष तिमन्त्रस्तदौपम्येऽनूदित:-

सहस्रसंख्येगंगनं शिरोभिः पार्वर्भुवं व्याप्य वितिष्ठमानम् । (४।४)

अथ व्याकरणप्रयोगेष्वपि न मुरारिर्माघमतिशय्यं वर्तते । मुरारेः पदप्रयोगाः तिद्वतकृदन्त-नामघातुष्वेव प्रायोऽन्तर्भूताः सन्ति । समस्तपदाविलरिप मुरारेः प्रकाण्डपाण्डित्यं

प्रकटीकुरुते परं माघस्योत्कृष्टपदप्रयोगास्तस्य पाणिनीयशास्त्रावगाहनं प्रमाणयन्ति

- (१) पुरीमवस्कन्व लुनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः । (१।५१) अत्र कियासमभिन्याहारे कालसामान्ये लोट्लकारप्रयोगः । (अत्र तिङ्वैचित्र्यात्सौशन्दाख्यो गुण इति मल्लिनाथः ।)
- (२) मा जीवन् यः परावज्ञादुःखदग्धोऽपि जीवति । (२।४५)
  अत्र 'माङ्याकोशे' इति लटः शत्रादेशः ।
- (३) निर्घारितेऽर्थे लेखेन खलूक्त्वा खलुवाचिकम् । (२।७०) अत्र ''अलंखल्वोः प्रतिषेषयोः प्राचां क्त्वा' इति क्त्वाप्रत्ययः ।

एवं माघस्य मुरारेः गुणगरिमाढ्यत्वं सिद्धम् भवति । तेन 'मुरारिपद ं इति समीक्षासूक्तेः पूर्वोक्तं 'माघापेक्षया मुरारेक्त्कृष्टता प्रतिभाति' इति द्वितीयं व्याख्यानं निरस्तं भवति । माघकवेरिमानि पदानि मुरारेग्रंन्थे उपलम्यन्ते—

- (१) माघस्य गतं तिरइचीनमन्दसारथेः । (१-२) मुरारेः अनूरुसारथिरथप्रस्थानघण्टापथः । (४।५६)
- (२) माघस्य वक्तुर्गुणनिक्तैव सा । (२।७४) मुरारेः तौयत्रिकगुणनिकाम् । (५।१८)
- (३) माघस्य उद्वोढुं .......सधीचा । (८।४४) मुरारे: आयुषसधीचा । (१।३६ गद्यम्)
- (४) माघस्य दुःखाकरोति । (२।११) मुरारे: दुःखी दुःखाकरिष्यति । (१।५७)

एवमनेके तिद्धत-कृदन्त प्रयोगाः उभयोर्ग्रन्थयोः साम्यं भजन्ते । मुरारेरेक-स्मिन् गद्ये कालिदासकृतप्रयागसङ्गमवर्णनसाम्यमुल्लसित । यथा—

कालिदासस्य-अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा मन्तिर्मुवश्चन्वनकिष्यतेव । (रघ्वंश १३।५५)

मुरारेः कृष्णागृष्मलयजमयमङ्गरागिमवान्योन्यस्य कुर्वणि कलिन्दकन्या मन्दाकिन्यौ संगच्छेते (७।१२४ गद्यम्)।

एवं विवेचनेन मुरारेः पाण्डित्यप्रकर्षः सिद्धो भवति । विशेषरूपेण माघस्य शिशुपालवघमनर्घ राघवस्यार्थाववोघाय पूर्वानुशीलनीयं महाकाव्यं वक्तुं शक्यते तथा च माघस्योत्तमणंता स्वत एवायाति । क्वचित्स्थलेषु मुरारिरत्यप्रसिद्धानि तर्कु-मस्तु प्रभृतीनि, विटप्यते इत्यादि च पदानि प्रायुङ्क्त । माघकाव्येऽपि वहून्येतादृशानि पदानि प्रयुक्तानि सन्तीति प्राक् तस्याध्ययनं मुरारिनाटकस्यार्थवोघने साहाय्यमाचरित । तथा चास्याः सुक्तेरयं समीक्षितो निर्गलितोऽर्थः सम्पद्यते—

मुरारिप्रयुक्तपदार्थाववोघाय पूर्वं माघकाव्यमनुशोलनीयम् यतः शिशुपालवधे यादृशानि कोश-व्याकरण-व्यवहारश्रेयानि पदानि प्रयुक्तानि सन्ति तानि तादृशानि तथारूपाणि वाडनघंराघवेऽपि विद्यन्ते । यथा मुरारिः शिशुपालवधमधीत्य तादृग्गुण-गौरवमण्डितं स्वं नाटकं रचितवान् तथाऽध्येतारोऽपि पूर्वं शिशुपालवधपदप्रयोगाव-वोषपाटवं प्राप्यानघंराघववण्यंवैशिष्ट्यं जानन्तिवति ।

# रत्नाकराभिमता-गैर्वाणवाणी

# डा० गोपराजु रामा

#### इलाहाबाद

Changeability is the normal feature of a language which appears in the literature of the great poets. The author in this paper, has thrown light on the nature and usage of Sanskrit language in the time of Rājānaka Ratnākara, as revealed in his work—the Haravijaya Mahākāvya.

भाषायाः असाधारणं लक्षणं खलु नित्यं परिवर्तनशीलत्वम् । प्रचलने वर्तमाना एव भाषा परिवर्तनं भजते परिवर्धते च । यत्र भाषायां प्रचलनव्यवहारादिवैरल्यात् व्याकरणनियमप्रतिवन्धकत्वाच्च परिवर्तनस्य ईषत् एव संभावनं वर्तते तत्रापि वाक्य-विन्यासवैचित्र्यापादानं सा भाषा न त्यजति । सा एव रीतिः संस्कृतभाषाया अपि ।

सैषा भाषा काव्यनाटकादिसाहित्यरूपेण कालिदासप्रभृतिमहाकवीनां समयात् व्यवह्रियमाणा वर्तते । समयानुसारेण परिवर्धनमपि भजते स्म । महाकवयः स्वेषु स्वेषु काव्येषु स्वसामयिकीं एनां भाषां प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षरूपेण च स्मारितवन्तः तेषां साहित्यं एतस्या एवं प्रतिबिम्बभूतम् वर्तते ।

अत्र लेखे राजानकरत्नाकरसमये भाषा कीदृशी आसीदिति निगदितुकामोञ्यं जनः काश्च युक्तयः प्रस्तौति । राजानकरत्नाकरिनिते हरिवजये गैर्वाण्याः वाण्याः उद्देशाभूता पदाविलः तत्र तत्र विलोक्यते । तां पदाविलमाधारीकृत्य भाषायाः स्वरूपम् इत्थं विचार्यते । तथाहि ।

रत्नाकरस्याभिमता गैर्वाणीवाणी पश्चांशत् वर्णयुता । एषैव वाङ्मयपङ्कजरूपेण वर्णिता । अस्यां भाषायां वर्णानां वाचकत्वसिद्धेः प्रागेव वाक्तत्त्वं सिद्धयतीति कविः उक्तवान् । स्त्रीणां कृते संकेतप्रायैव भाषा कवेः अभीष्टा आसीत् ।

-38-

सेयं भाषा अवमृष्टकलङ्कदोषरम्या, सामृतोद्गारा, औचित्यशालिनी, प्रसादगाम्भीर्यविशेषशालिनी, मनोहरपदोज्ज्वलवर्णहंसा, मनोरमा, अनेकमार्गवृत्तिः, कल्याणी, गुर्वी, ऊर्जिता, मधुरा, नवाम्बुदगभीररवा, निरर्गला, माधुर्यसंभृतिजृक्, निसर्गविनिर्मला, उदात्ता च भवेदिति कवेर्मतम्।

एतादृशिवशेषणिवशिष्टाया अस्या भाषायाः कवेः अस्य पद्यात्मके साहित्ये विपुलान्युदाहरणान्युपलम्यन्ते ।

व्यविह्यमाणायां भाषायां पदाविलः अमृतस्यिन्दिनी भवेत् तदानीमेव भाषा बाह्ता सती अन्यं जनं तां प्रयोक्तुं प्रवर्तयिति । यथा—

कोपः क एव दियते तिमहानयेस्त्वमालिङ्गिता नवममन्दरसानुनीति ।
तेनागतेन ललना गिमता प्रसादमालिङ्गिता नवममन्दरसानुनीति ।। ३.९३

भाषा यदि प्रकरणौचित्यं भजते तदा भावाभिव्यक्तये पदकदम्वकमपि तादृगेव समापतित । यतः प्रकरणौचित्यमन्तरा अभिव्यक्तेः निरर्थंकतैव । यथा—

वार्षकक्षीणञ्चक्तिर्गतौ तापसस्तापसीदत्तमालम्बनं याचते । अत्र पश्य क्षिति संततानाप्रतस्तापसीदत्तमालं वनं या च ते ॥ ५.५८

भाषायां गाम्भीर्यशालिन्यां सत्यां व्यक्तो विषयः आदर्शप्रायेण जनै आद्रियते । यथा—

> चन्द्रोदयेऽपि जलिधः स्तिमितत्वमेति विद्युन्ततापि परिमुञ्जति चञ्जलत्वम् । तिग्मांशुमण्डलमपि ग्रसते न राहुः प्रजावतां नय इह प्रवितन्यमाने ॥ १०.१६

भाषा कल्याणमयी यदि स्यात् सर्वजनादरणं लभते । तादृश्येव भाषा रत्नाकरेण प्रयुक्ता वर्तते । यथा—

शासित स्विय पाताले त्रिदिवं च पुरन्दरे । स सुराषुरचक्रस्य त्रैलोक्यस्यास्त्वनामयम् ॥ ३२.१०६

भाषा हास्योत्पादिकाऽपि भवेत् । तदैव सा जनान् आह्नादयति अध्ययने दत्तचित्तानिप प्रकुरुते । यथा—

बद्धास्तु नाम भवती विनतानितम्ब-बिम्बे पुरा भवति ते रत एव मोक्षः। मा भून्मुघेव मुखरा विक्तेरितीव कालीमुवाच चरणामरणं रणन्तीम्॥ २३.६

एवमेव प्रकारेणान्यविशेषणविशिष्टा गैर्वाणवाणी रत्नाकरेण प्रयुक्ता विलोक्यते ।

अपि च रत्नाकरः संस्कृतभाषायाः संप्रदायसिद्धं (idiomatic) पदसमूहमपि उपयुक्तवान् । यथा----

विरचितसंहति, आक्षिप्तहृदयाः, अलंघ्यतमां श्रियम्, सात्तजृम्भमाननम्, धमश्रुप्ररोहजटिलम्, चातुर्यचारुसदनम् वदनम्, करालकुटिला, प्रकटास्पदम्, आवद्धशोभम्, अनायासमुखा, बद्धास्पदा, भ्रमणानुवन्धि, अपोद्धवन्धनः, अविदित-वन्धनन्यथः, उपात्तमध्यभागा, करतलप्रहितैः आलक्ष्यलाघवम्—इत्यादि ।

एतानि सरलानि पदानि संस्कृतभाषाया 'औन्नत्यं प्रकटयन्ति । रत्नाकर! तान्येव आलम्ब्य संस्कृतभाषायां निहितां उपादेयभूतां सूत्रप्रायाञ्च वाग्वल्लरीं प्राकाश्यं नीतवान् इति शम् । AND THE RESPONDED TO STORE

Chap-tastore inferred providence or

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

# नव्यन्यायस्योद्भवो विकासश्च

# डा० किशोरनाथ झा

#### प्रयागः

Although, the rich tradition of teaching and writing in Navya-Nyōya-Śāstra is not vouge in the present age, it's traces can be detected in the other Śāstras in the form of the method and style of analysis (vivecana). The author has presented here a detailed account of the Navya-Nyōya, it's ācāryas and their works.

### (8)

गङ्गे शोपाध्यायस्य तत्वित्तामिणन्यायदर्शनस्य प्रमाणमात्रमवलम्ब्य प्रणीत इति विदितं तद्वित्सु । तत्र सत्स्विप षोडशपदार्थेषु विचारणीयेषु अभ्यहितत्वात् सकल-पदार्थेमूलकत्वाच्च प्रमाणस्य प्राथम्येनोपादानम् । अतस्तदिधक्रत्येव तत्त्विन्तामणे-रिर्माणम्, इत एव च नव्यन्यायस्यारम्भः ।

यद्यप्येतस्मात् प्राक् आचार्योदयनस्य पश्चाच्च मणिकण्ठशंशघरतरणिमिश्रा-दिभिः प्रणीतेषु न्यायरत्नन्यायसिद्धान्तदीपरत्नकोषादिग्रन्थेष्वन्यत्र च नव्यन्यायस्य स्व-रूपमुपलभ्यते । अत एवाचार्योदयनं प्राच्यनव्यन्याययोः मध्यमणितयाभिदधित न्याय-शास्त्रविवेचकाः तथापि युक्तिप्रदर्शनकौशलं मितेन सारेण वचसा पदार्थोपस्थापन-पाटवं लेखनचातुर्यं च गङ्गिशोपाध्यायमेव नव्यन्यायस्योद्भवस्थलतया परिग्राह्यन्ति । स्वयमप्यसौ चिन्तामणिप्रारम्भे कथयति —

> अन्वीक्षानयमाकलय्य गुरुभिर्जात्वा गुरूणां मतं चिन्तादिव्यविलोचनेन च तयोः सारं विलोक्याखिलम् । तन्त्रे दोषमणेन दुर्गमतरे सिद्धान्तदीक्षागुरु— गंङ्गेशस्तनुते मितेन वचसा श्रीतत्त्वचिन्तामणिम् ॥

यतो मणेः पण्डितमण्डनिकया
प्रचण्डपाषण्डतमस्तिरस्क्रिया ।
विपक्षपक्षे न विचारचातुरी
न च स्वसिद्धान्तवचो वरिद्रता''।।

क्लोकावेतौ स्फुटं प्रतिपादयतिश्चिन्तामिकारस्य न्यायमीमांसाशास्त्रयोर्गुरुपरम्परा-तोऽिषगितम्। उभयोः शास्त्रयोः सारं स्वकीयिचिन्तनमन्थानेनादाय चिन्तामणौ तं निद्धाति गङ्गेश इति ज्ञातचरम्। यावतीभिरुक्तिभिः पदार्थं उपपद्यते तावत्य उक्तयो नैयायिकानां प्रतिपादनावसरे कस्यापि पदार्थंस्य व्ययीभवन्तीत्याभिप्रायकमेवाचार्यो-दयनस्य वाक्यम्—"यावदुक्तोपपन्न इति नैयायिका इति (कुसुमाञ्जलिः-प्रथमस्तव-कस्य प्रारम्मः) अस्यैव संवादः—

### विपक्षपक्षे न विचारचातुरी न च स्वसिद्धान्तवचोदरिद्वता

इति चिन्तामण्युक्ताववलोक्यते।

फलितार्थस्तु गङ्गेशस्य चिन्तामणेरेव नव्यन्यायस्योद्भवोऽत्र च गुरुपरम्परा-प्राप्तविद्याविवेचनाय च मीमांसामतजातस्य तत्रापि विशेषेण प्राभाकरस्य सम्यगुप-पादनपूर्वकं निराकरणं च विद्यत इति ।

इदिमहावसेयम् । प्राचीनन्याये प्राधान्येन वौद्धाचार्याणां सिद्धान्तैः साकं न्यायाचार्याणां सारस्वती प्रतिस्पर्वा आसीत् । अतएव न्यायवात्तिकारम्भे उद्घोत-कराचार्यः कथयति—

"कुताकिकाज्ञाननिवृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निवन्धः । इति

इह कुर्ताकिकपदेन बौद्धाचार्योऽभिप्रेत इति न तिरोहितं विद्वत्सु । एवं तारपयंटीकायां वाचस्पतिमिश्रः वात्तिकोपरि दूषणपङ्कसंलग्नार्थं तत्परान् धर्मकीतिप्रमुखान् बौद्धाचार्या-नभिलक्ष्य कथयति—

"इच्छानि किमपि पुण्यं दुस्तरकुनिबन्धपङ्कमानाम् उद्घोतकरगवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात् । इति

परस्मिन् पक्षे ज्ञानश्रीमित्राभिष्ठः बौद्धाचार्यः वाचस्पतिमिश्रं तदीयं गुरुचरणं त्रिलोचनाचार्यं न्यायम् षणस्य प्रणेतारं भासर्वज्ञाचार्यमघुनालुप्तपरिचयमपि तत्समय-

प्रसिद्धं शङ्कराभिधं नैयायिकं न्यायवेदिकायाः स्तम्भचतुष्टयात्मकं स्वकीये निबन्धा-वलौ समुल्लिखति तन्मतानि नामग्राहमपाकर्तुम्। यतो हि तदानीमेते धर्मकीर्ति-प्रमुखानां बौद्धाचार्याणां मतजातान्यपाकर्तुं दृढपरिकरा आसन्। ज्ञानश्रीमित्रस्तु धर्मकीर्तिप्रमुखबौद्धाचार्यमतसंरक्षणव्रती स्वभावतो न्यायमतनिराकरणशील आसीत्। अतएव कथयति—

> ''दुर्नीताश्रमवेदिकादृढतरस्तम्भानमून् शङ्कर— न्यायालङ्करणत्रिलोचनवचस्पत्याह्वयान् हेलया । उन्मूल्य क्षणभङ्ग एव विहितः'' इति ।

उदयनाचार्यस्तु कुसुमाञ्जलावात्मतत्त्वविवेकेपरिशुद्धौ चामुं ज्ञानश्रीमित्रं निपुणं निराकरोति ।

> ऐश्वर्यमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वर्तसे । समायाते पुनबौंद्धे मदधीना तव स्थितिः ॥

इत्युदयनाचार्योक्तिस्तु प्रसिद्धतमैव विद्यते। बौद्धाचार्यन्यायाचार्ययोरियं प्रतिस्पर्धा-ऽत्रेवावसिता। अनया च यथोभयोः शास्त्रयोरिभवृद्धिस्तथैव पारस्परिकसिद्धान्त-संक्रान्त्या दुष्ट्हतापि समजायत। अन्यथा षोडशपदार्थानां परिचयार्थं प्रवृत्तस्य शास्त्रस्य तल्लक्षणपरीक्षयोनं तथाविषं काठिन्यं संभवति यथा समनुभूयते। अत्र मन्ये दुष्ट्द-तायाः काठिन्यस्य वा निदानं शास्त्रान्तरयुक्तिजालसंक्रान्तिस्ततः स्वाभिमानां मतानां रक्षणायासो विद्यत इति।

पश्चात् ह्रासोन्मुखे बौद्धसिद्धान्ते संजातप्राबल्ये च मीमांसकानां तदीयैरेव-सिद्धान्तैस्तत्रापि विशेषेण प्राभाकरैं: साकं नैयायिकानां सारस्वतः कलहः प्रमुखं स्थान-मलभत इति विलोक्यते । उदयनाचार्यस्य गुरुमतमेतन्न तु गुरोमंतम् इत्युक्तिः कुसुमा-ञ्जलौ भक्तिपदार्थनिराकरणम्, ईश्वरसिद्धिप्रयासोऽदृष्टस्यात्मनिष्ठत्वसमर्थनम्, 'कार्यायोजनधृत्यादैः' रिति कारिकायाः स्वाभिमतव्याख्यानानन्तरं मीमांसकरीत्या व्याख्यान्तरोपस्थापनं चोपर्युक्तस्य कलहस्यैव व्यञ्जकम् । चिन्तामणेरारिम्भक-पद्यस्य ''ज्ञात्वा गुरूणां मतम्'' इत्यपि वाक्यमेतदेव संकेतयति ।

(2)

अस्य चिन्तामणेष्टीकास्तु अपरिगणिताः सञ्जाताः। तत्रापि वङ्गमिथिलयो-स्तासां प्राचुर्यं विलोक्यते । तथा हि गोपीनाथठक्कुरस्य मणिसारः, वटेश्वरोपाष्यायस्य दर्गणम्, यज्ञपत्युपाघ्यायस्य मणिप्रभा, शङ्करमिश्रस्य मयूखः, द्वितीयवाचस्पतिमिश्रस्य प्रकाशः पक्षधरापरपर्यायस्य जयदेविमिश्रस्यलोकः, नरहिर उपाघ्यायस्य दूषणोद्धारः, वामुदेवस्य न्यायसिद्धान्तसारः, रुचिदत्तस्य प्रकाशश्च नव्यन्यायस्य मैथिलसम्प्रदाय-प्रवर्तकानां तत्त्वचिन्तामणिटीकाः विराजन्ते । एवं वङ्गाभिजनेषु प्रमुखव्याख्याकाराः प्रगल्भिमिश्रः, वामुदेवसार्वभौमः, रघुनाथिशरोमणि, जानकीनाथ भट्टाचार्यचूडामणिः, मथुरानाथभट्टाचार्यप्रभृतयश्च विद्यन्ते । राजचूडामणि मिखन् धर्मराजघ्वरीन्द्रः अन्तंभट्टश्च दक्षिणात्यधीधनाः सन्ति एतस्य व्याख्याकृतः ।

दक्षिणप्रान्ते तथा पूर्वोत्तरमीमांसयोरघ्ययनाघ्यापनव्याख्यादिभिः प्रचार-स्तथा न नव्यन्यायस्येत्यनुभूयते । पुनरपि काश्चन व्याख्योपव्याख्याः दाक्षिणात्यैविप-श्चिदपश्चिमैः कृता विराजन्ते । चिन्तामणेरेतस्य व्याख्यासु पक्षघरनाम्ना प्रसिद्धस्य जय-देविम श्रस्यालोकाख्या रघुनाथिशरोमणेदोधितिश्च कालजियन्यावभवताम् । एते यथा प्रसिद्धिमवाप्नुताम् न तथान्या इत्येतयोर्व्याख्योपव्याख्यापरम्परा स्फुटं प्रतिपादयति । अत्राप्येका मैथिलसम्प्रदायस्यापरा च गौडसम्प्रदायस्य प्रातिनिध्यं भजेते ।

आलोकव्याख्यातः पूर्वं मिथिलायां वटेश्वरोपाध्यायेन प्रणीतिश्चिन्तामिणदर्षेणः एतदीयप्रपौत्रेणयज्ञपत्युपाध्यायेन विरिचिता चिन्तामिणप्रमा च प्रचारं समादरं चालमेताम् । पक्षघरस्तु स्वटीकायामालोके यथास्थानमुभयोद्यांख्ययोः दर्पणप्रभयोः सन्दर्भान् समुत्थाप्य स्वकीयट्टष्ट्या तन्मतानि निराकरोति । अतएव खृष्टीयाष्टादश-शतकभवो गोकुलनाथोपाध्यायश्चिनतामिणटीकायां चक्ररङ्मावेकत्र कथयति—"सोऽयं मिश्राणामुपाध्यायैः सह सगोत्रकलहोऽविशिष्यते" इति । इदानीमिप पक्षताविचार-प्रसङ्गे जागदीश्यां यज्ञपत्युपाध्यायमतमध्याप्यते गुरुजनैः । अनुमानखण्डे वहुत्र उपाध्यायमतत्रया यज्ञपतेः प्रभाया एव सन्दर्भाः स्मर्यन्ते ।

विएना विश्वविद्यालयतः हा॰ गोपिकामोहनभट्टाचार्यमहाभागानां न्याय-दर्शने कृतभूरिपरिश्रमाणां सत्प्रयासेन चिन्तामणेरियं प्रभा सर्वांशतोऽघुना प्राकाश्यं गतेति हर्षस्य संवादः । श्रूयते किल पक्षघरिमश्रस्य गुरुरासीत् यज्ञपतिः शिष्यश्चासीद् यज्ञपतिसुतो नरहरिः, यो हि चिन्तामणेष्टीकां दूषणोद्धाराख्यां प्रणीय पितुः सिद्धान्तेषु पक्षघरिमश्रेण प्रदर्शितान् दोषानपाकृत्य पितुवृ द्धप्रिपतामहस्य च सिद्धान्तान् दृढं समरक्षदिति । पुनः पक्षघरसुतः माघविमश्रस्तदीयभ्रातुष्युत्रः वासुदेविमश्रश्च नरहरि-मतानि निराकृत्य पक्षघरमतानि समर्थयताम् ।

रोचकोऽयं प्रसङ्गोऽन्यत्र शास्त्रान्तरेषु दुर्लभः। एकस्यामेव गुरुपरम्परायां शिष्यः गुरोः सकाशाल्लव्यविद्योऽपि विचारावसरे न केवलं स्वातन्त्र्यमात्मनः प्रकाश-

यित अपितु स्वकीयानुभूतिप्रतिभाग्यां प्रसूतया युक्त्या गुरुमतमपाकरोत्यपीति दृष्टमस्माभिः न केवलं मिथिलायां वङ्गदेशेऽपि समाना वर्तते स्थितिरस्मिन् प्रसङ्गे।
तथा हि गौडसम्प्रदाये नव्यन्यायस्य पुरातनोऽघ्यापकः वासुदेवसार्वभौमः , रघुनाथिरोमणेर्गुरुरासीत् । अस्य व्याख्या चिन्तामणिपरीक्षाभिधाना विराजते । अस्य पिता नरहरिविशारदोऽपि चिन्तामणेष्टीकाकार आसीत् । अत्तएव सार्वभौमः यत्र तत्र निजिपतुः
सन्दर्भजातं मणिपरीक्षायामुद्धरित । अस्याग्रजेन विष्णुदासविद्यावाचस्पतिना शब्दखण्डचिन्तामणेर्व्याख्या विरचिता या खलु मातृकागारेषु समुपलम्यते । अस्यैव विष्णुदासविद्यावाचस्पतेरात्मजः काशीनाथविद्यानिवासिंचन्तामणेर्विवेचनाभिधां टीकामकरोत् ।
यत्रायं स्वकीयपितृव्यस्य वासुदेवसार्वभौमस्य मतं युक्त्या द्रद्धयित । रघुनाथिरोमणिस्तु दोधितौ पक्षधरप्रगल्भाम्यां सह निजगुरोः सार्वभौमस्यापि मतानि पूर्वपक्षतयोद्यृत्य स्वकीयतर्केण निराकरोति ।

तस्मात् यत्स्थानं मिथिलायां यज्ञपत्युपाध्यायस्य वटेश्वरोपाध्यायस्य वा आसीत् मन्ये तदेव स्थानं वासुदेवसार्वभौमस्य वङ्गदेशे समजायत । उभयोः शिष्यौ गुरु-सिद्धान्तान् निराकुरुतामथ च कालजयिनौ लब्धप्रतिष्ठौ चाभवताम् ।

तथा हि मैथिलसम्प्रदाये पक्षघरिमश्रप्रणीतस्य चिन्तामण्यालोकस्य महेशव्यकुरप्रणीता दर्पणाख्या देवनाथठककुरितिमतं परिशिष्टम् माघविषश्च-रिचता दीपिका
मधुसूदनठककुरकृतः कण्टकोद्धारः वङ्गाभिजनेषु पद्मनाभिश्यस्य पक्षघरोद्धारः ख्द्रन्यायवाचस्पतेः आलोकपरीक्षा कृष्णदाससार्वभौमस्यालोकप्रसारिणी मथुरानाथस्य
प्रसिद्धनैयायिकस्य टीकारहस्यम् अथ चान्नंभट्टेन दाक्षिणात्येन घीवनेन प्रणीता
सिद्धाञ्जनाख्या व्याख्याः प्रसिद्धाः सन्ति । रूपनाथठककुरस्तु अष्टादशशतकस्य खूष्टीयाव्दस्यान्ते आलोकदर्पणस्य भावप्रकाशाभिषां व्याख्यां व्यरचयदिति आलोकस्य
टीकायाष्टीका आलोकं प्रति विदुषां समाजे समादरं व्यनक्त्येव ।

एवमेव रघुनाथशिरोमणिविरचिताया दोघितिव्याख्याया व्याख्याः रघुनाथविद्यालङ्कारस्य दोघितिप्रतिबिग्बः रघुदेवस्य निरुक्तिप्रकाशः रुद्रन्यायवाचस्पतेः दोघितिपरीक्षा जयरामन्यायपञ्चाननस्य कीघितिगृढाथंविद्योतनम् रामचन्द्रसिद्धान्तवागीशस्य
परीक्षा जयरामन्यायपञ्चाननस्य भवानन्दो कृष्णदाससावंभौमस्य दीघितिप्रसारिणी
दोघितिविवेचनम् भवानन्दस्य भवानन्दो कृष्णदाससावंभौमस्य दीघितिप्रसारिणी
गुणानन्दस्य दोघितिविवेकः मथुरानाथस्य जगदीशस्य गदाधरस्य च माथुरीजागदीशी
गुणानन्दस्य दोघितिविवेकः मथुरानाथस्य जगदीशस्य गदाधरस्य च माथुरीजागदीशी
गादाघरी यथाक्रममुल्लेखमर्हन्ति । प्रसङ्गेऽस्मिन् पद्यमेकं स्मरामि यद्रोचकं सङ्गतं
च विद्यते ।

गुणोपरि गुणानन्दो भवानन्दी च दीघितो। सर्वत्र मथुरानाथी जागदीशी क्वचित् क्वचित्।। मथुरानाथस्य पिता श्रीरामतर्कालङ्कारः दीधितेर्व्याख्यातासीत् । अस्य सन्दर्भान् मथुरानाथः यथास्थानं स्वकीयव्याख्यायां समुद्धरतीति दृष्टम् ।

कोडपत्रस्य विवेचनायाः पत्रिकायाः परिष्कारापरपर्यायायाः कालः गदाधर-मट्टाचार्यादनन्तरं खृष्टोयाष्टाद ग शताब्द्या आरम्भतो विश्वतितमाया अस्पाः शताब्द्याः पूर्वार्षं यावत् परिकल्पनीयः। युगेः स्मिन् वङ्गाभिजना मैथिलाश्च नव्यन्यायस्य विचारे स्क्ष्मतमतां गभीरतां विपुलतां चार्थाच्चिन्तनस्य व्यापकतां प्रादर्शयन् । जगदीश दा-घरादेविचाराणामेव नव्यन्यायस्य परिष्कारपराकाष्ठा दृश्यते यद्यपि तथापि ततोऽ-प्यधिकतरं बुद्धिकौशलं प्रदश्यं तत्रंव प्रतिगदमनुपपत्तिमुत्थाप्य तम्याः समाधानप्रदशंन-मेव क्रोडपत्रस्य स्वरूपं संक्षेपतोऽवगम्यते । अत्र चोल्लेखनीयास्तावत् जयदेवत-र्कालङ्कारः श्रीकृष्णसावंभीमः विश्वनाथन्यायालङ्कारः शिवरामवाचस्पतिः जयकृष्ण-तर्काचार्यं शङ्करतर्कवागीशः कृष्णकान्ततर्कवागीशः माधवचन्द्रतर्कसिद्धान्तः हरिनाथः गोनोकनाथभट्टाचार्यः चन्द्रनारायणन्यायपञ्चाननः कालीशङ्करभट्टाचार्योऽन्ये च वङ्गाभिजना घीघनाः विद्यन्ते ये खलु स्वकीयया कल्पनाशक्त्या नवनवीन्मेषशालिन्या बुद्ध्या च नव्यन्यायस्य चिन्तनधारायां प्रकृष्टं चाञ्चल्यमग्रेसरतां च समानीय तदीयां श्रियं समवर्द्धयन् । एषु शब्दखण्डे हरिनाथः कृष्णकान्तश्च शक्तिवादिशब्द-इक्तिप्रकाशिकयोर्गदाघरजगदीशयोः कृत्योर्व्यास्यातारौ प्रसिद्धौ स्तः अथ च चन्द्र-नारायणः गोलोकनायः कालीशंकरश्चानुमानसण्डसम्बन्धिचन्तनेषु प्रवीणाः काल-जियनो विवेचका अभूवन् तत्रापि क्रोडपत्राणामध्ययनाध्यापनयोः निपुणस्य पुण्यक्लोक-स्य वामाचरणभट्टाचार्यस्यान्तेवासिना पण्डितवर्येण शिवदत्तमिश्रोण कालीशंकर-मट्टाचार्यरचिता कालोशंकरीविवेचना मुद्राप्य वाराणसीतः प्रकाणिता अथ च स्व-निर्मिता गङ्गानिर्मारिकोचना विदुषां पुरः समुपस्थापिता च । गोलोकनाथी (गोलोकी) चन्द्रनारायणी (चान्द्री) च पत्रिका नाद्याविध मुद्रापिता किन्तु महत्त्वा-धिक्येन नैयायिकवृन्देनाम्यस्य हस्तलेखं विवाय वा गुरुपरम्पराक्रमाद् वा संरक्षिता। प्रकाशनं तु कस्यादिचदपि पत्रिकाया विना कालशंकर्या नैवजातमिति विद्वद्भिरिह शास्त्रसंरक्षणवृतिभिदंत्तावघानैभव्यिमिति प्रार्थना ।

एवं मैथिलेषु वलदेवोपाध्यायः, ऋदिनाथ झा, विश्वनाथ झा, बबुजन झा, लोकनाथ झा, धर्मदत्त (बच्चा) झा, शशिनाथ झा, सहदेव झा, मार्कण्डेय मिश्रः महामहोपाध्यायः वालकृष्ण मिश्रः, यदुनाथ मिश्रः, नीलाम्बर झा, षष्ठीनाथ मिश्रः राधाकान्त झा, किशोरी झा, श्री कृष्ण माधव झा, रूपनाथझा, महेशझा प्रभृतयः प्रसिद्ध पाण्डित्याः क्रोडपत्रस्य रचनया चिन्तनस्य गभीरतां समग्रगतिकतां च विधाय शास्त्र-स्यास्य श्रीवृद्धिमकुर्वन् । एषु वलदेवीविवेचना मिथिलासंस्कृतशोधसंस्थान (दरभंगा)-तस्तदीयनिदेशकेन मुद्रापिता सम्पादनं संशोधनं चेह पण्डितवर्यस्य रूपनाथझाश्वमंणः ।

लोकनाथझामहाशयेन प्रणीत उभयाभावस्य जातिबाधकसंग्रहस्य च परिष्कारस्तदीयेन योग्यान्तेवासिना म० म० वालकृष्णमिश्रेण प्रकाशितः। गुरुचरणस्य शशिनाथ झा शर्मणस्त्रितलावच्छेदकतावादः मिथिलाविद्यापीठतः दरभंगानगरात् यदुनाथिमश्रस्य पदवाक्यरत्नाकरस्य व्याख्या तदीय वंशघरेण धीमता नन्दिनाथिमश्रेण सम्पाद्य संस्कृतविश्वविद्यालयात् वाराणसीतः प्रकाशिता । धर्मं (वच्चा) झा महाशय-स्य सर्वाः कृतयस्तदीयशिष्येण प्रकाशिताः परिमदानीं दुर्लभतां गताः । असी महात्मा स्वसमये भारतस्याद्वितीयो नैयायिकः अध्ययनाब्यापनयोः प्रचलितानां नव्यन्यायग्रन्थानां विवेचना व्यरचयत् । अतएव व्याप्तिवादे जगदीशस्य कृतिः परिष्कृता हेत्वाभास-विचारे तु गदाधरग्रन्थाः विवेचिताः वङ्गमिथिलगोस्तत्कालप्रचलिताः सर्वा अपि विवेचना आलोच्य ततः सारमादाय स्वकीये तत्त्वालोकाभिषे प्रवन्धे सम्यक् परिष्कार-संप्रहमकरोदयमिति खलु तःसमयप्रसिद्धतमानां तज्ज्ञानां म०म० फणिभूषणतकं वागीश म० म० वामाचरणभट्टाचार्य प्रभृतीनां सम्मतिः। मितलेखरुचेरस्य तत्वालोकः नव्य-न्याये कृतभूरिपरिश्रमाणामपि कृते दुरूहः सञ्जात इति म० म० वामाचरणभट्टाचार्य-शिष्यः पण्डित श्रीकृष्णमाघव झा महाभागोऽस्य तत्त्वालोकस्य सुवोधिनीं व्याख्यां व्यरचयत् या खल्वस्मात् गङ्गानाथझाकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठीयप्रघानाचार्यस्यौदार्ये-णेदानीं मुद्राप्यते । यद्यपि नास्मिन् समये नव्यन्यायस्याघ्येतारः सुलभाः न वा शास्त्र-संरक्षणं विहाय काऽप्युपयोगितैवैतादृश्या कृतेरिति समनुभूयते तथापि भवभूतिपद्य-मधस्तनं संस्मृत्य व्याख्यातुरिह प्रवृत्तिः-

### "उत्पत्स्यते हि मम कोऽपि समानधर्मा। कालोह्मयं निरवधिविपुला च पृथ्वी''।।

अपि च यदि खूष्टीय पञ्चदशशताब्द्या मिथिलायाः कृतिः यज्ञपत्युपाच्यायप्रणीता चिन्तामणिप्रभेदानीं विएनाविश्वविद्यालयतः प्रकाशिताभवत् तर्हि लेखकस्य सौभाग्य-मेतद् तदीय जीवनकाल एव तत्त्वालोकव्याख्या प्रकाशतां गता। समादरश्चायं नव्य-न्यायविवेचनाया इत्यवधेयम्।

( 3 )

इदमिहावधेयम् । यद्यपि नव्यन्यायस्योद्भवभूमिर्मिथिला तत्र चास्य विकासः संरक्षणं चाभूताम् तथापि रघुनाथशिरोमणेदीिघितिव्याख्यायाः निर्माणानन्तरं यथास्याः वीषितेः समादरः सबैत्र भारतवर्षे समजायत न तथा पक्षघरिमश्रप्रणीतस्यालोकस्या-न्यस्या वा तद्व्याख्यायाः।

मिथिलायामपि प्राचुर्येण दीधितेरेवाष्ययनमध्यापनमारव्यम्। वङ्गदेशेऽपि

सार्वभौमप्रणीतां व्याख्यां विहाय दीधितौ तत्रत्यविदुषां समादरः समदृश्यत । अद्यापि मिथिलायां प्रकाशनं कुर्वन्तु नाम मैथिलविद्वांसः नव्यन्यायस्य मैथिलपण्डितरचितानां व्याख्यानाम् अध्ययनाध्यापनौ तु बीधितेस्तदीयव्याख्यायाः जागदीश्याः माथुर्याः गादा- वर्याश्चैव सञ्जायेते । इयमेव स्थितिः सर्वत्र भारतवर्षे अयत् च दृश्यते ।

यद्यपि नव्यन्यायस्याघ्येतारोऽस्मिन् भारतवर्षे सम्प्रति विरला एव सन्ति तथापि शास्त्रस्यास्य सर्वस्मिन्नपि शास्त्रे संक्रान्तिरस्ति यथा पयसि सितायाः समा-वेशः। अतएव साहित्यं व्याकरणं शास्त्रान्तरं वा भवतु सर्वत्र विवेचनाविधौ नव्य-न्यायस्य शैली समागच्छिति प्रिक्रिया समापतिति। अतएव नव्यन्यायेन विना कस्मि-शिचदिप शास्त्रे तलप्रवेशिता नास्ति सुगमेति विदुषामनुभवः।

#### इत्यलं पल्लवितेन ।

का देश हो। जातका सुरत् हैं से सोमागान

to see in the selection of the second

designated of traces bearing the report that the

# कातन्त्रव्याकरणस्य वैशिष्टचम्

I (331FIX OFF OFF PER

#### हा० जानकीप्रसाद द्विवेदः

#### वाराणसी

The system of the formation of words is the best in the Kātantravyākarņa among the post-Pāṇinian grammar-works from the point of brevity and simplicity. A detailed study of Kātantra-vyā-karaṇa with regard to its merits has been presented here.

### पूर्वाभासः

शवदानां तत्त्वावबोधाय उपयुक्तं पदसाधुत्वलक्षणं व्याकरणं षट्सु वेदाङ्गेष्व-न्यतमं प्रधानं चाभिमतम् । इदं क्वचिदष्टधा क्वचिच्च नववाऽप्युक्तं वर्तते । व्याकरणशास्त्रीयप्रयोजनिवशेषस्य सिद्धये आचार्या वहून् ग्रन्थान् व्यरचयन् । तत्र महिषपाणिनिः शिष्टज्ञानार्थमष्टाष्यायीं प्रणिनाय । शिष्टैः प्रयुक्तानामभिमतानां वा शब्दानां साधुत्ववोधाय पाणिनिना सूत्राणि प्रणीतानीत्यर्थः । ते च शिष्टा यादृशा अभिमतास्तथा पृषोदरावीनि यथोपदिष्टम् (पा० ६।१।१०९) इतिसूत्रव्याख्यानावसरे महासाष्ये परिभाषिताः सन्ति ।

यद्यपि विचित्रा हि सूत्रस्य कृतिः पाणिनेः इत्यादिभिवं हु भिर्वचनैः पाणिनीयव्याकरणे क्वचिद् दोषोद्भावनिमवाभाति, तथापि पतञ्जलेः पूर्व मेवाष्टाघ्याय्या
अव्ययनाघ्यापनादावुपयोगः कुमारदेशपर्यंन्तम्, काशिकाकाराच्च पूर्वं भारताद्
बहिरिप समभूदित्यत्र आकुमारि यशः पाणिनेः (म० भा० १।४।८९), इतिपाणिनि,
तत्पाणिनि, पाणिनिश्चते लोके प्रकाशते (का॰ वृ० २।१।६) इत्यादिवचनानि
साक्षिरूपाणि भवन्ति । अधुना वैदेशिका अपि समीक्षकाः पाणिनीयव्याकरणस्य
साक्षिरूपाणि भवन्ति । अधुना वैदेशिका अपि समीक्षकाः पाणिनीयव्याकरणस्य
वैशिष्टियावबोधने न परिश्राम्यन्ति । तत्र केचित् तदीयसूत्ररचनापद्धित प्रशंसन्ति,
अन्ये प्रत्याहारप्रिक्रयां वैज्ञानिकीं मन्यन्ते, अपरे तदीयधातुरूपाणां प्राशस्त्यं वदन्ति,
इतरे च तत्र प्राच्यभारतीयसंस्कृतिबोधकानामितिवृत्तावबोधकानामितरेषा च घटना-

विश्वेषविज्ञापकानां शब्दानां संग्रहस्य समीचीनतामुद्घोषयन्ति । एवं पाणिनीयं व्याकरणं न केवलं परिमाणकृतमहत्त्ववशादेव प्रशस्तं मन्यते, किं च विधानकृत-सोष्ठववशादिप तदुपलब्धव्याकरणेषु शिरोमणिभूतं परिगण्यते —पाणिनीयं महत्सुवि-हितम् (म॰ मा॰ ४।२।६६) ।

पाणिनितः परर्वातकाले बहुभिराचार्यः प्रयोजनिविशेषस्य संपत्तये प्रायेण चत्वारिशद् व्याकरणानि रिचतानि । एतेषु कातन्त्र-चान्द्र-जैनेन्द्र-शाकटायन-सरस्वतीकण्ठाभरण-संक्षिप्तसार - हैम - सारस्वत - मुग्बबोध - सुपद्म - हरिनामामृत-प्रयोगरत्नमालाख्यव्याकरणानामध्ययनमध्यापनं च प्रचलितमासीत् । विश्रान्तविद्याधर-आशुबोध - दीप - बालशिक्षाप्रभृतीनां प्रायिन्त्रश्च्याकरणानामध्ययनादावत्यन्तं न जातः समादरः । बालावबोधन - मलयगिरिशब्दानुशासन - हरिनामामृताख्यानि व्याकरणानि पूर्वं प्रचलितान्यपि पश्चाद् ग्रन्थक्ष्पेणावशिष्टानि ।

पाणिनिपरवितिषु पूर्वं प्रचितिषु च व्याकरणेषु कातन्त्रव्याकरणस्य शव्द-साधनप्रिक्रया संक्षिप्ता सरला च प्रतिभाति । प्रक्रियालाधवदृशा मया कातन्त्रीय-चतुर्दंशशतसूत्राणि (१४००) पाणिनीयसूत्रैः सह पृथक् परीक्षितानि, तस्यायमेव निष्कर्षो यल्लाधवेन शब्दसाधुत्वस्याववोधार्थं कातन्त्राध्ययनेन महानुपकारः कश्चि-ज्जायेतेति ।

कातन्त्रव्याकरणिमदं पाणिनिपरवर्तिषु सर्वेषु व्याकरणेषु प्राथम्यं भजते इत्य-त्रास्ति सम्मितः प्रायेण सर्वेषामेव व्याकरणशास्त्रेतिवृत्तलेखकानाम् । अत्र युविष्ठिर-मीमांसकः सुचिन्तितं स्वाभिमतमित्यं साष्ठियतुं यतते—

"पाणिनीयं सूत्रमस्ति सूत्राच्च कोपघात् (पा० ४।२।६५) इति । अत्र कात्यायनस्यकं वार्त्तिकं विलसित संख्याप्रकृतिरितं वक्तव्यम् एतेन सूत्रार्थो भवति—सूत्रवाचिनः
कोपघात् संख्याप्रकृतिकाच्च शब्दादुत्पद्यमानस्य प्रत्ययस्य लुग् भवतीति । तेन अष्टकमघोयते अष्टकाः पाणिनीयाः, त्रिकमघीयते त्रिकाः काशकुत्स्नाः इति शब्दी
निष्पद्यते । अर्थाद् अष्टावघ्यायाः परिमाणमस्येत्यष्टकं पाणिनिकृतं व्याकरणम्,
तस्माच्च सूत्रवाचिनः कोपघात् संख्याप्रकृतिकाच्चाष्टकशब्दादुत्पद्यमानस्याध्येतृप्रत्ययस्य लुकि सित अष्टकाः इति शब्दरूपं साग्रु भवति । एवं त्रिकाः इति शब्दस्यापि
साग्रुत्वम् । त्रिकशब्दोऽपि सूत्रवाची कोपघः संख्याप्रकृतिकश्चास्ति, तेन तत उत्पद्यमानस्याघ्येतृप्रत्ययस्य लुक् प्रवतंते । सूत्रस्यास्य प्रत्युदाहरणद्वयी महाभाष्यकारेणोपस्थापिता—माहावार्तिकाः कालापकाश्चिति । अर्थाद् महावार्तिकमघीयते इत्यर्थे सत्यपि
सूत्रवाचित्वे कोपघत्वे च महावार्त्तिकशब्दस्य संख्याप्रकृतिकत्वाभावादेव तत उत्पद्यमानस्याघ्येतृप्रत्ययस्य लुग् न भवति, एवं कोपघस्य कलापकशब्दस्यापि सूत्रवाचित्व-

मवश्यमेव स्यात्, परं तस्य संख्याप्रकृतिकत्वाभावादेवाण्प्रत्ययस्य लुगनावे कालापकाः इति सब्दः सिध्यति । एवमयं सूत्रवाची कलापकशब्दः कातन्त्रापरपर्याय एवेति पाणिनिपतञ्जल्योर्मच्यकाले कदाचित् कातन्त्रव्याकरणस्य रचना वभूव" इति ।

अस्तु मया कालन्त्रं यावदर्घं तं परिशीलितं च, तावताऽिवगतं वैशिष्ट्यमिह निबध्यते—

# १. विविद्यनामकृतं वैश्विष्ट्यम्

### (१) कातन्त्रम्

ईषद् अल्पं संक्षिप्तं वा तन्त्रं कातन्त्रम् । ईषदयंककुशन्दस्य का आदेशः का स्वीषदर्थें इक्षे (कात ० १।४।२४। । तन्त्र्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति तन्त्रं व्याकरणम् । अर्थात् संक्षिप्तं यद् व्याकरणं तदेव कातन्त्रपदवाच्यमस्ति । अघुना स्वल्पतन्त्रत्वात् कातन्त्रास्यं भविष्यतीति अग्निपुराणम् संक्षेपश्चापाणिनीयव्याकरणापेक्षया पूर्व-र्वातसमस्तव्याकरणापेक्षया वा सिद्धः। कार्त्तिकेयतन्त्रम्, काशक्रुत्स्नतन्त्रम्, कात्या-यनतन्त्रम्, कालापकतन्त्रं वा कातन्त्रमिति केषांचिन्मतिः । इह सर्वत्र आद्यस्य पदस्य प्रथमेनाक्षरेण सह तन्त्रशब्दयोजनया कातन्त्रमित्यत्र कार्तिकेयादितन्त्रस्य संक्षेपोऽभि-प्रेयते तैस्तैर्मतवादिभिः। कातन्त्रव्याकरणमिदं कस्मान्विद् वृहत्तन्त्राल्लघ्कृतमित्य-भ्युपैति दशपाद्यणादिव तिकारः । कुत्सितं तन्त्रं कातन्त्रमिति ये वदन्ति ते वस्तुतो व्याकरणेन च तत्रापि च कातन्त्रेण सर्वथाऽनिभज्ञा एव सन्ति ।

### (२) कलापं कालापं कलापकं वा

गौडदेशीयास्तिब्बतदेशीयाश्च नामभिरेभिरिदं व्याकरणं व्यवहरन्ति । कलां व्याकरणांशम्, संक्षेपम् अल्पशब्दान् वा आप्नोति व्याप्नोति अधिकरोति वा कलापम्। तदेव कालापम् । संज्ञायां किन प्रत्यये सित कलापकम् (संज्ञायां कन्-पा॰ ५।३।८७)। बृहत्तन्त्रात् कला आपिवतीति कलापकः शास्त्रमिति हेमचन्द्र । संग्रहार्थकोऽपि कलाप-शब्दः । अतो बहूनां व्याकरणानां संग्रहात्मकिमदं कलापव्याकरणम् । इदमप्युच्यते यत् कलापो मयूरिपच्छम्, तत्रैवास्य व्याकरणस्य सूत्रमादौ लिखितं बभूव, मयूरिप-च्छस्य मच्याद् उपदेशो वाऽस्य समजनीति हेतोर्वा इदं कलापनाम्ना प्रथितमस्ति। उक्तमपि.

> शंकरस्य मुखाव् वाणीं भावा चैव वडाननः। लिलेख शिखिनः पुच्छे कलापमिति कम्पते ॥ इति ॥

अथवा कलापी मयूरः स व्याकरणस्यास्य सम्प्रदाने साहाय्यमारचयामासेति कलापमस्य नाम वभूव।

### (३) कौमारम्

जैनाचार्याणां केषांचिन्मतानुसारेण (कुमार्या भारत्या सरस्वत्या प्रवर्तितत्वात् कौमारिमत्यस्य व्याकरणस्य नामघेयम् । यथोच्यते—

> बाह् स्या कुमार्या प्रथमं सरस्वत्याऽप्यधिष्ठितम् । अहं पदं संस्मरन्त्या तत्कोमारमधीयते ॥ कुमार्या अपि भारत्या अङ्गन्यासेऽप्ययं क्रमः । अकारादिहपर्यन्तस्ततः कोमारमित्यदः ॥

(द्र॰ कात । रूप ग्रन्थान्ते १९२ । खीस्ताब्दे मुम्बईतः प्रकाशिते)

अन्ये भाषन्ते—कुमारेण स्वामिकात्तिकेयेन प्रवितित्वादिदं कौमारनाम्ना व्यवह्रियते । अर्वाचीनास्तु इदं मन्यन्ते यत् कुमाराणामल्पमतीनां वालानां कृतेऽत्यन्तं हितसाधकत्वादुपकारकत्वाद् वाऽस्य कौमारिमिति सार्थकं नाम । राजकुमाराणां वा इदं कौमारं तन्त्रमित्यपि मतमाद्रियते व्युत्पत्तिविचक्षणैः कैश्चित्, तेनापीदं कौमारनाम्ना प्रसिद्धं वर्तते ।

### (४) शार्वचर्मिकम्

कात्तिकेयमाराध्य आचार्यशर्ववर्मणा प्रोक्तिमिदं व्याकरणम्, तस्मादस्य शार्व-वर्मिकमिति नामधेयमस्ति ।

### (५) दौर्गसिहम्, दुर्गसिहीयं वा

दुर्गसिहेन व्याकरणस्यास्य क्वचित् परिष्कारः कृतः, वृत्ति-टीका-उणादिवृत्ति-लिङ्गानुशासन - परिभाषा - वृत्त्यादिभिवेदं परिवृहितम् । तेनास्य दौर्गसिहं दुर्गसिहीयं वा नाम समादृतं वर्तते ।

# २. रचनाप्रयोजनस्य वैशिष्ट्यम्

सातवाहनाभिधानः (आन्ध्रप्रदेशीयः) कित्वद् राजा एकदा स्वमहिषीभिः समं जलकीडायामासक्तो वसूव । बहुकालपर्यन्तं प्रवर्तमानया जलकीडया श्रान्ता सती काचिदेका विदुषी पत्नी तस्या राजानमाह—मोदकं देहि देव ! इति । तस्या आवेदन-

स्यायमाशय आसीद् यद् राजन्! जलक्राडया इदानीमहमिततरां श्रान्ता संजाताऽस्मि, अतो मिय जलवृष्टिनं कार्येति, परं व्याकरणानिभन्नत्वाद् राजा प्रेम्णा तस्य वहून् मोद-कान् व्यतरत्। एतेन व्याकरणानिभन्नतां तस्य विज्ञाय विदुषी राज्ञी राजानमुपजहास। तेनोपहासेन राजा खिन्नो लिज्जतश्च बभूव। तदा स मनिस संकल्पयामास—'यावदहं व्याकरणज्ञानं न करिष्यामि तावद् निश्चिन्तो न भविष्यामि' इति। एवं मनिस संकल्प्य लिज्जतो राजा राजभवने क्वचिदेकान्तस्थाने शयनमाहरोह। व्युष्टायां शबंगां संजाते च प्रभाते यदा राजा राजभवने क्वचिदेकान्तस्थाने शयनमाहरोह। व्युष्टायां शबंगां संजाते च प्रभाते यदा राजा राजसमायामुपस्थितो न बभूव, तदा तदीयाः सर्वे सम्याः सिववा अमात्याश्च चिन्तिता विस्मिताहचाभूवन्। राजपण्डितो गुणाढ्यः आचार्यः शवंवर्मा च राजान्तिकं जग्मतुः। तत्र यत्नेन राज्ञोऽभिप्रायं विज्ञाय राजपण्डितो गुणाढ्या राजानमुवाच—यद्यपि व्याकरणं द्वादशिभवंषः श्रूयते तथाप्यहं तथाविष्यं यत्नं करिष्यामि तादृशं ग्रन्थं वा रचिष्यामि, यस्याघ्ययनेन षड्भिरेव वर्षः कश्चिद् वयाकरणो भवेदिति। गुणाढ्यस्य वचनिमदमसहमान आचार्यः शवंवर्मा अवोचद् यदहं तु तादृशं ग्रन्थं रचित्तं समर्थोऽस्मि यस्याघ्ययनेन षड्भिर्मासैरेव व्याकरणज्ञानं कर्तं शक्चते। 'यदि त्वमेवंविधे कर्मंण सफलो भवेस्तदाःश्चं संस्कृतं प्राकृतं च परिहाय भूतभाषामेथ काञ्चिदाश्चयिष्यामि' इति गुणाढ्यः सामर्षमाह।

अस्तु, राज्ञः समक्षं तादृशं ग्रन्थं रचियतुं प्रतिज्ञाय शर्ववर्मा कुमारकात्तिकेयसकाशाद् व्याकरणमधिगन्तुं तदीये किस्मिश्चिद् मन्दिरे रात्रौ जगाम । तत्र गर्भगृहं
प्रविष्टः स कुमारमाराधयामास । तदाराधनया प्रसन्नो भगवान् कार्तिकेयस्तस्मै
स्वव्याकरणस्य प्रथमं सूत्रमुपदिदेश—सिद्धो वर्णसमान्नायः इति । तदनन्तरमनादिष्ट
एव आचार्यः शर्ववर्मा द्वितीयं सूत्रमुच्चारयामास—तत्र चतुर्वशादौ स्वराः इति ।
अनेन आचरणेन अप्रसन्नो भूत्वा कुमारकार्तिकेयस्तस्मै शापं व्यमुजत—अनादिष्टेनैव
त्वया द्वितीयं सूत्रमुच्चारितम्, अतस्त्वदीयं व्याकरणं न भविष्यति पाणिनीयोपमर्दकम्,
कि च स्वल्पतन्त्रस्वात् कातन्त्राख्यं भविष्यति इति । एवमाचार्येण शर्ववर्मणा कुमारकार्तिकेयसकाशाद् व्याकरणमधिगतम् । कलापचन्द्रकारः कविराजसुर्वणवैद्यभूषणो
रचनाप्रेरकं वृत्तमित्थं संघटितवान्—

"राजा किश्वनमहिष्या सह सिललगतः खेलयन् पाणितोयेः सिञ्चंस्तां व्याहृतोऽसावितसिललतया मोवकं देहि देव ! । मूर्खत्वात्तन्त बुद्घ्वा स्वरघटितपवं मोदकस्तेन वत्तो राज्ञी प्राज्ञी ततः सा नृपितमिष पीतं मूर्खंमेनं जगहं ।।

पुरा किल श्रीसातवाहनाभिधानं वसुधाधिपं झटिति व्युत्पादियतुं प्रतिश्रुतवता भगवता शर्ववर्माचार्येण कुमाराभिधानो भगवान् भवानीसुतस्तपसा समाराधितः, स च तदाराधनाधीनतामुपगतः सन् निजन्याकरणज्ञानमाविभीवियतुं पद्यपादरूपं सूत्र-मिदमादिदेश—सिद्धो वर्णसमाम्नायः।' इति ।

आचार्यग्रशिदेवविरिचते ब्याख्यानप्रक्रियाख्ये लघुप्रन्थे कलापव्याकरणस्य रचनायाः प्रयोजनमेवमुक्तमस्ति—शास्त्रान्तररतानां वैदिकानाम्, परिनन्दाप्रसक्त-चेतसामैश्वर्याभिभूतानां घनिनाम्, आलस्ययुतानां यूनाम्, लोभादिप्रस्तानां विणजाम्, लोकयात्रादिषु व्यापृतानामपि मनुजानां शब्दसाधुत्वप्रिक्रयाज्ञानं क्षिप्रं भवेदित्येतदर्थं कलापव्याकरणं रिचतम् । उक्तं च तत्र—

छान्दसाः स्वल्पमतयः शास्त्रान्तररताश्च ये ईश्वरा वाच्यनिरतास्त्रथालस्ययुताश्च ये । वणिजस्तृष्णादिसंसन्ता लोकयात्रादिषु स्थिताः तेषां क्षित्रं प्रबोधार्यमनेकार्यं कलापकम् ॥ इति ॥

### ३. वेदाङ्गत्वाङ्गीकारे वेशिष्ट्यम्

बह्वो वैयाकरणकल्पा एवं वदन्ति यद् व्याकरणस्य वेदाङ्गत्वाद् यस्मिन् व्याकरणे वैदिकशव्दानां साघुत्वस्यान्वाख्यानाय सूत्राणि सन्ति, तस्य तु वेदाङ्गत्वमः संदिग्धमेवास्ति, परं यस्मिन् व्याकरणे केवलं लौकिकशव्दानामेव साधनाय सूत्राणि कृतानि, वैदिकशब्दसाघुत्वं च न दिशतम्, तन्नास्ति वेदाङ्गम् । वेदाङ्गत्वाभावात्त-स्य पुण्यजनकत्वेऽपि संदेहः किवद् वर्तते इत्यादि ।

अत्र कातन्त्रव्याख्याकाराणामिमनतिमदमवधेयमस्ति—''वेदेऽपि बह्वस्तथा-विद्या एव शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति, ये लोकेऽपि प्रयुज्यन्ते । अल्पीयांस एव शब्दास्तथाविधाः 'देवासः - जभार - गृम्णामि' प्रभृतयो वर्तन्ते, येषां केवलं वेदे एव प्रयोगो दृश्यते न तु लोके । एवं वेदेऽपि प्रयुक्तानां वहूनां लौकिकशब्दानामेव यस्मिन् साधुत्वान्वाख्यानं वर्तते तदिप वेदाङ्गमेव, नास्ति तस्य वेदाङ्गत्वाभावः । एतेन लौकिकशब्दसाधन-परस्य कातन्त्रव्याकरणस्यान्येषां च तथाविधानां व्याकरणानां वेदाङ्गत्वमेव संपद्यते ।

अपि च वैदिकसम्प्रदायस्य वैदिकपरम्पराया वाऽविच्छिन्नत्वादेवाल्पीयसां वैदे एव प्रयुक्तानां शब्दानां साघुत्वज्ञानं शिष्टजनसकाशात् कर्तुं शक्यते एव, तदर्थं सूत्रं शास्त्रं वा नास्त्यावश्यकम्"।

अत्रेदमाशङ्क्यते—यथा वैदिकशब्दानां साधुत्वज्ञानाय शास्त्रं नापेक्ष्यते, तथैव लौकिकशब्दानामपि साधुत्वं शिष्टजनसंकाशात् कर्तुं शक्यते इति कृत्वा तेषामपि साधुत्वबोधाय सूत्रप्रणयनं नावश्यकमिति । अत्रेदमवगन्तव्यम् —लीकिकशब्दास्त्वनन्ताः सन्ति, तेषां साधुत्वबोधो लक्षणमन्तरा न संभाव्यते । कृतेऽपि लक्षणे एकस्मिन् कस्मिश्चिदपि व्याकरणे सर्वे शब्दा न साध्यन्ते, का कथा पुनलँक्षणाभावे लौकिक-शब्दसाधुत्वबोधस्य । अतो लौकिकशब्दानां लाधवेन साधुत्वबोधनाय शास्त्रं करणीयमेवेति ।

कात्तन्त्रे व दिकशब्दाः कथन्न व्याख्यातास्तेन तेषां साघुत्वं कथमवगन्तव्यमिति समाधानाय कातन्त्रवृत्तिकारेण दुर्गसिहेनोक्तं लोकोपचाराद् ग्रहणसिद्धिः (कात॰ १।१।२३) इति सूत्रव्याख्यानावसरे—

> वैदिका लौकिकजैंदच ये यथोक्तास्तथैव ते । निर्णीतार्थास्तु विज्ञेया लोकात् तेवामसंग्रहः ॥ इति ।

### ८. सूत्रशैल्या वैशिष्ट्यम्

- (१) पाणिनीय कार्यणो निर्देशः षष्ट्यन्तः, कार्यस्य च निर्देशः प्रथमान्तो वर्तते । पूर्वाचार्याः कार्यणं प्रथमान्तम्, कार्यं च द्वितीयान्तमेव निर्दिष्टवन्त इति चहुभिराचार्येस्तत्र तत्रोच्यते । इमामेव पद्धति कातन्त्रकारोऽप्यनुससार । अत एव समानः सवर्णे दीर्घोभवित परश्च लोपम् (२।१।१) इति सूत्रे कार्यणः समानस्य प्रथमया निर्देशः, लोपमिति कार्यस्य च द्वितीयया निर्देशस्तेन कृतः । एवमेव इवर्णो यमसवर्णे न च परो लोप्यः, एवोत्परः पदान्ते, लोपमकारः, अकारो दीर्षं घोषवित (१।२।८; १७; २।१।१४) इत्यादिसूत्रेष्विप पद्धतिरियं द्रष्टव्या ।
- (२) स्पष्टप्रतिपादनाय एकाराद्या बहुव आदेशाः पृथक् सूत्रेषूपिनबिध्यन्ते, न तु पाणिनीयव्याकरणवेदकस्मिन्नेच सूत्रे। यथा पाणिनीये एकाराद्यादेशार्थम् आव् गुणः (६।१।८७) इत्येकमेव सूत्रम्। कातन्त्रे तु अवर्णं इवणे ए, उवर्णे ओ, ऋवर्णे अर् जूवर्णे अल् (१।२।२-५) इति सूत्रचतुष्टयं कृतम्। एवमेव एचोऽयवायावः (६।१।७८) इति पाणिनीयसूत्रविहितकार्यार्थं कातन्त्रे चत्वारि सूत्राणि कृतानि—ए अब्, ऐ आय्, छो अव्, औ आव् (१।२।१२-१५) इत्येतानि ।
- (३) व्याकरणेऽस्मिन् इत्संज्ञाया अभावाद् उकारादिषटितानामागमानां कुत्र योजना भवेदित्येतदर्थमत्र उदनुबन्ध आगमः स्वरादन्त्यात् परो विहितः—आगम उदनु-योजना भवेदित्येतदर्थमत्र उदनुबन्ध आगमः स्वरादन्त्यात् परो विहितः—आगम उदनु-योजना भवेदित्येतदर्थमत्र पराः (२।१।६) इति, तदनुसारेण 'मु-नु-नु' इत्येते आगमाः वन्यः स्वरादन्त्यात् परा भवन्ति—अकारादसंबुद्धौ मुश्च, अन्यादेस्तु तुः, धुट्स्वराद् षृटि स्वरादन्त्यात् परा भवन्ति—अकारादसंबुद्धौ मुश्च, अन्यादेस्तु तुः, धुट्स्वराद् षृटि स्वरादन्त्यात् परा भवन्ति एते एव आगमाः तृतीयादौ तु परादिः (२।१।७) इति सूत्र-नुः (२।२।७; ५; ११) एते एव आगमाः तृतीयादौ तु परादिः (२।१।७) इति सूत्र-निर्देशानुसारेण परादयो भवन्ति ।

- (४) अर्थंसमाप्त्यर्थं सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्ग्यते । यथा उवर्णे ओ, ऋवर्णे अर् (२।२।३; ४) इत्यादौ कार्यी अवर्णो न दृश्यते, स च पूर्ववर्तिनः सूत्रात् अवर्णे इवर्णे ए (२।२।२) इत्येतस्मादनुवर्ग्यते, अथ च ओकाराद्या आदेशा विधीयन्ते । एवमन्यत्रापि विशेयम् ।
- (५) व्याकरणेऽस्मिन् प्रत्याहाराभावाद् अची बोधाय स्वरपदम्, हलक्च बोधाय व्यञ्जनपदमुपादीयते, वर्णविशेषा वा पठचन्ते । यथा व्यञ्जने चेषां निः (२।२।३८), स्वरेऽक्षरविपयंयः (२।५।२३) इत्यादी । एवं पाणिनीयझल्प्रत्याहारस्याव-बोधाय कातन्त्रे 'धुट्'—संज्ञाशब्दः प्रयुज्यते । एवमन्यत्रापि ।
- (६) पाणिनीयवैदिकप्रकरणे स्वरार्थं येऽनुबन्धा विहितास्ते अत्र वैदिक-प्रकरणाभावान्न योज्यन्ते । यथा पाणिनीये अच्प्रत्ययस्य चकारिक्चत्स्वरार्थः पठचते । परं कातन्त्रे तदर्थं 'अ-ति' इत्येतादृशा एव प्रत्ययाः पठिताः सन्ति ।

### प्. वर्णसमाम्मायकृतं लोकत्यवहारसमावरकृतं च वैश्विष्ट्यम्

व्याकरणस्मृतिः प्रयोगमूलाऽस्तीत्यस्माद् हेतोर्लोकव्यवहारः सर्वत्रैव व्याकरण-शास्त्रे समाद्रियते । न केवलं पाणिनीयव्याख्याकारा एव तत्र तत्र व्याचक्षते—कारकाणि विवसातो भवन्ति, लिङ्गमिशव्यं लोकाश्रयत्वात्लिङ्गस्य, अत्र समासो न भवत्यनभिधा-नात् इत्यादि । स्वयं पाणिनिर्पा तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थ-स्यान्यप्रमाणत्वात्, कालोपसर्जने च तुत्यम् (अ० १।२।५३; ५६-५७) इत्यादिसूत्रवचनै-लोकव्यवहारमेव प्रमाणकोटौ व्यवस्थापयति ।

विष च येषु शब्देषु वर्णागम-वर्णविषयंय-वर्णविकृति-वर्णनाशादीनि कार्याणि दृश्यन्ते तेषां शब्दानां लोक (शिष्ट)—व्यवहारानुसारमेव साधुत्वमवधारणीयमिति स उपदिशति—पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् (पां० ६।३।१०९) इति । वर्णागमादि-कार्याणां निदर्शनान्येवमुच्यन्ते—

### भवेद् वर्णागमाद् हंसः सिहो वर्णविपर्ययात्। गूढोऽऽरमा वर्णविकृतेवंर्णनाशात् पृषोदरम्।।

कातन्त्रे तु लोकव्यवहारः पाणिनीयादप्याधिक्येन समाद्रियते । तदीयं प्रथमं सूत्रं वर्तते—सिद्धो वर्णसमाम्नाय इति अर्थाद् वर्णानां पाठकमः कातन्त्रे लोकप्रसिद्ध एव गृह्यते । अत एवात्र स्वरेषु दीर्घस्वरवर्णा अपि पठिताः सन्ति । एकारादनन्तर-

मैकारः, ओकारः औकारश्च वर्णाः पठचन्ते । पाणिनीये दीर्घस्वरा न पठिताः, एकारा-दनन्तरमोकारस्ततः 'ऐ—औ' इति वर्णो पठचेते । स्वरवर्णानन्तरमनुस्वार-विसर्ग-जिह्वामूलीय-उपध्मानीयाः पठिताः, अत एवैषामयोगवाहत्वमत्र नास्ति । पाणिनीये तु पाठाभावादेते वर्णा अयोगवाहसंज्ञकाः स्वीक्रियन्ते । व्यञ्जनवर्णेषु कातन्त्रे कादि-हान्तं क्रमेण वर्णानां पाठः । हकारादनन्तरं 'क्ष' वर्णोऽपि पठित, 'व्यञ्जनद्वयसंयोगे-नोच्चारणे कश्चिद् विलक्षणो वर्णं उत्पद्यते' इत्येतस्य निदर्शनाय । पाणिनीये तु प्रायेण व्यञ्जनवर्णानां पाठे व्यत्यास एव लक्ष्यते, तत्रापि च हकारस्य द्विः पाठो वर्तते । एवं कातन्त्रस्य वङ्गीयसंस्करणे एकोनपञ्चाशद् वर्णा सन्ति, काश्मीरकसंस्करणे च द्विपञ्चाशद् वर्णाः ।

लोकव्यवहारप्रामाण्यस्य साधकमपरमप्येकं सूत्रं वर्तते—त्रोकोपचाराद् पहण-सिद्धिः (१।१।२३) इति । उपचारो व्यवहारः । गृह्यतेऽर्थोऽनेनेति ग्रहणः शब्दः, तेन लोकव्यवहारात् शब्दसिद्धिर्वेदितव्या इत्यर्थः । केषां शब्दानाम् ? अत्रानुक्तानां वैदि-कानां केषांचिल्लौकिकानाञ्चापि शब्दानाम् ।

सूत्रे लौकिकशब्दसिद्धावयं विशेषो वर्तते यत् क्वचिद् 'वा'—पदस्य, क्वचिद् 'अपि' शब्दस्य, क्वचिच्चान्येषामिष सूत्रपिठतानां शब्दानां सूत्राणां वाऽनुवृत्त्या बहूनां शब्दानां साधुत्वमास्थीयते । ये च शब्दा उक्तविधिनाऽपि साधितुं न शक्यन्ते, तेषां साधुत्वं शिष्टव्यवहारेणावगन्तव्यम् । यथोक्तं कलापचन्द्रकारेण कविराजसुषेण विद्याभूषणेन—

वाशब्दैश्चापिशब्दैर्वा शब्दानां (सूत्राणां) चालनैस्तथा । एमिर्येऽत्र न सिष्यन्ति ते साध्या लोकसम्मताः ॥ इति । (क० च० १।१।२३)

# ६. लाघवप्रयुक्तं वैशिष्ट्यम्

लाघवं द्विविघं भवति शब्दकृतमर्थकृतं च। शब्दकृतलाघवेऽर्थंबोघो झिटिति विलम्बेन वा भवेदिति न चिन्त्यते, किं च शब्दानामल्पत्वमेव चिन्त्यते। अल्पशब्दानां प्रयोगेण प्रायोऽर्थंबोघे सौकर्यं लाघवं वा न भवति। उच्यते च व्याख्याकारैर्यंद् वृक्ष-शब्दस्य प्रयोगे वृशब्दं क्षशब्दं वा व्यवहरतो न किञ्चिद् वैदग्ध्यं प्रस्फुरित। अर्थं— लाघवे तु अर्थंबोघो झिटिति भवेदिति चिन्त्यते, तत्र शब्दाधिक्यचिन्ता न भवति। लाघवे तु अर्थंबोघो झिटिति भवेदिति चिन्त्यते, तत्र शब्दाधिक्यचिन्ता न भवति। अत एव कातन्त्रे स्वर - व्यञ्जन-अद्यतनी - श्वस्तनी - भविष्यन्ती - क्रियातिपत्तिप्रभृतयो अत एव कातन्त्रे स्वर - व्यञ्जन-अद्यतनी - श्वस्तनी - अतस्तिपामर्थबोघे करणवत्। परं कातन्त्रे प्रायेण सर्वे संज्ञाशब्दा अन्वर्था एव सन्ति। अतस्तिपामर्थबोघे करणवत्। परं कातन्त्रे प्रायेण सर्वे संज्ञाशब्दा अन्वर्था एव सन्ति। अतस्तिपामर्थबोघे महल्लाघवमापद्यते । पाणिनीये शब्दलाघवं प्रत्याहारप्रयोगे विशेषती दृश्यते, कातन्त्रे च प्रत्याहाराणामभाव एव वतंते ।

पाणिनीये तिङ्संज्ञका अष्टादश प्रत्ययाः पठितास्तत्रादौ नव परम्मैपदिनः तत्रच नव आत्मनेपदिनः सन्ति, तेषां लकारभेदेन णलाद्यादेशविधायकानि बहूनि सूत्राणि पाणिनिना कृतानि । कातन्त्रे अशीत्यिधकशतिमताः प्रत्ययाः (१८०) एव तादृशाः पठिताः येषां कालविशेषवीधनाय आदेशिवधानं प्रायेण नापेक्ष्यते । अतस्तथाविधसूत्राणामप्यभाव एव कातन्त्रे । एतदिप अर्थलाधवस्यैव निदर्शनम् ।

एतदर्थलाघवादिकं विशेषाघायकं यद् वस्तु पाणिनीयव्याकरणिमन्नं कातन्त्रे सिन्निहितं तत् कृतः समादृतमिति विषये बहवो वदन्ति यत् कातन्त्रव्याकरणमैन्द्र-परम्परामनुसरतीत्यादि । परमत्र ये हेतवो दर्श्यन्ते तेषां परिशीलनेनेदिमित्थं रूपेण वक्तुं न शक्यते । परमिदं सुनिश्चितं यत् पाणिनीयव्याकरणादिदं कातन्त्रं सर्वथा भिन्नमेवास्ति । जोवपुरतः प्रकाशितस्य बालशिक्षास्यव्याकरणस्य भूमिकायां डा० फतहिसहमहोदयः, संस्कृतव्याकरणशास्त्रेतिहासे युधिष्ठिरमीमांसकश्च काशकृत्स्न-तन्त्रस्य संक्षेपरूपं कातन्त्रं संसाधयतः । तत्र हेतुरुच्यतेऽध्यायित्रतयस्य साम्य-मुभयत्र ।

### ७. शब्दसाधनप्रित्रयाया वैशिष्ट्यम्

### (१) सवर्णदीर्घविधिः

'देव + अरिः, भानु + उदयः' इत्यादिशब्द रूपावस्थायां पाणिनिः एकः पूर्वंपरयोः (६।१।५४) इति सूत्रीधकारे अकः सवर्णे दीर्घः (पा० ६।१।१०१) इति सूत्रीण पूर्व-परयोरवर्णणोश्वर्णयोश्च स्थाने क्रमेण दीर्घाकाररूपं दीर्घोकाररूपं चादेशं विद्याति । तेन 'देवारिः, भानूदयः' इत्यादांनि शब्दरूपाणि सिघ्यन्ति । कातन्त्रे तु समानः सवर्णे वीर्घोमवित परश्च लोपम् (१।२।१) इति सूत्रेण पूर्ववर्ती समानसंज्ञक एक एव वर्गो वीर्घाकारादिरूपमाप्नोतिः, परवर्तिनश्चाकारादयो वर्णा लुप्यन्ते ।

एवं कार्यसंख्यायां साम्येऽपि प्रायेणोभयत्र कातन्त्रे यदेकेनैव सूत्रेण कि चैक-स्यैव वर्णस्य स्थाने एक आदेशो विघीयते, तेन कातन्त्रीयप्रक्रियायां किञ्चिल्लाघव-मेव प्रतीयते।

# (२) गुणविधिः

'रमा + ईशः, गङ्गा + उदकम्' इत्यादिशब्दरूपावस्थायां पाणिनिः पूर्व-परयोर्वर्णयोः स्थाने एकारमोकारं च आदेशं करोति, तेन च रमेशः, गङ्गोदक- मित्यादयः शब्दा निष्पन्ना भवन्ति (आद् गुणः ६।१।८७) कातन्त्रकारस्तु पूर्ववर्तिनो-ऽवर्णस्यैव एकाराद्यादेशान् विद्याति, परवर्तिनो वर्णांश्च लोपयति । एतत्कार्यार्थं तत्र चत्वारि सूत्राणि सन्ति—अवणं इवणं ए, उवणं ओ, ऋवणं अर्, लृवणं अल् (१।२।२-५) इति ।

एवं कातन्त्रे एतद्विष्यर्थं प्रणीतेन सूत्रचतुष्टयेन यद्यपि शब्दगौरवं प्रतीयते, तथापि पाणिनीये अच्पदानुवृत्तिः एकादेशाधिकारप्रवृत्तिः, सावण्यंविधिचिन्ताप्रभृति-कार्यं ततोऽपि गुरुतरं प्रतिभातीति कातन्त्रप्रक्रिया सरला, सुवोधा चेत्यवगन्तव्यम्।

# (३) यण्विधिः

'दिध + अत्र, मधु + अत्र' इत्यादिशब्द रूपावस्थायां पाणिनिः इको यणि (६।१।७७) इत्येकेनैव सूत्रेण इकारस्य यकारादेशम्, उकारस्य च वकारादेशं करोति, तेन च 'दघ्यत्र-मघ्यत्र' प्रभृतयः शब्दा निष्पद्यन्ते । कातन्त्रकारस्तु चत्वारि सूत्राण्यत्र पठति—इवर्णो यमसवर्णे न च परो लोप्यः, वमुवर्णः, रमृवर्णः, लम् लृवर्णः (१।२।५-११) इति ।

एतेन कातन्त्रे शब्दगौरवप्रतीतौ सत्यामिष, पाणिनीये इक् —यण्प्रत्याहार-ज्ञानम्, इकः षट्षष्टिमात्राणां यणश्च सन्तमात्राणामादेशविधौ वैषम्यविचारः, यथासंख्यमनुदेशः समानाम् (१।३।१०) इति सूत्रप्रवृत्तिश्चेत्रेतत्कार्यगौरवापेक्षया कातन्त्रीयसूत्रनिर्देशे लाववं स्पष्टमेव । एवं पाणिनीये शब्दसंसेपेण अर्थवोवे गौरव-मेव संनिहितं दृश्यते, कातन्त्रे च शब्दाधिक्येऽपि अर्थबोघे लाघवमेवास्ति ।

## (४) पूर्वस्पम्

'ते + अत्र, पटो + अत्र' इत्यादिशब्द रूपावस्थायां पाणिनिः एकः पूर्वपरयोः (६।१।८४) इति सूत्राधिकारे एङः पदान्तादित (६।१।१०९) इत्यनेन अकारैकारयोः पूर्वरूपं विद्याति । तेन अकारः एकाररूपम् ओकाररूपं वा आप्नोति, ततश्च 'तेऽत्र, पटोऽत्र' प्रभृतीनि शब्दरूपाणि सिघ्यन्ति । अत्र अकारस्य परिज्ञानार्थमर्वाचीनैः रोमनलिप्यां ऽ चिह्नं योज्यते । कातन्त्रे तु एदोत्परः पदान्ते लोपमकारः (१।२।१७) इत्यनेनाकारस्य लोपः क्रियते । एवं पाणिनीयपूर्वरूपापेक्षया कातन्त्रीयलोपनिर्देशे ज्ञानकृतं लाघवमेव वर्तते ।

# (५) द्वित्वविधिः

'कुङ् + अत्र, सुगण् + अत्र, पचन् + अत्र' इत्यादिशब्दरूपावस्थायां पाणि-

नीये इसो हस्वादि इसुण् नित्यम् (८१३१३२) इत्यनेन कमशः इट्, णुट् नुट् चेत्येते आगमा विधीयन्ते । ते टिदागमाः आद्यन्तो टिकतो (१११४६) इति परिभाषयाऽचः आदो प्रवर्तन्ते । अतः 'क्रुङ्ङन्न, सुगण्णन्न, पचन्नन्न' इत्यादीनि शब्दरूपणि साधूनि भवन्ति । कातन्त्रे तु इणनाः हस्वोपधाः स्वरे द्विः (११४१७) इत्यनेन सूत्रेण 'ङ्-ण्-न्' वर्णानां द्वित्वे सति उक्तशब्दरूपसिद्धिभवति । एतेन कातन्त्रप्रक्रियायां लाघवं सुखेना- थविबोधश्च भवति ।

### (६) शकारादेशः

'भवान् + चरित, भवान् + छादयित' इत्यादिशब्द रूपावस्थायां पाणिनीय-प्रिक्रियानुसारेण नकारस्य रूत्वम्, रोविसर्गः, तस्य सकारादेशाः, तस्य च श्चुत्वेन शकारादेशो भवित, ततः अनुनासिकेऽनुस्वारे च कृते 'भवाश्चरित, भवाश्छादयित' इत्यादिशब्दाः साधवो भवित्त । कातन्त्रे नोऽन्तश्चछयोः शकारमनुस्वारपूर्वम् (१।४।८) इत्येकेनैव सूत्रेण नकारस्यानुस्वारपूर्वः शकारादेशः प्रवर्तते, तेन च उक्तरूपसाधुत्व-मवसीयते ।

एतेन लाघवित्रयः कश्चिदिप धीमान् पाणिनिदिशितां महतीं प्रिक्रियामवश्यमेव दुक्हां दुःखकरीं चाम्युपेयात् तदपेक्षया कातन्त्रप्रिक्रया सरलतरा, लाघवसम्मता चास्ति ।

### (७) डे-प्रभृतिप्रत्ययानां यै-इत्याद्यादेशाः

रमायै, रमायाः रमायामित्यादिशब्दरूपसिद्धये पाणिनी रमाशब्दात् परतो केप्रभृतिप्रत्ययानां याडागमं ततश्च आकारैकारयोः स्थाने वृद्धयेकादेशं करोति—याडापः वृद्धिरेचि (अ० ७।३।११३; ६।१।८८) । कातन्त्रकारस्तु डवन्ति यै-यास्-यास्-याम् (२।१।४२) इत्यनेन क्रेप्रत्ययस्य 'यै' आदेशम्, ङसिङसोश्च यासादेशम्, ङश्च यामा-देशमेव कृत्वा उक्तशब्दान् साधयति । एतेन कातन्त्रीयप्रक्रियायामापतितं लाघवं कमध्येतृवगं न मोदयेत् ?

# (=) स्वराद्धात्नामादिवृद्धिः

'ऐत्, ऐषत' इत्यादौ पाणिनिः आडजादीनाम् (६।४।७२) इत्यनेन आडागमं ततश्च वृद्धिं करोति । कातन्त्रकारस्तु स्वरादीनां वृद्धिरादेः (३।८।१७) इत्यनेन स्वरादिषातूनामादिवृद्धिं विवायैव 'ऐत्, ऐष्ठत इत्यादिशव्दरूपाणि साध्यति । एवं पाणिनीय-आडागमवृद्ध् यपेक्षया इकार-एकारादेवृँ द्धिविषानरूपा कातन्त्रीयप्रक्रियैव साधवमातनोति ।

एवंविधायाः कातन्त्रीयप्रक्रियायाः समीक्षणेनायमेव निष्कर्षः समुदेति यल्लाघ-वेन शब्दसाधुत्वप्रक्रियायाः अवबोधाय कातन्त्रव्याकरणस्याघ्ययनम् महते उपकाराय कल्पेत ।

### ८. व्यापकप्रचारस्य वैशिष्ट्यम्

कातन्त्रव्याकरणस्य प्रचारः सीमार्वातषु प्रदेशेषु प्रामुख्येण समभूत्। अङ्गं-वङ्गकलिङ्गकश्मीरराजस्थानादिप्रदेशा अस्य प्रयोगभूमिः। अस्यानुकृतौ पाणिन-रष्टाघ्यायीसूत्राणि बौद्धेन सूरिणा घर्मकीितना प्रिक्रयात्वेन व्यवस्थापितानि रूपावतार इति ग्रन्थरचनया। परम्परेयं यीशोः षोडशशताव्दीं यावदविच्छिन्ना लक्ष्यते। पाणि-नीयव्याकरणे प्रक्रियाग्रन्थानामवतारणान्मन्दप्रचारं संवृत्तं कातन्त्रव्याकरणमिदमिति संभाव्यते।

भारतवर्षस्य चतुर्दिक्षु वर्तमानेषु कातन्त्रस्याघ्ययनाघ्यापनादिकं जातमिति मया तं तं प्रदेशमुपस्थाय अवगतम्। भारतस्य पूर्वस्यां दिशि वर्तमानयोर्वङ्गोत्कल-प्रदेशयोः, उत्तरस्यां कश्मीरप्रदेशो, पश्चिमायां राजस्थानगुर्जरप्रदेशयोः, दक्षिणस्यां च आन्ध्रमद्रासमहाराष्ट्रप्रदेशेषु व्याकरणिमदं पर्याप्तं प्रचित्तवासीत्। विहाय दक्षिण-प्रदेशान् एतेषु स्थानेषु स्वयमेव गत्वा मयाऽधिकारिभिविद्वद्भिस्तथाश्रुतम्।

भारताद् बहिः तिब्बत-श्रीलङ्कादिदेशेष्विप व्याकरणस्यास्य प्रचारो बभूवेति बहुभिरितिवृत्तवचनैविज्ञायते ।

# ९. विपुलवाङ्मयस्य वैशिष्ट्यम्

कातन्त्रव्याकरणस्य विपुलं वाङ्मयं शारदा-वङ्ग-उत्कल-ग्रन्थ-देवनागराद्य-क्षरँ निवद्धं हस्तलेखेषु समुपलम्यते । वङ्गाक्षरेषु नागराक्षरेषु च केचिद् मुद्रिता अपि ग्रन्थाः सन्ति, पर धातु-गण-उणादि-लिङ्गानुशासन-परिशिष्ट-परिभाषा शिक्षादि-सूत्राणि प्रायेण विविधिलिपिमयेषु हस्तलेखेष्वेव विकीर्णानीति तानि महत्ता आयासे-स्त्राणि प्रायेण विविधिलिपिमयेषु हस्तलेखेष्वेव विकीर्णानीति तानि महत्ता आयासे-नैव लब्धुं शक्यन्ते, तत्रापि च बहुत्र पाठिवसंवादोऽपि वर्तते, येन ग्रन्थकाराभिप्राय-परिज्ञानं दुष्करमेव प्रतिभाति । तत्समाधानार्थं प्रयत्नविशेषेण मुद्रितान् हस्त-परिज्ञानं दुष्करमेव प्रतिभाति । तत्समाधानार्थं प्रयत्नविशेषेण मुद्रितान् हस्त-लिखितांश्च ग्रन्थान् समधीत्य शुद्धपाठिनश्चयपुरस्सरं धातुपाठादिकं मया पृथक् प्रकाशनाय संगृहीतमस्ति ।

साम्प्रतं कातन्त्रस्योपलब्धं संस्करणं दुर्गसिहेन परिष्कृतं प्रतिभाति । वर-रुचिना कात्यायनेन शर्ववर्मप्रणीतानां सूत्राणां दुर्घटनाम्नी, स्वप्रणीतकृत्सूत्राणां च चैत्र- क्टीनाम्नी वृत्तः प्रणीता आसीद् या साम्प्रतं नोपत्रम्यते । काश्मीरका राजस्थानी-याश्चानेके कातन्त्रस्य व्याख्यानप्रन्था वालशेधिन्यादयः शारदाक्षरेषु नागराक्षरेषु च निबद्धा बालानामेव कृते प्रायेणोपयोगिनः सन्ति । तदुद्देश्येनैव आचार्येस्तत्तद्ग्रन्थानां प्रणीतत्वात् । शेषांशपूरणाय कातन्त्रपरिशिष्टकातन्त्रोत्तरादयो ग्रन्थाः पश्चादा-चार्येविरचिताः । अस्य व्याकरणस्य कातन्त्रमन्त्रप्रकाश—कातन्त्रविश्रमादयः केचिद् ग्रन्था अवश्यं मननीयं वैशिष्ट्यमापादयन्ति ।

वङ्गीयकातन्त्रवाङ्मये सप्तिविश्वतिः, उत्कलप्रदेशीयकातन्त्रवाङ्मये षट्, काश्मीरवैकातन्त्रवाङ्मये सप्त, राजस्थानीय-कातन्त्रवाङ्मये षोडशग्रन्था हस्तिलिखिता मुद्रिता वा प्राप्ताः सन्ति । तिब्बतीभाषायामुपनिबद्धाश्चत्वारो ग्रन्था डाॅ० ए० सीं० वर्नेलमहोदयेन The Aindra School of Sanskrit grammarians (पृ०. ५९) ग्रन्थे उद्धृताः ।

दाक्षिणात्यकातन्त्रवाङ्मयेऽपि सन्ति बहवो ग्रन्था उद्धृताः, परं ते तिमल—
तेलुगुप्रभृतिलिपिनिवद्धा मया न समधीता इति तत्संख्यावसायो न क्रियते । तिमलभाषाव्याकरणस्य तोलकाप्पियम् इत्याख्यस्य पालिभाषायाः कच्चायनव्याकरणस्य च
संबन्धः कातन्त्रव्याकरणेन सह पर्याप्तं वर्तते ।

व्याकरणस्यास्य बहूनि मतानि वचनानि च कलापदीपिका - क्षीरतरिङ्गणी -माघवीयघातुवृत्ति - पुरुषकार-प्रौढमनोरमा - शब्दशक्तिप्रकाशिका - शब्द रूपकल्पद्रुम-रत्नवोघ - दुर्घटवृत्ति - पदचन्द्रिका - मुग्धबोधटीका - व्याख्यानप्रक्रियाप्रभृतिग्रन्थेषु स्मृतानि ।

# व्याकरणस्यास्य मुद्रितानां प्रन्थानां परिचयः

- ?. कातन्त्रविश्रमावचूणिः, वि० अ० १९८४, जैनवन्युयन्त्रालयः, इन्दौर ।
- २. आस्यानमञ्जरी, बं ० ४० १३१७, गोवर्घनयन्त्रम्, कलिकाता ।
- ३. फलापचन्द्रः, बं० अ० १३१७ आदि, गोवर्घनयन्त्रादि, कलिकाता ।
- ४. कलापतस्वाणंवः, वं ० अ० १३३२, संस्कृतविद्यालयः, कलिकाता ।
- ४. कलापतन्त्रतत्त्वबोधिनी, बं ० अ० १३३२, संस्कृतविद्यालयः, कलिकाता ।
- ६. कातत्त्रगणमाला, वङ्गाक्षरेषु मुद्रिता, कलिकाता ।
- ७. कातन्त्रच्छन्दःप्रित्रया, खि० अ० १८६६, पीपुल्स प्रेस, कलिकाता ।

- प. कातन्त्रदुगंपरिभाषावृत्तिः, खि० अ० १९६७, भ० ओ० रि० इ० पूना ।
- कातन्त्रधातुपाठः, खि० अ० १८३५, वङ्गाक्षरेषु मुद्रितः ।
- १०. कातन्त्रपरिभाषासूत्रम्, खि० अ० १९६७, म० ओ० रि० इ० पूना ।
- ११. कातन्त्रपरिकाष्टप्रबोधः, श॰ अ० १ २३३, संस्कृतविद्यालयः, कलिकाता।
- १२. कातन्त्रपरिशिष्टम्, वा० अ० १८३३, संस्कृतविद्यालयः, कलिकाता ।
- १२. कातःत्रप्रदीपः, वङ्गाक्षरेषु कारकीयांशः कश्चिन्मुद्रितः ।
- १४. कातन्त्रस्याकरणम्, १८७६, एशियाटिक सोसाइटी आफ वङ्गाल ।
- १४. कातन्त्ररूपमाला, वि० अ० १९४२, निर्णयसागरयन्त्रालयः, वम्बई । वीरनिर्वाण सं० २४८१, वीर प्रेस, मनिहारों का रास्ता, जयपुर ।
- १६. कातःत्रलिङ्गानुशासनम्, १९५२, डेवकन कालेज, पूना ।
- १७. कातन्त्रविश्रमः, वि० अ० १९८४, जैनवन्युयन्त्रालयः, इन्दौर ।
- १८. कातन्त्रवृत्तिः, वङ्गाक्षरेषु मुद्रिता, कलिकाता ।
- १६ कातन्त्रवृत्तिटीका, वङ्गाक्षरेषु मुद्रिता, कलिकाता ।
- २०. कातन्त्रवृत्तिपञ्जिका, बं० अ० १३१७, गोवर्धनयन्त्रम्, कलिकाता ।
- २१. कातन्त्रशिक्षासूत्राणि, श० अ० १८४४, बङ्गाक्षरेषु मुद्रितानि ।
- २२. कातन्त्रोणादिवृत्तः, वि० अ० १९३४, मद्रासविश्वविद्यालयः, मद्रास ।
- २३. कातन्त्रोणादिसूत्राणि, श० अ० १८४४, वङ्गाक्षरेषु मुद्रितानि ।
- २४. कुन्सञ्जरी, बं० अ० १३३२, संस्कृतविद्यालयः, कलिकाता ।
- २५. कौमुदी, बं ० अ० १३१९, रामेन्द्रयन्त्रम्, नोयाखाली ।
- २६. गणप्रदीपः, १८३४, वङ्गाक्षरेषु मुद्रितः।
- २७. चकरीतरहस्यम् (सबृत्तिकम्), बं॰ अ॰ १३३२, संस्कृतविद्यालयः, कलिकाता।
- २८. दुर्गपरिभाषावृत्तिः, खि॰ अ॰ १९६७, पूर्ना ।
- २१. दुर्गवावयप्रबोधः, वङ्गाक्षरेषु किच्चदंशो मुद्रितः ।
- ३०. पञ्जी, वङ्गाक्षरेषु मुद्रिता, कलिकाता ।

- ३१. पत्रिका, वङ्गाक्षरेषु मुद्रिता ।
- ३२. पादप्रकरणसङ्गतिः १९१४, Systems of Sanskrit grammar (पृ० ११८-२) ग्रन्थे प्रकाशिता ।
- ३३. बिल्वेश्वरटीका, बं० अ० १३१७, गोवर्घनयन्त्रम् कलिकाता ।
- ३४. सङ्गला, श० अ० १८३२, गोवर्धनम्, कलिकाता ।
- ३५. मनोरमा, वङ्गाक्षरेषु मुद्रिता, कातन्त्रधातुटीका ।
- ३६. राजादिव्तिः, नागराक्षरेषु वङ्गाक्षरेषु च मुद्रिता ।
- **१७. व्यास्यासार, श० अ० १**८३२ आदि, वङ्गाक्षरेषु प्रकाशितः ।
- ३८. संजीवनी १९१२, आर्यविद्यालयः, कलिकाता ।
- ३१. सन्धिचन्द्रिका, वङ्गाक्षरेषु मुद्रिता ।

#### इस्तलेखानां परिचयः

| हस्तलेख:                      | प्राप्तिस्थानम्                       | लिपि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | संख्या |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| १. आख्यातटिप्पनम्             | अहमदाबाद                              | देवनागरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8      |
| २. आख्यातिववेकः               | जयपुर                                 | देवनागरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2      |
| ३. उद्द्योत:                  | पाटन, राजस्थान                        | देवनागरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2      |
| ४. कलापचन्द्रः                | वाराणसी                               | वङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| ४. कलापटीका                   | वाराणसी                               | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | *      |
| ६. कलापव्याकरणम्              | भुवनेश्वर, उड़ीसा                     | वङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.     |
| ७. कलापसूत्रपाठः              | वाराणसी                               | उत्कल -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . १    |
| द. कलापसूत्रपाठस्यास्या       | वाराणसी                               | वङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7      |
| <b>३. कातन्त्रकारकटिप्पणी</b> | जोघपुर                                | वङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8      |
| १०. कातन्त्रकोमुदी            |                                       | देवनागरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8      |
|                               | श्रीनगर, कश्मीर<br>उज्जैन, मध्यप्रदेश | शारदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$     |
|                               | वाराणसी                               | शारदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8      |
|                               |                                       | वङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8      |

| हस्तलेख:                   | प्राप्तिस्थानम्  | लिपि:    | संख्या |
|----------------------------|------------------|----------|--------|
| ११. कातन्त्रकोडपत्रसंग्रहः | वाराणसी          | वङ्ग     | 9      |
| १२. कातन्त्रटिप्पणकम्      | अहमदावाद         | देवनागरी | ę      |
| १३. कातम्त्रदुर्गवृत्तिः   | जोवपुर           | देवनागरी | ¥      |
|                            | <b>ভ</b> ত্তীন   | शारदा    | 8      |
|                            | जयपुर            | देवनागरी | 8      |
|                            | अलवर             | देवनागरी | . 7    |
| - Continues                | बीकानेर          | देवनागरी | १३     |
| a maint                    | अहमदाबाद         | देवनागरी | 18     |
|                            | भुवनेश्वर        | उत्कल    | 1      |
| १४. कातन्त्रघातुपाठः       | वाराणसी          | वङ्ग     | ?      |
|                            | जोघपुर           | देवनागरी | . 4    |
|                            | जयपुर            | देवनागरी | 8      |
|                            | भुवनेश्वर        | उत्कल    | . 6    |
| १५. कातन्त्रधातुवृत्तिः    | जम्मू            | देवनागरी | 8      |
| १६. कातन्त्रमन्त्रप्रकाशः  | अलवर             | देवनागरी | ×      |
| १७. कातन्त्रम्             | वाराणसी          | देवनागरी | ₹      |
| १८. कातन्त्ररूपमाला        | वाराणसी          | देवनागरी | . 8    |
| १६. कातन्त्रलघुवृत्तिः     | होशियारपुर       | शारदा .  | 8      |
| le dutien 3.3              | श्रीनगर, काश्मीर | शारदा    | 8      |
|                            | जम्मू            | देवनागरी | ¥      |
|                            | जोघपुर           | देवनागरी | 8      |
|                            | दिल्ली           | देवनागरी | 7      |
|                            | बीकानेर          | देवनागरी | 8      |
| २०. कातन्त्रलिङ्गानुशासनम् | अहमदाबाद         | देवनागरी | 8      |
|                            | उज्जैन           | देवनागरी | 8      |

| हस्तलेख:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्राप्तिस्थानम् | लिपि:    | संख्या |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|
| २१. कातन्त्रवानपविस्तरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अहमदाबाद        | देवनागरी | \$     |
| २२. कातन्त्रविभ्रमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जोधपुर          | देवनागरी | 9      |
| A STATE OF T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अहमदाबाद        | देवनागरी | 2      |
| in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जयपुर           | देवनागरी | ¥      |
| the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बीकानेर         | देवनागरी | 8      |
| २३. कातन्त्रविश्वमावचूणिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जोघपुर          | देवनागरी | 9      |
| COLUMN TO SERVICE SERV | जयपुर           | देवनागरी | २      |
| to from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बीकानेर         | देवनागरी | 8      |
| २४. कातन्त्रविवरणटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वाराणसी         | देवनागरी | \$     |
| २४. कातन्त्रविवरणपञ्जिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वाराणसी         | देवनागरी | 8      |
| २६. कातन्त्रविवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वाराणसी         | देवनागरी | 8      |
| २७. कातन्त्रविस्तारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भुवनेश्वर       | उत्कल    | 5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वाराणसी         | देवनागरी | 7      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वाराणसी         | वङ्ग     | 8      |
| २=. कातन्त्रविस्तरनिग्ढार्थप्रकाशिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भुवनेश्वर       | वङ्ग     | 8      |
| २१. कातन्त्रविस्तरपरिभाषाटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भुवनेश्वर       | उत्कल    | 8      |
| ३०. कातन्त्रवृत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वाराणसी         | वङ्ग     | 9      |
| - Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वाराणसी         | देवनागरी | २      |
| रे?- कातन्त्रवृत्तिटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बीकानेर         | देवनागरी | . 6    |
| A STATE OF THE STA | वाराणसी         | वङ्ग     | 7      |
| <b>३२. कातम्त्रवृत्तिपञ्जिका</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अलवर            | देवनागरी | 8      |
| * Comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अहमदाबाद        | देवनागरी | 8      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उज्जैन          | देवनागरी | 8      |
| Totales the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भुवनेश्वर       | उत्कल    | 8      |
| Taning S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वाराणसी '       | वङ्ग     | 80     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वाराणसी         | देवनागरी | 3      |

| हस्तलेख:                             | प्राप्तिस्थानम् | लिपि:    | संख्या |
|--------------------------------------|-----------------|----------|--------|
| ३३. कातन्त्रवृत्ति पञ्जिकाच्याख्या   | वाराणसी         | वंङ्ग    | 6      |
| ३४. कातन्त्रवृत्तिपञ्चिकाप्रदीपः     | जोधपुर          | देवनागरी | 8      |
| ३४. कातन्त्रवृत्तिपरिभाषाभाष्यम्     | अहमदाबाद        | देवनागरी | 8      |
| ३६. कातन्त्रवृत्तिविवरणपञ्जिका       | जोधपुर          | देवनागरी | 9      |
|                                      | वाराणसी         | वङ्ग     | .8     |
| ३७ कातन्त्रवृत्तिविवरणम्             | वाराणसी         | वङ्ग     | 7      |
| ३८. कातन्त्रवृत्तिव्याख्यानम्        | अलवर            | देवनागरी | 8      |
| ३६. कातन्त्रव्याकरणम्                | जोघपुर          | देवनागरी | 8      |
|                                      | वीकानेर         | देवनागरी | . 1    |
| ४०. कातन्त्रव्याकरणस्फुटपत्राणि      | जोधपुर          | देवनागरी | 8      |
| ४१. कातन्त्रं सवृत्तिकम्             | वाराणसी         | वङ्ग     | 9      |
| THE RESERVE                          | वाराणसी         | देवनागरी | \$     |
| ४२. कातन्त्रसूत्रपाठः                | अहमदाबाद        | वङ्ग     | 8      |
| ४३. कातन्त्रसूत्रम्                  | वाराणसी         | देवनागरी | ą      |
| कातन्त्रसूत्रम्                      | वाराणसी         | वङ्ग     | 80     |
| ४४. कातन्त्रमूत्रवृत्तिः             | वाराणसी         | वङ्ग     | 83     |
| ४५. कातन्त्रसूत्रवृत्ति विवरणपञ्जिका | वाराणसी         | देवनागरी | 8      |
| ४६. कातन्त्रोत्तरवृतिटीका            | भुवनेश्वर       | उत्कल .  | 7      |
| ४७. कातन्त्रोत्तरविद्यानन्दिवृत्तिः  | जोघपुर          | देवनागरी | 3      |
| ४८. कालापप्रक्रिया                   | जोघपुर          | देवनागरी | 8      |
| ४६. कृदन्तवृत्तिः                    | बीकानेर         | देवनागरी | 8      |
| 86' Remårm                           | अहमदाबाद        | देवनागरी | \$     |
| ५०. गोस्हणटीका                       | जोघपुर          | देवनागरी | . 8    |
| प्र. चतुष्कवृत्तिटिप्यनकम्           | अहमदाबाद        | देवनागरी | ?      |

| हस्तलेख                                 | प्राप्तिस्थानम् | लिपि:    | संख्या |
|-----------------------------------------|-----------------|----------|--------|
| ५२. त्रिलोचनचन्द्रिका                   | अहमदाबाद        | देवनागरी | 8      |
| ,                                       | जोघपुर          | देवनागरो | 8      |
| १३. दुर्गपदप्रबोधः                      | जोघपुर          | देवनागरी | 8      |
| <b>१४. घातुमञ्जरो</b>                   | जयपुर           | देवनागरी | 2      |
| ५५. पश्चसन्धिन्याख्या                   | जयपुर           | देवनागरी | ş      |
| ६६. परिमाषाशिक्षासूत्राणि               | अहमदाबाद        | देवनागरी | 8      |
| ५७. बालबोधिनी                           | श्रीनगर         | शारदा    | 8      |
| n                                       | दिल्ली          | शारदा    | ?      |
| n                                       | जम्मू           | देवनागरी | 8      |
| ४०. बालबोधिनोन्यासः                     | दिल्ली          | शारदा    | 8      |
| 77                                      | श्रीनगर         | शारदा    | ₹.     |
| ११. बालबोधिनीवृत्तिः                    | जम्मू           | शारदा    | 8      |
| ,                                       | जोघपुर          | देवनागरी | 8      |
| ६०. बालावबोधः                           | बीकानेर         | देवनागरी | 8      |
| ६१. बालावबोघटोका                        | जोवपुर          | देवनागरी | 3      |
| ६२, बालावबोधवृत्तिः                     | थहमदाबाद        | देवनागरी | ą      |
| 20                                      | जोघपुर          | देवनागरी | X      |
| ६३. लघुललितवृत्ति                       | जोघपुर          | शारदा    |        |
| ५४. वर्षमानप्रकाशः                      | भुवनेश्वर       | उत्कल    | 8      |
| ६५. वर्धमानप्रक्रिया                    | भुवनेश्वर       | उत्कल    | ?      |
| ६६. वर्षमानप्रक्रियासार                 | भुवनेश्वर       |          | 7      |
| ६७. वर्षमानव्याकरणम्                    | भुवनेश्वर       | उत्कल :  | 8      |
| ६८. वर्षमानसंग्रह                       | भवनेश्वर        | उत्कल    | 8      |
| १६. वियाकरणसिद्धान्ततत्त्वविवेकः        |                 | उत्कल    | 8      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | अहमदाबाद        | देवनागरी | 8      |

| हस्तलेखः                    | प्राप्तिस्थानम् | सिपिः    | संख्या |
|-----------------------------|-----------------|----------|--------|
| ७०. शिष्यहितान्यासः         | दिल्ली          | शारदा    | . ?    |
| n                           | श्रीनगर         | . शारदा  | 9      |
| ७१. वट्कारकखण्डनमण्डनम्     | जोघपुर          | देवनागरी | 8      |
| ७२. षद्कारकच्याख्यानम्      | जयपुर           | देवनागरी | 8      |
| ७३. सारस्वतिटप्पणम्         | बीकानेर         | देवनागरी | 8      |
| i, tatal                    | . जयपुर ी       | देवनागरी | Y      |
| ७४. सिद्धसूत्रव्याख्या      | जयपुर           | देवनागरी | 1      |
| (अन्येऽपि केचन हस्तलेखाः)   | TRANSPORT       |          |        |
| ७५. कातन्त्रपरिशिष्टम्      | वाराणसी         | वङ्ग     | ×      |
| n-                          | अलवर            | देवनागरी | 7      |
| ७६. कातन्त्रीयविकृतसूत्राणि | <b>ডজী</b> ন    | देवनागरी | 8      |
|                             | योगः            |          | २९७    |

# १०. अपाणिनीयस्य तुळनाटमकस्य च वर्णाहेर्वे शिष्ट्यम्

### अपाणिनीया वर्णा

लू (दीर्घः), - ँ (अनुस्वारः), ः (विसर्गः),  $\times$  (जिह्नामूलीयः),  $\overset{\omega}{\mbox{\tiny $\omega$}}$  U  $\omega$  (उपध्मानीयः), क्ष् (क् + ष्)।

### अपाणिनीयाः साधुशब्दाः

अतिजरस्य (षष्ठी—ए० व०) उदिघष्य (षष्ठी—ए० व०), पितरः (द्वि० व० व०); भिक्षुष्य (षष्ठी—ए० व०), वातोऽपि तापपरितो सिञ्चित (उकारादेशः)।

# अपाणिनीयौ धातू

ढुढि अन्वेषणे (चु॰), मृग अन्वेषणे (दि॰)। —२५—

### अपाणिनीयाः संशाशन्दाः

अघोषः (क् - स् आदिवर्णाः), अनुबन्धः (क् - च् आदिवर्णाः), अनुषङ्गः, उपध्मानीयः, कारितः, घोषवत् (ग्-घ्-ङ् आदिवर्णाः), जिह्वामूलीयः, धुट्, नामी, वर्गः, विकरणः, शिट्, श्रद्धा, सन्ध्यक्षरम्, समानः।

#### अषाणिनीया गणाः

दृगादिः, घेन्वनडुहादिः, नदादिः, यजादिः, राजादिः, सद्य आदिः ।

### तुलनारिमका-तालिका

| कातन्त्रे         | वाणिनीये       | कातन्त्रे                      | वाणिकीये      |
|-------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
|                   | प्रा           | तेपदिकानि                      |               |
| वनड्वाह्          | अनडुह्         | पुमनस्                         | पुम्स्        |
| चत्वार् विवास     | चतुर्          | भवन्त्                         | भवत्          |
| 1 Augusta         | 29             | गत्य् <b>याः</b>               | graphiana s   |
| बायि:             | क्यङ्          | विन्                           | क्यच्         |
| इच्               | चिण्           | सण्                            | . वस          |
| इन्               | णिच्           | सि                             | <b>य</b>      |
| यण्               | यक्            |                                | the wisely    |
|                   | (a)            | करणाः ।                        | C NAME OF     |
| अन्               | शप्            | नुः                            | <b>ब्</b> नुः |
| न                 | श्नम्          | यन्                            | <b>रयन्</b>   |
| ना                | श्ना           |                                |               |
| A CONTRACTOR      | Application of | त <b>ञ्जाः</b> । । । । । । । । |               |
| बिन:              | घि             | अद्यतनी                        | लुङ्          |
| <b>अ</b> न्तस्थाः | यण्            | ऊष्माणः                        | शल्           |
| अासी:             | लिङ्, लोट्     | there is dex                   | Minner da     |

| <b>कातन्त्रे</b> | पाणिनीये        | कातन्त्रे | पाणिनीये |
|------------------|-----------------|-----------|----------|
| क्रियातिपत्तिः   | लुङ्            | व्यञ्जनम् | हल्      |
| चेक्रीयितम्      | यङ्प्रत्ययः     | वर्तमाना  | लट्      |
| घुट्             | सि-आदिप्रत्ययाः | श्वस्तनी  | लुट्     |
| पञ्चमी           | लोट्            | सप्तमी    | लिङ्     |
| परोक्षा          | लिट्            | स्वरः     | अच्      |
| भविष्यन्ती       | लॄट्            | ह्यस्तनी  | लङ्      |
| लिङ्गम्          | प्रातिपदिकम्    |           |          |

#### गर्धी

यजादिः

स्वरितानुबन्धा धातवः

रुचादिः

अनुदात्तानुबन्धा घातवः

एवमस्मिन्व्याकरणे धातु - गण - उणादि - लिङ्गानुशासन - दुगैवृत्ति - कातन्त्रविस्तर - कातन्त्र - परिशिष्टादेरिषव्याकरणान्तराद् भिन्नं किञ्चिद् वैशिष्ट्यं संनिहितमास्ते, तदत्र विस्तर्भिया बोधियतुं नेष्यते । एतेन सर्वेण वैशिष्ट्येन कातन्त्रव्याकरणविषये प्रचलितानि कुत्सितं तन्त्रं कातन्त्रम्, कातन्त्रकन्यावृथाइत्येतादृशानि आक्षेपवचनानि तिरिस्त्रियन्त एव । मन्ये, सम्प्रति कातन्त्राध्ययनं लाधवेन शब्दसाधुत्व- प्रक्रियाजिज्ञासून् उपकुर्यादेव ।

1995

They same the same say and the

ergen eine Led in ihr verstreppfragerriche - perte - viel eine eine eine der der Africhte eine eine Einferen der Africhte eine Africhte eine Gestellte der Africhte eine Gestellte der Africhte eine Africhte africhte Africhte eine Africhte africhte Africhte eine Africhte africhte Africhte eine Africhte africht africhte africhte

A LEGIT PER PARELLES IN

# आचार्यकौटल्यकृतराजसिद्धान्तापरनामकार्थशास्त्रस्य 'नीतिनिर्णीति' नाम्नया व्याख्याया वैशिष्ट्यम्

### हा0 सत्यव्रत सिंह

लखनऊ

Though the commentary of "Śrimulakhya" on the Arthaśāstra of Kauṭalya, written by Mahamahopadhyaya Gaṇapati Śastrī in 1924, is a work of great scholarship, the commentary entitled "Nītinirūīti", unfortunately incomplete, by Ācarya Yogghama (12th—13th century A. D.) is a unique one and much more useful for understanding the inherent meaning of the sūtras of the Arthaśāstra.

साम्राज्यवादिप्राचीनभारतीयराज-सर्वेशास्त्रार्थंसारज आचार्यः कोटल्यः सिद्धान्तस्यान्तिमः सूत्रकारः प्रतिष्ठापको वेति निश्चप्रचम् । गच्छति काले प्राचीनैः राजशास्त्रपारङ्गतैः पण्डितैर्विरचिताः कौटल्यायंशास्त्रस्य सम्प्रदायानुसारिण्यो व्या-ख्या अधुना लुप्तप्रायाः निर्दिष्टकल्पा वा न क्वापि दृष्टिपथमायान्ति । महद्रपकृतं महामहोपाध्यायैः श्रीगणपतिशास्त्रिवर्यैः संस्कृतवाङ्गमयस्य यत्तैः १९२४ खिस्ताब्दे कौटल्यकृतस्यार्थं शास्त्रस्य वैदुष्यपूर्णा श्रीमूलाख्या व्याख्या व्यरचि । श्रीमूलाख्याया व्याख्याया विरचनं वस्तुतः महापण्डितकृत्यम् । किन्तु १२-१३ शतिखस्ताब्दे मुग्य-विलासोपनामकेन योग्घमाचार्येण विरचितायाः साम्प्रदायिक्याः नीतिविर्णोतिनाम्न्याः व्याख्यायाः यद् वैशिष्ट्यं तस्यान्यैव वार्ता । व्याख्येयं कौटल्यकृतस्यार्थशास्त्रस्य परि-निष्ठितार्थबोधे महत् साहाय्यमाचरति । मुग्धविलासाङ्को योग्धमाचार्यो जैनो वा बौद्धो वेति न निश्चेतुमलम् । सम्पूर्णो नीतिनिर्णातिग्रन्थो नष्टप्राय एव प्रतिभाति यतः खलु १९१९ खिस्ताब्दे प्रकाशिते तदंशे केवलं कौटल्यार्थशास्त्रस्याघ्यक्षप्रचाराख्य-द्वितीयाधिकरणान्तर्गतो 'जनपदिनवेश'नामा प्रथमाघ्यायः 'भूमिच्छिद्रापिघान'नामा द्वितीयाध्यायः 'दुर्गविधान'नामा तृतीयाध्यायोऽथ च 'दुर्गनिवेश'नामा खण्डित-श्चतुर्थाघ्याय एव दृष्टिगोचरी कर्तुं शक्यः। एवं सत्यपि 'नीतिनिणीति'नाम्नी व्याख्या कोटल्यार्थशास्त्रस्य तात्पर्यार्थप्रकाशने विशिष्टं सामर्थ्यं बिर्भात ।

नीतिनणीतिनाम्न्या व्याख्यायाः वैशिष्ट्यं यद्भूपं तत्तु श्रीमूलाख्यया व्याख्यया सह तदनुशीलनेन स्पष्टीभवति । अतः कौटल्यार्थंशास्त्रस्य कतिपयस्त्रील्लेखपुरस्सरंतत्सम्बद्धयोनीतिनणीतिग्रन्थसन्दर्भे श्रीमूलाख्यव्याख्याग्रन्थसन्दर्भयोश्चोद्धरणानि
दीयन्ते । यत्र दृष्टिपातेन पूर्वंस्याः प्राचीनराजतन्त्रशास्त्रप्रवचनपरम्परान्तःपातित्वमपरस्याश्च पदवाक्यार्थंविवरणपरिकर्मादिकं निरायासमवगन्तुमलम् । आदौ तावत्
कौटल्यार्थंशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणान्तर्वितप्रथमाव्यायस्य द्वितीयं सूत्रमुद्धियते ।

मूतपूर्वमभूतपूर्वं वा जनपदं परदेशापवाहनेन स्वदेशामिष्यन्दवमनेन वा निवेशयेदिति ।

एतर्हि सूत्रे भूतपूर्वाभूतपूर्वयोः पदयोर्यादृशोऽयों नीतिनिर्णीत्या समुपन्यस्यते न तादृशः श्रीमुलास्यया व्यास्यया । 'भूतपूर्वं पूर्वं स्थितमभूतपूर्वमिभनवं वा जन-पदं "ितिवेशयेत् रचयेत्' इत्येतावन्मात्रमेवार्थोपस्थापनं श्रीमूलाख्यायाः व्याख्यायाः कार्यम् । नीतिनिर्णीत्या तु पदयोरनयोभरितैतिह्यप्रमाणितो विचारचतुरस्रोऽर्थःप्रकटी-कियते । तथा हि पूर्वं मूतो मूतपूर्वः निविष्टपूर्वं इत्यर्थः । अमूतपूर्वस्तद्विपरीतः "स्मर्य-माणिनवेशो भूतपूर्वः स्वल्पवीदल्लतः दिनुखसाध्यः अस्मर्यमाणिनवेशो महावृक्षावलुप्तनिः-शेषनिवेशिचह्नो दुःससाध्य इति भावः । तमुभयस्वरूपं ""(जनपदं) निवेशयेत इति । अत्रायं नीतिनिर्णोतिदृष्टोऽर्थः कौटल्यायंशास्त्रस्य हार्दमाविष्कुर्वाण इव प्रतिभाति । अत्रेत्यं विचारणीयम् — 'पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमघुना तत्र सरिताम्' इति दुर्निवारेण लोकन्यायेन भारतवर्षे तदा तदा निवेशिताः सर्वसम्पत् समृद्धाः बहवो जनपदा व्वस्त-प्रव्यस्ताः क्रमशः कासकविताश्च समजायन्तेति । एवं सित पूर्वनिविष्टाः आचार्य-कौटल्येन भूतपूर्वेति संकेतिताः स्याण्वीश्वरादिपुरातनजनपदा इव क्वचन स्वल्प-विष्टलतादिप्ररोहत्वात्स्मर्यमाणनिवेशाः अन्यत्र च महावृक्षावलुप्तिनःशेषिनवेश-चिह्नत्वादस्मयंमाणनिवेशाः जनपदाः अद्यापि दृष्टिपयमायान्ति । योऽयं भारतशासनेन चण्डोगढ्जनपदनिवेशो निर्मापितस्सोऽप्यत्र दृष्टान्तरूपेण द्रष्टुं शक्यो यतो हि प्रस्तर-प्ररोहादिभिर्विलुप्तपूर्विनिवेशचिह्नोऽयं जनंपदोऽस्मर्यमाणनिवेश एवावर्तत । स्वरूपयोर्जनपदयोनिवेशः राज्याय साम्राज्याय वा नितान्तमावश्यकः। कुत इति चेत् ? यतो हि जनपद एव दुगंकोशदण्डादिराज्यप्रकृतीनां योनिराम्नायते । सुष्ठूक्तं नीतिनिर्णीतिकारेण योग्वमाचार्येण- 'जनपदः सर्वकर्मणां योनिः । राज्यं च जनपद एव यस्माञ्जनपदादेव सर्वंप्रकृतीनामुत्पत्तिरिति ।

अत्रैव कौटल्यायंशास्त्रे जनपदिनवेशस्य द्वी प्रकारी प्रतिपादितौ । तत्र प्रथमः प्रकारः परदेशापवाहनकृतः द्वितीयस्च स्वदेशाभिष्यन्दवमनकृत इति । प्रकारयोरेतयोः श्रीमृलास्यायां व्याख्यायां योऽर्थः प्रतिपादितस्स त्तानरूप एव । नीतिनिर्णीत्याऽत्र

योऽर्थः प्रस्तूयते स तु निष्कृष्टार्थः प्रतीयते । कि नाम परदेशापवाहनम् ? दण्डेन दाह-लोपविष्वंसभयदर्शनेन परदेशाज्जनकायस्याकर्षणं कृत्वा नवो जनपदो निवेशनीय इति । स्वदेशाभिष्यन्दवमनं नाम मूलकुट्रम्बं पूर्वस्थानिस्थतं तत्रैवावस्थाप्य तत्र पुत्र-नप्तृ-भ्रातृ-भागिनेयादिवाहुल्यरूपस्य प्रजाभिष्यन्दस्य समाकर्षणमिति । अद्यापि भारते सन्ति जनपदिनवेशः येषु केचन स्वदेशाभिष्यन्दवमनकारिताः केचन च परदेशापवाहनं-कारिता इति । जनपदिनवेशस्यौति स्थितिर्यंथा नीतिनिर्णोतिक्याख्यायां प्रतिविम्बति न तथा श्रीमूलाख्यायां व्याख्यायाम् ।

लाभार्थं पालनार्थं ञ्च जनपदिनवेशकमः कीदृशो भवेदित्यपि कीटल्यार्थशास्त्र-स्य द्वितीयाधिकरणस्यप्रथमाध्यायस्य तृतीयसूत्रेण स्पष्टं प्रतिपाद्यते । तत्सूत्रमेवं-वर्णकम्—

'शूद्रकर्षकप्रायं कुलशतावरं पञ्चकुलशतपरं प्रामं क्रोशहिकोशसीमानमन्यो-न्यारक्षं निवेशयेदिति'।

अत्रनीतिनिणीतिन्याख्याकारेण या अर्थयोजना कृता सैवं रूपा-

'शूद्रकर्षकबाहुल्यं विष्ट्यादिभिचयभोग्यत्वात् । वैश्यकर्षकाः स्वल्पाः । क्षत्रिय-ब्राह्मणौ कर्षकत्वेन नेष्येते । धर्मार्थक्षतेः कुलशतावरिमिति कुलशतमेदे मदमेदस्तयाहि—

> चुल्ल्याधाने कुलं विद्यादित्यांभीयाः प्रचक्षते । दम्पत्यं कुलमित्येके हलं त्वन्ये प्रचक्षते ॥

चुल्त्याधानवम्पत्ययोः क्षेत्रविभागेऽनङ्गरवादेकद्वित्रिहल्त्वेन कुलं तदुत्तममध्य-मावरतयेष्यते । कुलशतकृष्योऽवरो निकृष्टः क्रोशसीमा । पञ्चकुलशतकृष्यः परः उत्तमः क्रोशद्वयसीमा । सार्बद्वयकुलशतकृष्यो मध्यमः सार्बद्वयक्रोशसीमा मनतीत्यर्थादा-पद्यते । तं ग्रामम् । शूब्रादिजातिसमूहो ग्राम इति ।

श्रीमूलाख्याया व्याख्याया योज्योंऽत्र योज्यते स एवं रूपः —

'ग्रामं शूद्रकर्षकप्रायं शूद्रकृषे वलबहुलं कुलशतावरं गृहशतान्यूनं पञ्चकुलशतपरं पञ्चशतानिक गृहयुक्तं क्रोशद्विकोशसीमानं क्रोशसीमानं द्विक्रोशसीमानं वा एकहमाब् प्रामाव् प्रामान्तरस्य क्रोशदूरध्यवधानं क्रोशद्वयव्यवधानं वा यथा भवेत्तया क्लुप्तिमित्य-प्रामाव् प्रामान्तरस्य क्रोशदूरध्यवधानं क्रोशद्वयव्यवधानं वा यथा भवेत्तया क्लुप्तिमित्य-याः । अन्योन्यमारक्षतीत्यन्योन्यारक्षं परस्परसाहाय्यकरणक्षमं निवेशयेविति'।

द्वयोर्व्याख्ययोद् ब्टिपातेन प्रस्पष्टमिदं प्रतिभाति यन्नीतिनिर्णीतिकारः

प्रत्यक्षदृष्टान् ग्रामनिवेशान् निरूपयित, श्रीमूलाख्याया व्याख्यायाः प्रणेता च कल्पनया ग्रामनिवेशान् कल्पयतीति । अद्यत्वेऽपि भारते ग्रामनिवेशाः नीतिनिणीतिदृशा कृता इवावलोक्यन्ते । प्रतिग्रामपर्यन्तं कर्षणयोग्याः भूभागाः अद्यापि दृष्टिपथमायान्ति । एकस्मान्महाग्रामाद् ग्रामान्तराणां व्यवधानं क्रोशद्वयपरिमितं प्रायोऽद्यापि दृष्टचरम् । अद्यापि शूद्रकर्षकबहुला एव भारतीयाः ग्रामाः प्राचीनां ग्रामनिवेशपरम्परां प्रमाण-यन्त इव प्रतिभान्ति । नीतिनिणीत्यां ग्रामनिवेशस्योत्तमाधममध्यमप्रकाराः यथा प्रतिपादिताः न तथा श्रीमूलाख्यायां व्याख्यायाम् ।

ग्रामाणां परस्परं कृष्यभूभागानां सीमाविवादपरिहाराय कौटल्यार्थंशास्त्रस्य द्वितीयाघिकरणस्थे प्रथमाच्याये चतुर्थंसूत्रे स्पष्टं निर्देशो यथा हि—

'नदीशैलवनभ्रष्टिदरीसेतुबंघशमीशाल्मलीक्षीरवृक्षानन्तेषु सीम्नां स्थापयेत्' इति ।

अत्र सूत्रे श्रीमृलाख्यया व्याख्यया सीमरक्षार्थं नद्यादीनां निवेशः प्रतिपादितः ।
किन्तु नीतिनिर्णोत्यां नद्यादयः विवादपरिहारार्थं चिह्नरूपेण निर्दिष्टाः । नीतिनिर्णोतिव्याख्यैवात्र साधीयसी प्रतिभाति । कृत इति चेत् ? यतो हि येऽत्र सूत्रे नदीशैलवनादयो निर्दिष्टास्ते ग्रामनिवेशात् पूर्वावस्थायिनो न निवेशनमपेक्षन्ते । अद्यापि
भारते ग्रामनिकायेषु विवादपरिवर्जनाय नद्यादिरूपाणि चिह्नानि निर्दिश्यन्ते ।
चिह्नानीमानि न ग्रामसीमारक्षाकराणि किन्तु विवादपरिहारप्रयोजनकान्येवेति ।

अत्रैव सूत्रे नीतिनिर्णीत्या भ्रष्टिरिति पदं व्याख्यायते श्रीमूलाख्यया व्याख्यया च तत्स्थाने गृष्टिरिति पदान्तरम् । 'गृष्टिपदस्य श्रीमूलाख्यया व्याख्यया गृष्टिवंदरानामौषिषवृंक्षविशेषो वेति' योऽर्थो गृहीतस्स तु प्रसङ्गेऽत्रासङ्गत इव तिष्ठित ।
वृक्षद्वारा ग्रामसीमानिर्धारणाय चिरकालावस्थायिनः श्रमीशल्मलीप्रभृतयो वटादिक्षीरवृक्षा वा परिगणिताः । क्वाऽत्र बदरानामौषिधिविशेषस्य वृक्षविशेषस्य वा स्वल्पकालस्यायिनः संगितः । नीतिनिर्णीत्या भ्रष्टिरितिपदं पर्वतिवकारक्ष्पार्थंकं गृहीतम् ।
भ्रष्टिपदस्य पर्वतिवकारक्ष्म एवार्थः प्रसङ्गानुकूलः प्रतीयते । पाषाणोषरिसकतावहुलेषु भूमागेषु निवेशितानां ग्रामाणां परस्परं विवादपरिहारार्थं सीमनिर्धारणार्थं
च नदीशैलवनवत् भ्रष्टिः पाषाणिवक्वतिर्वा चिह्नक्ष्पेण किञ्चिद्धिकं सामञ्जस्यं
विर्मीत ।

सूत्रान्तराणां तात्पर्यविनिश्चयेऽिप नीतिनिर्णितिरिधकप्रामाणिकी प्रतिभाति । तथाहि कौटल्यार्थंशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणान्तर्गतप्रथमाध्याये पञ्चमं सूत्रं सब्यास्यं दृश्यताम्—

'अष्टशत ाम्या मध्ये स्थानीयं चतुःशतग्राम्या द्रोणमुखं द्विशतग्राम्याः कार्वटिकं (खार्वटिकं वा) दशग्रामीसंग्रहेण स्थापयेत्'।

अत्र 'नीतिनिर्णीति' व्याख्याप्रन्थः---

'ग्रामिवशेषानाह— अष्टशतप्राम्या मध्ये स्थापयेदिति' अष्टशतप्रामसमाहा-रस्य मध्ये चतुदिशं द्वे द्वे ग्रामशते निवेश्य तन्मध्ये स्थानीयं समुदायव्यवहारस्थानाय हितमिति । तथेव चतुःशतग्राम्या मध्ये द्रोणमुखम् । यथा द्वोणमुखम् चतुराढकोपलक्ष्य-मेवं ग्रामशतचतुष्टयोपलक्षितम् । तद्वद् द्विशतप्राम्याः कार्वाटकमिति रूढिसंशा । दश-ग्रामी संग्रहेणेति । दश दश ग्रामाः संगृह्यन्ते येन मुख्यग्रामेणासौ संग्रहः । एवं स्था-नीयस्य द्वे द्रोणमुखे चत्वारि कार्वटिकानि । अशीतिः संग्रहाः । अनेन विभागेन जनपद-निवेशः कार्यः इति ।

### श्रीमूलाख्यव्याख्याग्रन्थस्त्वेवं रूपः—

'अष्टशतप्राम्याः अष्टशतानां ग्रामाणां समूहस्य मध्ये स्थानीयं तदाख्यं तावद् ग्रामजनतायाः ऋयविक्रयादिकर्मणोपजीव्यं रमणीयं महाग्रामं स्थापयेत् निवेशयेत् । चतुःशतग्राम्यामध्ये द्रोणमुखं तदाख्यं स्थानीयप्रत्यवरं ग्राममेवं स्थापयेत् । द्विशत ग्राम्यामध्ये कावंटिकं तदाख्यं कर्वटापरपर्यायं द्रोणमुखप्रत्यवरं स्थापयेत् दशग्रामी-संग्रहेण ग्रामदशकसंग्रहणेन संग्रहणं तदाख्यं कर्वटादधमं महाद्रङ्गापरपर्यायं स्थाप-येविति ।

व्याख्ययोरनयोः पदार्थप्रतिपादनसाम्येऽपि तात्पयप्रतिपादने भेद एवोत्कन्यरो भवन् दृश्यते । नीतिनिर्णीत्यां स्थानीयादीनां ग्रामिवशेषाणां पारम्परिको निवेशिविधि-निर्दिष्टः, श्रीमूलाख्यायां व्याख्यायां तु ग्रामिवशेषाणामेतेषां निवेश एव निरूपितः । सम्प्रदायापरिज्ञाने निवेशो यथाकथि दप्रतिपादियतुं शक्यः । सम्प्रदायपरिज्ञानत एव निवेशिविधिनिरूपणं सम्भवम् नान्यथेति ।

निविष्टानां ग्रामाणां पालनप्रिक्यां प्रतिपादयत् कौटल्यार्थशास्त्रसूत्रमत्रैवाधि-करणेऽस्मिन्नेवाघ्याये निम्ननिर्दिष्टं दर्शनीयम् —

'अन्तेष्वन्तपालवुर्गाणि जनपदद्वाराण्यंतपालाधिष्ठितानि स्थापयेत्। तेषामन्त-राणि वागुरिकशवरपुलिन्दचण्डालारण्यचरा रक्षेयुरिति'।

एतत्सूत्रं नीतिनिनिर्णीत्यैवं व्याख्यातम्— —२६'अन्तेषु जनपदस्य चतुर्विशम् । अन्तपालदुर्गाणि जनपदरक्षाक्षमाणि । जनपदद्वाराण्यन्तः प्रवेशनिर्गमयोनिषेधात् । अन्तपालं प्रबलबलयुनते रिघिष्ठितानि स्थापयेत् ।
तेषां चतुर्णां द्वाराणामन्तराणि वागुरा मृगबन्धनार्थं जालं तेन व्यवहरन्तीति
वागुरिकाः व्याधाः । शवराः किश्विज्जनपदमाषाभिज्ञा वनेचराः । पुलिन्दास्तु भाषानभिज्ञाः । चण्डालाः प्रतीताः । अरण्यचराः सर्वप्रहादयः । ते रक्षेषुः । प्रवेशनिर्गमप्रतिषेधं
कुर्युरित्यर्थः ।

श्रीमूलास्यायां व्यास्यायां तु सूत्रार्थं एवं व्यास्यातः —

अन्तेष्विति । अन्तेषु जनपदावसानेषु अन्तपालदुर्गाणि अन्तपालाधिष्ठितानि अन्तपालरेनुष्ठिताष्ट्रयस्याणि, जनपदद्वाराणि जनपदप्रवेशमार्गभूतानि च स्थापयेत् । तेषामन्तराणि अन्तपालदुर्गाणामन्तरालदेशान् वागुरिकशबरपुलिन्दचण्डालारण्यचराः वागुरिकाः मृगवन्धनजीविनः शबराः शूद्राद् भिल्ल्यां जाताः । पुलिन्दाः निष्ठचात् किरात्यां जाताः चण्डालाः समज्ञानपालाः अरण्यवराः वनचारिणश्च रक्षेपुरिति ।

अत्र 'नौतिनिणीितः' प्रस्पष्टं प्रतिपादयित यत् पुरा युगे जनपदानां चतुर्दिशं जनपदस्काक्षमाणि द्वाराणि स्थाप्यन्ते स्मः स्वेच्छाप्रवेशनिर्गमयोः प्रतिषेधाय च द्वार-रक्षासमर्थानि सैन्यान्यन्तपालाधिष्ठितानि सन्नद्धानि विधीयन्ते स्मः ; चतुर्दिक्षु प्राकार-रचनाभावेऽपि सर्वाण्यन्तरालस्यानानि वागुरिकादिभिः सुरक्षार्थं निवेशितः सुरक्षितानि च कियन्ते स्म । व्यवस्थेयं भूतपूर्वाणां घ्वस्ताविश्चारां जनपदानां पुनिवेशार्थं नवनिर्माणानाः चाभूतपूर्वाणां जनपदानां प्रतिष्ठापनार्थं प्रचित्ताऽभवदिति । किन्तु नायमभिप्रायः श्रोमूलाख्यया व्याख्यया निष्कष्टं शक्यः । तया तु योऽर्थो निष्कृष्यते तेन कौटल्यकालीनजनपदिनवेशानां स्वरूपज्ञानं न समीचीनं जायते ।

कौटल्यार्थशास्त्रस्यास्मिन्नेवाधिकरणेऽस्मिन्नेवाध्याये कोशोत्पत्तिस्थानानां निवेशविधिरेवं वर्ण्यते—

'आकरकर्मान्तद्रव्यहस्तिवनद्रजविषक्पथप्रचारान् वारिस्यलपथपण्यपत्तनानि च निवेशयेविति'। (कोटल्यायंशास्त्रम् २.१.१६)

सूत्रमिदं श्रीमूलाख्यायां व्याख्यायामेवं व्याख्यातम् — 'आकरकर्मान्तद्रव्यहस्ति-वनव वविषक्पयप्रचारान् आकरकर्मान्तः आकरव्यापारस्थानं, द्रव्यवनं दारचन्दननिर्या-साद्युपकरणप्रसवक्षमं वनं, हस्तिवनं गजवनं, वजप्रचारः गोध्यक्षवक्ष्यमाणः विणक्पथ-प्रचारः विणक्पयध्यापारः एतान् वारिस्थलपथपण्यपत्तनानि च जलपथस्थलपथ-पण्यक्रयविकयस्थानानि च निवेशयेत् कारयेत् । पत्तनशब्दस्य क्रयविक्रयस्थानपाचि-त्वमाश्रित्येत्यं व्याख्यातम् । नावेकगम्यगुरवाचित्वाश्रयणे तु पण्यपत्तनं पण्यप्रधानं श्रीमात्रगम्यं पुरमिति न्यास्येयम् । पट्टनशन्दपाठे पुनः पण्यपट्टनं पण्यप्रधानं पट्टनं शकटेरश्चेनीभिश्च गम्यं पुरमिति ।

'नीतिनिर्णीति' च्याख्यया तु सूत्रमिदं सपरिष्कारमन्यया व्याख्यायते—

'श्रा समन्तात् क्रियते सुवर्णादि येष्वित्याकराः। आकराद्युत्पन्नानां रश्नसाए-फल्गुकुप्यानां संस्कारकर्मणामन्तः समाप्तियेषु ते कर्मान्ताः। द्रव्यहस्तिवनेति द्रव्यं क्षाकितिनिक्षादिसारदारु तस्य बनानि। हस्तिनां च बनानि। व्रजानि गोमण्डलानि पशुपालपिकल्पनया। वणिक्पथप्रचारान् वणिजां पन्या वणिक्पथः स्थले जले च तत्र प्रचाराः गत्यागमाश्चौराद्यपनयनेन् । वारिस्थलपथपण्यपत्तनानि च उपवनमुष-समुद्रं वा पतिदित्यापतत् पण्यं तन्यते क्रयविक्रयाम्यां विस्तायंत इति। कार्वटिकादि-विशेष एव पत्तनं ततोऽन्यत्र क्रयविक्रयनिषेषान्निवेशयेदिति संबन्धः।

यन्नीतिनिणीतिकारः साक्षात्क्र-उभयोर्व्याख्ययोस्समवलोकनेन स्पष्टमिदं तानां जनपदानां तत्रत्यकोशोत्पत्तिस्थानानां च निवेशविधि स्पष्टीकरोति श्रीमूलास्यायाः व्याख्यायाक्ष्च कर्ता सूत्रगतपदपदार्थावबोधनपुरस्सरं तन्निवेगपरिकल्पनां विदधाति । नीतिनिग्रीतिः आकरनिवेशेम्यो भिन्नानेषकर्मान्तनिवेशान् सिद्धान्तयति । अद्यापि भारते स्वर्णादिद्रव्यप्रसवक्षमाणां आकराणां खनीनां वा निवेशः कर्मान्तनिवेशाद भिन्न एव निवेशः । कर्मान्तशब्देनात्र 'नोतिनिर्णीति' विवक्षितः खनिजद्रब्यसाराणां संस्काराधानप्रयोजनको निवेशविश्रेषरूप एवार्यः साधीयान् प्रतिभाति । श्रीमूलास्यायाः रचियताऽकरकर्मान्तयोभिन्ननिवेशमजानान आकरकर्मान्तेत्यैकशब्ध-परिकल्पनया आकरव्यापारस्थानरूपं यमर्थमुपस्थापयति न तस्याऽत्र संगतिः समर्थयितुं शक्या । एवं द्रव्यवनेतिपदस्यार्थव्यांख्यानेऽपि 'नोतिनिणीतिः' वैशिष्ट्यं विभित्। नीतिनिर्णीत्यां द्रव्यवनशब्दास् तिनिशादिसारदारूणां वनानां निवेशो निवक्षितः, किन्तु श्रीमूलास्यायां च्यास्यायां चन्दनादिनिर्यासादिप्रसवक्षमाणां वनानां निवेशो विवक्ष्यते । तिनिशादिसारदास्वनानां निवेशस्तु भारतस्य चतुर्दिग्भागेषु संभाव्यते, किन्तु चन्दन-निर्यासादिप्रसवक्षमाणां वनानां निवेशः दक्षिणापथेऽपि सुदूरे दक्षिणदिग्भागे संभाव्यता-मर्हति । वणिक्पथप्रचारेति शब्दस्यायः श्रीमूलाख्यायां व्याख्यायां वणिक्पथव्यापार इति परिभाष्यते, किन्तु 'नीतिनिर्णीत्या' स्थले जले च पण्यानां गत्थागमार्थं चौराद्य-पनयनायारिक्षभिः तत्र तत्र समिषिष्टिताः निर्भयप्रचाराः वणिक्पथाः विवक्ष्यन्ते । नीतिनिणीतिप्रतिपादितो हृथंः साम्प्रदायिकः श्रीमूलास्यया व्यास्यया च विविक्षितो-ऽर्थोऽसाम्प्रदायिकः प्रौढिवादकल्प इति प्रस्पष्टमेव । एवमेव वारिस्थलपथपप्यपत्त-नानीति पदस्यार्थव्यास्यानेऽपि व्यास्ये इमे परस्परं भिद्येते । श्रीमूलाख्यया व्यास्यया त्रिशिरस्को ह्यर्थोऽत्र परिभाष्यते यदपेक्षया नीतिनिर्णीतिपरिगृहीतः कार्वटिकरूप एक-शिरस्क एवार्थः साधीयान् प्रतिभाति ।

एवं कौटत्यार्थंशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणान्तर्वेतिप्रथमाध्यायस्यैकोनविशितितमं सूत्रमपि व्याख्याभेदतो भिन्नार्थकं सञ्जातिमव दृश्यताम् । तत्र सूत्रम्—

'वानप्रस्थादन्यः प्रवृतितभागः सजातादन्यः संघः सामुत्थायिकादन्यः समयानु-बन्धो वा नास्य जनपदमिनिविशेते'ति ।

# अत्र नीतिनिर्णीतिव्यास्येदृशी-

'त्रजाविष्तविषयं माह—वानप्रस्थादन्य इःयादि । वानप्रस्थादय प्रव्रजित-मावः श्रमणसौगतादिः । सजातादन्यः संघो बहूनामेकीभावः सहोत्पन्नानामेव तस्मादन्यः संवः श्रेगीबन्वः । सामुत्थायिक।दन्यः समयानुबन्धः सम्यगुत्थानं धर्माथंमिति समुत्थायः तेन चरतीति (सामुत्थायिक) सेतुबन्धतडागाद्ययः समयानुबन्धस्तस्यादन्यः चौर्यादिस-मयानुबन्धो नास्य जनपदमुपनिवेशेत । अयं निवेशविषयो नियमः'।

# किन्तु श्रीमूलास्याया व्यास्याया अन्यैवगतिः । तथाहि-

'अय जनपदवासानर्हानाह—वानप्रस्थादन्यः प्रव्रजितमावः वैक्षानसादितिरिक्तः प्रव्रजितावस्थः अर्थात् चतुर्थाश्रमी अस्य राज्ञो जनपदं नोपनिवेशेत नाध्यासीत्। प्रति-पेवनिमित्तं तु अभिशङ्कनीयशीलत्वमुक्तप्रायम् । सुजातादन्यः संवः सुब्दुजातात् राज-राज्यक्षेमायोत्पन्नात् जनसंवादन्यो दुर्जातः जनसंवः अस्य जनपदं नोपनिवेशेत । सामुत्यायकादन्यः समयानुवन्थो चा सामुत्यायकाः संमूष सेतुवन्थादिराजप्रजानुकूलकर्म-कारिणः तेषां सम्बन्धो सामुत्यायकः सामुत्यायकात् समयानुवन्थादन्यः राज्ञजनपद-द्रोहफलः समयानुवन्धः संकेतरचना च अस्य जनपदं नोपनिवेशेते'ति ।

अत्र नीतिनिर्णीत्या व्याख्यया योऽथीं निर्गलित न स श्रीमूलाख्यया व्याख्यया। 'नीतिनिर्णीत्या' निवेशनार्होम्यो निवेशनार्न्हाः प्रस्पष्टं प्रमिन्नाः प्रतिपादिताः। वानप्रस्थात्रमिणो निवेशनार्हाः प्रव्रजितभावाश्च श्रमणसौगतादयो निवेशनार्न्हाः, सजातस्य जनपदिनिवेशयोग्यता ततोऽन्यस्य संघेतिनिर्दिष्टस्य श्रेणीवन्धस्य निवेशनाऽयोग्यता, सामुत्थायको जनसंघातः जनपदे निवेशनीयः समयानुवन्धो जनकायो न निवेशनीयः इत्येवं को निवेशनयोग्यो जनसंघातः को वा निवेशनायोग्यः इति प्रस्पष्टं प्रतीतिपथमवतरत्यिभप्रायः। श्रीमूलाख्या व्याख्या तु यमर्थं प्रकाशयित तत्र मुद्धन्ते विपिश्चतोऽपि। श्रीमूलाख्यायां व्याख्यायां वानप्रस्थो वैखानसो वा निवेशनीयः चतुर्थात्रमी सन्यासी न निवेशनीयः इत्यसमञ्जस एवार्थो निस्सरित । सन्यासिनोजनपदिनिवेशादासङ्गिकफलाद् विभ्यति, तेषां राजाञ्चया जनपदे निवेशनं धर्मशास्त्र-मर्गदामेव न विखण्डयित किन्तु राजशास्त्रमर्यादामिष । कौटल्यार्थशास्त्रं न धर्मन

शास्त्रस्याज्ञामनुज्ञां वा खण्डियतुं प्रवृत्तम् । सजातसंघयोः परस्परं यो भेदो नीतिनिर्णीतिदृशा द्रष्टुं शक्यो न स श्रीमूलाख्यया व्याख्यया द्रष्टुं शक्यः । श्रीमूलाख्या
व्याख्या सजातसंघयोः कौटल्यार्थशास्त्रिविक्षतं भेदमपलपति । एवमेव सामुत्थायिकसमयानुवन्धयोर्भेदोऽपि श्रीमूलाख्यया व्याख्यया तिरोधीयत एव । राजशास्त्रसम्प्रदायापरिज्ञानत एव श्रीमूलाख्यायां व्याख्यायामीदृशाः प्रतिसूत्रव्याख्यानं प्रौढिवादाः
परिदृश्यन्ते ।

कौटल्यार्थंशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणस्थप्रथमाध्यायस्य परिकरक्लोको द्वयो-व्यक्तिययोग्यां विचारणीय एव भवति । तथाहि परिकरक्लोकः —

> 'परचन्नाटवीप्रस्तं व्याधि दुमिक्षपीडितम् । देशं परिहरेद्राजा व्ययक्रीडाश्च वारयेत् ॥'

अत्र श्रीनूलाख्या व्याख्या-

'राजा परचकाटवीग्रस्तं परचक्रं शत्रुक्तपटः शत्रुक्तैन्यं वा अटवी तात्स्थ्यादटवी-पालः ताभ्यां ग्रस्तं व्याधिदुर्भिक्षपीडितं देशं ।परिहरेत् परचक्रादिभ्यो दूरीकुर्यात् । व्ययक्रीडाश्च घनव्यपहेतुभूतः क्रीडाश्च वारयेत्'।

अत्रैव नीतिनिणीतिव्याख्या—

'परिहारमाह—परचक्रं शत्रुसैन्यमटच्याटविकस्ताम्यां ग्रस्तं कृतदाहिवलोपं व्याधिदुर्भिक्षपीडितं देशं परिहरेत् दण्डकरादि न गृह्णीयादित्यर्थः । व्ययक्रीडा६च कर्षकादीनां परस्परस्पद्धंया व्ययक्रीडा निषेधयेत्'।

-THE OTHER WASHINGTON

अत्र दृष्टिपातेन स्पष्टिमिदं यत् पण्डितवर्याः महामहोपाघ्यायाः गणपितशास्त्रिणः परिकरश्लोकार्थं न सम्यगवबुध्यन्ति । परिहरेदिति क्रियापदात् दूरीकुर्यादित्यर्थो वस्तुत उत्सूत्र एव भवित । नीतिनिर्णितिकारः परिहरेदित्यस्य दण्डकरादि न
गृह्णीयादित्यर्थं प्रतिपादयन् प्रसङ्गानुकूलार्थप्रतिपादने निपुणो विभाव्यते । पुरा
कौटल्यार्थशास्त्रप्रयुक्तः परिहारशब्दोऽद्यापि भोजपुर्यां देश्यां भाषायां 'पलिहर' इति
विक्वति भजमान प्रचुरं प्रयुज्यते । परिहारशब्दस्यार्थोऽपि पलिहरशब्दस्यार्थेऽन्तिनितीनो
दृश्यते । जानपदान् कर्षकान् दुःस्थान् दृष्ट्वा अद्यापि भारते भूस्वामिनः कांश्चिद्भुभागान् करिनर्मुक्तान् कुर्वन्ति । तदा तथा स्वातन्त्रगोत्तरकालेऽपि भारते दौभिक्ष्यादिसंकटग्रस्तेषु जनपदेषु परिहार प्रथा प्रचलत्येव ।

इत्यं कौटल्यार्यज्ञास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणगतप्रथमादिचतुर्याच्यायान्तप्रन्थमाग-

स्य प्रतिसूत्रं व्याख्यायां प्राचीननवीनव्याख्ययोर्नीतिनिर्णीतिश्रीमूलाख्ययोर्भेदः स्थूल-दृशापि द्रष्टुं शक्यः । यदि नीतिनिर्णीतिः तत्सदृश्यो वा साम्प्रदायिक्योऽन्याः व्याख्याः समुपलम्येरन् कौटल्यार्थशास्त्रस्य राजशास्त्रापरनामघेयस्यार्थसार्थाः निःशङ्कं निर्विरोधं च हृदयङ्गमीकतुं शक्येरन् । तदभावे तु श्रीमूलाख्या व्याख्येत्र शरणं कौटल्यार्थशास्त्रा-र्थाजज्ञासूनां कृते । किन्तु तत्र कौटल्यार्थशास्त्रस्य बहुवस्सन्दर्भाः अनुन्मीलिताभिप्राया एव तिष्ठन्ति स्थास्यन्ति चेति । उदाहरणार्थं कौटल्यार्थशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणस्य-तृतीयाघ्यायस्य 'दशमं सूत्रं' तद्व्याख्याद्वयञ्च दृश्यताम् । कौटल्यार्थशास्त्र-सूत्रमिदम्—

'अञ्बंचयं मञ्चकपृष्ठं कुंमकुक्षिकं वा हस्तिभगोंभिश्च क्षुण्णं कण्टिकगुल्म-विषवल्लीप्रतानवन्तं (वप्रं निवेशितव्यम्), तदुपरि नीतिनिर्णोतिव्याख्यैतादृशी-

'कर्ष्वयमंतरं मुस्ता चयाः शिलादीनां कर्तव्या दाढ्यांर्यम् ततश्च वल्मीक-शिक्षराकारो मवतीति मावः । मञ्चकपृष्ठं मध्ये किञ्चिन्नम्नं प्राकारदाद्यांर्यम् । कुम्मकुक्षिकमिति आयतशिलास्तम्मवश्वात् कुंभसमानकुक्षिकश्चीयते दुरारोहो भवत्विति । हस्तिभिगोमिश्च क्षुण्णं हस्तिभिमंहाकायत्वात् गोमिस्तीक्ष्णखुरत्वात् घनत्वापादनार्थम् । कंटकिनो बदर्यादयः गुल्माः मल्लावक्यादीनां । विषाणि हलिनीकरवीरादीनि । वल्लयो हस्तिवाक्णीकरमर्वाद्यास्तरप्रतानवन्तं मूल इत्यर्थः ।'

तत्र श्रीमूलास्या व्याख्यैवंस्पा-

कर्ष्वचयमयः स्यूलोपरिक्वत्रमूष्वंचयास्यम् । सञ्चकपृष्ठमुपर्यधस्ताच्च तुल्य-बेपुल्यं सञ्चपृष्ठास्यम् । संभक्तिकां वा कर्ष्वाधः कृतां मध्यस्थूलं कुंभकुक्षिकास्यं वा हस्तिमिगोमिश्च क्षुण्णं प्रघातदृढीकृतं कण्टिकगुल्मविषवल्लोप्रतानवन्तं कण्टकवव्भि-स्तृणसंघातेः विषलताप्रतानेश्च युक्तम् ।

उपर्युद्धृतयोर्व्याख्ययोर्भूयानथंभेदो दृश्यते । नीतिनिर्णितिः अर्घ्वचयं मञ्चकपृष्ठं कृंमकुक्षिकमेकमेव वप्रवास्तु निर्दिशति । किन्तु श्रीमूलाख्यायाः व्याख्यायाः कर्ता सूत्रगतं वेति विकल्पाथंकं पदं मत्वा त्रिप्रकारं वप्रनिवेशं विकल्पयन्तिव दृश्यते । अद्यापि दृष्टिगोचराणि मध्ययुगीनान्यपि दुर्गाणि 'नीतिनिर्गिति' व्याख्यां प्रमाणयन्तीव दृश्यन्ते । 'श्रीमूलाख्या' व्याख्या पदवाक्यार्थविवरणपरा न प्राचीनं दुर्गवास्तु निरूपियतुं मनागिप क्षमते ।

क्वचन च श्रीमूलास्यायां व्यास्णायां नितरामुत्सूत्रं स्वमनीषिकाविजृम्भितं व्याख्यानं दृश्यते । तथा हि कौटस्यार्थशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणस्थनृतीयाध्यायस्य १७तमं सूत्रम्—

'अट्टालकप्रतोलीमध्ये त्रिघानुष्काधिष्ठानं सिषधानं छिद्रफलकसंहतिमिन्द्रकोशं कारयेत्' इति ।

अत्र नीतिनिणीतिव्याख्या-

अशुलकप्रतोलीमध्ये सार्धदशाङ्गुलोपेतचतुर्दशदण्डप्रमाणेऽत्रापि बीप्सैव । त्रिधा-नुक्ताधिष्ठान् । सापिधानै विछद्रफलकैः संहतम् । सिक्छद्रफलकत्वं शरिनर्गमार्थं सापि-धानःचं परश्चरप्रतिस्खलनार्थम् । इन्द्रकोशिमन्द्राकारः कोशः । अक्षिसमानसहस्रक्षिद्धो-पेतत्वात्तं कारयेत्' इति ।

श्रीमूलाख्या व्याख्या ह्यत्रप्रयुक्तस्य पारिभाषिकस्येन्द्रकोशेतिश्रव्दस्य खट्वा-विशेष छपं यमथं प्रतिपादयति स तु बुद्धिव्यामोहाय न निरात ङ्क्वोधाय प्रभवति । 'इन्द्रकोशं खट्वाविशेषं कारयेत्' इति व्याख्यानं श्रीमूलाख्यया व्याख्या कृतं नाघ्ये-तृणामेव विप्रलम्भजनकं किन्तु व्याख्यातृणामिष मितिमौग्ध्यापादकमिति शम्। The state of the s

and the transmission of the state of the sta

## **OUR CONTRIBUTORS**

#### Arora U. P.

Deptt. of A. H. C. Ar., University of Allahabad; A-7 Teachers' Flats, Chatham lines, Allahabad.

#### Avinash,

160/Sec. 15-A, Chandigarh.

## Bajpai, Krishna Dutta,

Visiting Professor, Sagar University/25 Padmakar Nagar, Sagar-470004

# Bhattacharya, Jyotirmoyee

38/8 Hauz Katora, Varanasi

# Bhattacharya, Ramshankar

38/8 Hauz Katora, Varanasi

# Chaturvedi, Archana,

Research Asstt., G. N. Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Allahabad-211002.

# Chaturvedi, Brajmohan

Deptt. of Sanskrit, University of Delhi, Delhi.

# Chaturvedi, Shiva Dutta Sharma

Benaras Hindu University, Varanasi

# Chaturvedi, Shri Narayan

53, Khursheda Bag, Lucknow-4.

# Chauhan, D. V.,

Village & Post-Ashiv, Taluk Ausa, Pin-413520 (Maharashtra).

## Dhal, U. N.

P. G. Deptt, of Sanskrit, Utkal University, Bhubaneshwar (Orissa).

Dube, Ravindra Kumar,

Asstt. Prof., Metallurgical Engineering Deptt., Indian Technological Institute, Kanpur.

Dubey, Lal Mani,

Centre of Advanced Study, A H. C. Ar. Deptt., Allahabad University, Allahabad.

Dwivedi, Janaki Prasad

Research Officer, Sampurnananda Sanskrit University, Varanasi.

Handa, Devendra,

Deptt, of A. I. H. C. Ar., Punjab University, Chandigarh.

Jain, Komal Chandra

Lecturer, Deptt. of Sanskrit & Pali, B. H. U, Varanasi

Jain, Usha,

S. C. F. 16/17 Sector 28-C, Chandigarh - 160002

Jha, jeeveshwar,

Curator, G N. Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Allahabad.

Jha, Kishor Nath,

Reader, G. N. Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Allahabad.

Jha, Rati Nath,

(Retd.) Reader, Sanskrit Mahavidyalaya, Banaras Hindu University/Rani Chandravati Shyama Mahavidyalaya, Kachauri Gali, Varanasi.

Kansara, N. M.

Prof & Head, Sanskrit Deptt., M. P. Shah Arts & Science College, Surendranagar (Saurashtra)

Kantawala, S. G.,

Prof. & Head, Deptt. of Sanskrit, M. S. University of Baroda, Baroda—2 Kantareshwar Mahadeo's Pole, Baijwada Baroda—390001.

Khiste, Batuk Natha Shastri

Sampurnananda Sanskrit University / Shri Niketanam' N, 16/43 Patrakar Nagar, Varanasi,

#### Lal, Shri Krishna,

Deptt. of Sanskrit, University of Delhi. Delhi-110007

#### Lallanji Gopal

Prof.-Head, A. I, H. C. Ar. Deptt., B. H. U., Varanasi-221005

#### Lalman,

C-35, Panjab University, Chandigarh-160014.

#### Malaviya, Ramachandra

Principal, Maharshi Dhyan Vidyapeetha, Shankaracharya Nagar, Rishikesha.

#### Mishra, Haripriya,

Deptt. of Linguistic, Sampurnananda Sanskrit University, Varanasi.

#### Mishra, Jaimanta

Vice-Chancellor, Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Darbhanga.

#### Mishra, Satya Narayan,

c/o 37 B. Ravindra Puri, Varanasi.

## Mishra, Vidya Nivas,

Director, K. M. Munshi Hindi Bhasha Vijnan Sansthan, Agra University, Agra/Gopal Kunj, Bagh Muzaffar Khan, Agra.

## Moghe, S. G.,

Ismail Yusuf College, Bombay-400060.

## Pal, J. N.

University of Allahabad, Allahabad.

## Pandey, A. N.

Prof. & Head, Deptt. of Sanskrit, Kashi Vidyapeetha, Varanasi.

## Pandey, Gopal Dutta

23/9 Dudha Vinayak, Varanasi-1

## Pandey, Prakash.

Research Asstt., G. N. Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Allahabad.

Pandey, Rewati Raman.

Reader in Philosophy, B. H. U., Varanasi.

Pandey, Shambhu Nath

Lecturer, Deptt. of Hindi, B. H. U., Varanasi.

Pathak, Jagannatha.

Reader, G. N. Jha Kendriya Sanskrit Vidaypeetha, Allahabad.

Pathak, Vishuddhanand.

Deptt. of History, B. H. U., Varanasi.

Prasad, Sheo Shankar.

Reader, Deptt. of Sanskrit, Bihar University, Muzaffar pur.

Rai, Ganga Sagar,

Asstt, Editor-Puranam, Ramnagar, Varanasi.

Rama, Goparaju,

Lecturer, G. N. Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Allahahad,

Saxena, Babu Ram,

Allenganj, Allahabad.

Sharma, Acharya Priyavrata,

Ex-Director, Snatakottar Ayurveda Sansthan, B. H. U.,

Sharma, Devavrata Sena,

D-2, University Campus, Kurukshetra University, Kurukshetra
—132119.

Sharma, Hari Dutta,

-Deptt of Sanskrit, University of Allahabad, Allahabad.

Sharma, Ramkaran,

Director, Rashtriya Sanskrit Sansthan 2-A Ram Kishore Road, Civil Lines, Delhi—110054.

Sharma, Vijaya Kumar,

V. V. B. I. S. P. I. S. Punjab University, Hoshiarpur.

Shastri, Kapil Deva.

Acharya, Dayanand Chair, Kurukshetra University, Kurukshetra 132119 (Hariyana).

- Shastri, Vasudeva Dwivedi, D-38/110 Hauz Katora. Varanasi--1.
- Shukla, Badari Natha,

  Ex-Vice Chancellor, Sampurnananda Sanskrit University,

  Varanasi/B-2-236 Bhadaini, Varanasi,
- Shukla, Bimal Chandra & Jai Narain, Ewing Christian College, Allahabad.
- Shukla, Chandika Prasad.

  Ex—Head, Deptt. of Sanskrit, University of Allahabad; Prof. Sahitya Shastra Chudamani, G. N. Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Allahabad.
- Shukla, K. S.

  36 Shukalana Bangarmau Distt., Unnao (U. P.)
- Singh, Maan, Himachal Pradesh University, Simla.
- Singh, Satya Vrata,

  Retd. Professor, Deptt. of Sanskrit, Lucknow University/Bhavani Bihar, Model House, Lucknow.
- Singh, Vibhuti Narayan, Kashi Naresh, Ram Nagar Fort, Varanasi.
- Sohony, S. V.,
  Vice-Patron of Bihar Research Society, Manali A/4 Erandavane
  Prameti Road (5) Pune—411004
- Srimannarayana Murti, M.

  Reader in Sanskrit, Sri Venkateswara University, Tirupati—
  517502
- Srivastava, A. L. C. M. P. Degree College, Allahabad
- Srivastava, O. P. C. M. P. Degree College, Allahabad
- Swain, Anam Charan,
  Prof. & Head, P. G. Deptt. of Sanskrit, Utkal University,
  Bhubanaswar—4

Tiwari, Udai Nerayan Alopi Bagh, Allahabad

Tripathi, Bhagiratha Prasad 'Vagish Shastri'
Sampurnananda Sanskrit University, Varanasi

Tripathi, Chandra Bhanu, 34, Balarampur House, Allahabad

Tripathi, G. C.

Principal, G. N. Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Allahabad

Tripathi, Karunapati, Aurangabad, Varanasi

Tripathi, Ram Murti,
Head of the Deptt. of Hindi, Vikram University, Ujjain

Tripathi, Surati Narayan Mani
Ex-Vice Chancellor, Sampurnanada Sanskrit University, Varanasi
9-D; Civil Lines, Gorakhpur,

Trivedi, Shivadutt

Joint Director of Education, Education Directorate, Allahabad.

Upadhyaya. Gauri Shankar.

Ex.-Assistant Director, U. P./c/o 37 B. Ravindrapuri, Varanasi.

Upadhyaya, Gopal Shankar Prof. Metallurgy, I. I. T., Kanpur.

Upadhyaya, Janardan

B. H. U., B 1/126 Assi, Varanasi-5

Upadhyaya, Krishna Deva. C/o 37 B. Ravindra Puri, Varanasi.

Upadhyaya, Ravi Shankar, c/o 37 B. Ravidra Puri, Varanasi.

Vatsyayan, Kapila,

Additional Secretary, (Culture), Ministry of Education & Culture, Shastri Bhavan, New Delhi.

मन्यांवा मन्यांवा Continumurshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri









प्रारम्भिक शिक्षा गाव म न दूर स्कूल फैजाबाद के जिला सरकारी स्कूल से १६९६ में प्रथम श्रेणी में, विशेष योग्यता क्रम के साथ। इंटरमीडिएट, बी॰ ए॰, एम॰ ए॰ क्रमशः १६९६, १६२०, १६२२ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में। साथ-साथ बनारस क्वीन्स कालेज की प्राच्य परीक्षाएँ भी।

पं बलदेव उपाध्याय

क्रियाक्षेत्र-

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में १६२२ से १६६० तक अध्यापन, पहले प्रवक्ता और बाद में प्रवासक के रूप में । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में 'पुराणेतिहास' विभाग के अध्यक्ष १६६२–६४। बाद में वहीं अनुसंघान विभाग के निदेशक १६६५–६६ तक।

विशिष्ट ग्रन्थ-

भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य और संस्कृति, भारतीय साहित्य शास्त्र (दो भाग), बौद्ध दर्शन मीमांसा, भारतीय वाङ्मय में श्री राधा, पुराण-विमशं, काशी की पाण्डित्य परम्परा इत्यादि लगभग २८ ग्रन्थ।

विशिष्ट सम्मान-

मंगलाप्रसाद पुरस्कार, डालिमया पुरस्कार, हिन्दी सिमिति, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त पुरस्कार। साहित्यवारिधि, वाचस्पति, सीटिफिकेट ऑफ ऑनर, कालिदाससाहित्यरतन।

मानद उपाधियाँ-

